#### प्रकासक— नागर्गप्रचारिणी सभा, काशी

प्रथम संस्करण २००० प्रतियाँ सं० २००६ वि० मृत्य ४)

メリケ

मुद्रह— महताच राय नागरी मुद्रगालय, का

#### नम्र निवेदन

मश्रासिक्ल् उमरा का शर्थ सर्दारों की जीवनियाँ है पर इस ग्रंथ में केवल मुगल दरवार के श्रयांत् वावर के समय से लेकर मुहम्मदशाह के काल तक के सर्दारों का जीवनवृत्त संकलित किया गया है। मश्रासिक्ल् उमरा शब्द से केवल हिंदी के ज्ञाता कुछ समक्त नहीं पाते थे कि इस ग्रंथ में क्या है, कौन सा विषय है श्रादि इसिलए इसका दूसरा नाम मुगल दरवार रखा गया है जिससे इसका साधारण परिचय तुरंत हो जाता है। इस ग्रंथ के प्रथम माग में मूल फारसी ग्रंथ तथा ग्रंथकार का परिचय दिया गया है। उसको भूमिका में चालीस पृष्ठों में मुगल राज्य के इतिहास की संदित रूपरेखा भी दे दी गई है जिससे यदि इस ग्रंथ में श्राई हुई कोई घटना श्रश्ंखलित सी जान पड़े तो उसकी सहायता से श्रांखला ठीक जात हो सकेगी।

देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला ट्रस्ट सन् १६१८ ई० में स्थापित हुआ श्रीर उसके कुछ ही दिन बाद इस ग्रंथं के हिंदी अनुवाद के प्रकाशित करने का निश्चय हुआ परंतु इस कार्य में विशेष दिलाई की गई जिसके फलस्वरूप प्रथम भाग सं० १६८६ वि० में, दितीय भाग सं० १६६५ वि० में और तृनीय भाग सं० २००४ वि० में प्रकाशित हुआ। चौथा भाग भी छुपने लगा था और सात फॉर्म छुप भी गए ये पर संस्थान बाजों के कुशल कलाकारों ने इसमें ग्रङ्गा लगाया तथा छापना बंद भी कर दिया। इसका मुद्रण पुनः इस वर्ष आरंभ हुआ और अब यह भाग छपकर तैयार हो गया। अब आशा है कि पाँचवाँ भाग भी अगले वर्ष समात हो जाय और अनुवादक को समग्र छुपा हुआ ग्रंथ देखने का सीभाग्य मिल जाय।

#### माला का परिचय

जोधपुर के स्वर्गीय मुंशो देवीयसाद जी मुंसिफ इतिहास श्रीर विशेषतः मुसलिम-काल के भारतीय इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता श्रीर प्रेमी थे, तथा राजकीय सेवा के कामों से वे जितना समय बचाते थे, वह सब वे इतिहास का श्रध्ययन श्रीर खोज करने श्रथवा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने में ही लगाते थे। हिंदी में उन्होंने श्रनेक उपयोगी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं जिनका हिंदी संसार ने श्रच्छा श्रादर किया।

श्रीयुत मुंशी देवीप्रसाद की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि हिंदी में ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशन की विशेष रूप से व्यवस्था की जाय । इस कार्य के लिए उन्होंने ता० २१ जून १६१८ को ३५०० रुपया ग्रांकित मूल्य श्रीर १०५०० रु० मूल्य के बंबई बंक लि० के सात हिस्से सभा को प्रदान किये वे श्रीर श्रादेश किया था कि इनकी श्राय से उनके नाम से सभा एक ऐतिहासिक पुस्तकमाला प्रकाशित करें । उसीके श्रनुसार सभा यह 'देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला' प्रकाशित कर रही हैं । पीछे से जब बंबई बंक श्रन्यान्य दोनों प्रेसीर्डेसी बंकों के साथ सम्मिलित होकर इंपीरियल बंक के रूप में परिण्त हो गया, तब सभा ने बंबई बंक के हिस्सों के बदले में इंपीरियल बंक के चौदह हिस्से, जिनके मूल्य का एक निश्चित श्रंश चुका दिया गया है, श्रीर खरीद लिए श्रीर श्रव यह पुस्तकमाला उन्होंसे होनेवालो तथा स्वयं श्रपनी पुस्तकों की विक्रों से होनेवालो श्राय से चल रही हैं । मुंशी देवीप्रसाद का वह दान-पत्र काशी नागरी प्रचारिणी सभा के २६ वें वार्षिक विवरण में प्रकाशित हुआ है ।

# विषय-सूची

| क्रमसंख्या नाम                          |     | पृष्ठ संख्या      |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|
| प                                       | •   | * ,               |
| १—पायंदा खाँ सुगल                       | ••• | १–२ :             |
| २—पीरमुह्म्मद खाँ शरवानी, मुला          | ••• | . ३–৬ ৾           |
| ३—पुरदिल खाँ                            | ••• | <b>5−</b> ₹0      |
| ४—पेशरी खाँ                             | ••• | 9.8-3.5           |
| · फ                                     |     |                   |
| ५—फखुद्दीन, शाह                         | ••• | <b>१</b> .३       |
| ६—फजलुल्लाह खाँ बुखारी, मीर             | ••• | 88-10             |
| ७—फ्जायल ख़ाँ मीर हादी                  | ••• | १८-२०             |
| ⊏—फतह खाँ                               | ••• | २१-७              |
| ६—पतहजंग खाँ मियाना                     | ••• | ₹5-३०             |
| १०फतहजंग खाँ रहेला                      | ••• | <sup>∤</sup> ३०–४ |
| ११—फतहुला, ख्याजा                       | ••• | ३५-७              |
| १२—फतहुङ्घा खॉॅं वहादुर त्र्यालमगीरशाही | ••• | ३८-४४ .           |
| १३—फतहुला शीराजी, त्रमीर                | ••• | 84-5              |
| १४—फरहत खाँ                             | ••• | ४६-५१             |
| १५—फरीद शेख मुर्तजा बुखारी              | ••• | . ४२–६१           |
| . १६—फरेंदूँ खॉँ बर्लास, मिर्जा         | ••• | ६२ -              |
| १७—फाखिर खाँ                            | *** | ६३-४ · ·          |

#### ( २ )

| १⊏—फाजिल खाँ                   | •••   | ६५-८          |
|--------------------------------|-------|---------------|
| १६—फाजिल खाँ बुर्दानुद्दीन     | • • • | <b>६</b> ८-७२ |
| २०काजिल खाँ शेख मखदूम सदर      | •••   | ७३            |
| २१—िहिदाई खाँ                  | •••   | ७४-६          |
| २२—िरदाई खाँ                   | •••   | ७७-८२         |
| २३—ितिवादे गर्गे महम्मद् सालिइ | ***   | ८३            |
| २८—शीनेज स्वौ स्वाजासरा        | • • • | 28            |
| ः ।—वेन्यः सर्वे               | •••   | ८५–६          |
| ∙⊱शे <sup>च्या</sup> , सिगो    | •••   | 53-07         |
|                                |       |               |

| ४१—वाकी मुहम्मद खाँ                | •••   | १४७            |
|------------------------------------|-------|----------------|
| ४२—वाजवहादुर                       | ***   | १४८-५२         |
| ४३— बादशाह कुली खाँ                |       | १५३-८          |
| ४४—वात्रा खाँ काकशाल               | ***   | १५६-०          |
| ४५—गलज् कुलीज शमशेर खाँ            | •••   | १६१–२          |
| ४६—वुजुर्ग उम्मीद खाँ              | •••   | १६३-४          |
| ४७ बुर्हानुल् मुल्क सन्रादत खाँ    | •••   | १६५-७          |
| ४८-वेबदल खाँ सईदाई गीलानी          | •••   | १६८-७०         |
| ४६—वेगलर खाँ                       |       | १७१–३          |
| ५०—चैराम खाँ खानखानाँ              | •••   | १७४-८५         |
| ५१—वैरमवेग तुर्कमान                | •••   | १८६-७          |
| ँ <b>म</b>                         |       |                |
| ५६—मंसूर खाँ, सैयद                 | • • • | ?==-60         |
| ५३ <del>-</del> मकरम खाँ मीर इसहाक | •••   | १६१-५          |
| ५४—मकरम खाँ सकवी, मिर्जा           | •••   | <b>१</b> ६६−⊏  |
| ५५ मकरमत खाँ तथा शाहजहानावाद       |       |                |
| (दिझी) का विवरण 🕟 .                | •••   | १६६–२१२        |
| ५६—मखस्स खाँ                       | •••   | २१३-४          |
| ५७— मजन्ँ खाँ काकशाल               | •••   | रि१५-८         |
| ५८—मतलव खाँ मिर्जा मतलव            | •••   | 798-78         |
| ५६—मरहमत खौ                        | •••   | ₹ <b>२</b> ₹~३ |
| ६०—मसोहुद्दीन इकीम श्रवुल् फत्ह    | •••   | २२३–⊏          |
| ५१—महनूद् खौँ वारहा                | •••   | २२६-३१         |

६२—महमुद खानदौराँ

२३२-४

#### (8)

|                                 | •            |         |
|---------------------------------|--------------|---------|
| ६३—महम्मद श्रमीन खाँ चीनबहादुर, | एतमादुद्दीला | २३५-७   |
| ६४—महम्मद शरीक मोतिमिद खाँ      | •••          | २३८-४०  |
| ६५—मङ्लदार खाँ                  |              | २४१-२   |
| ६६—महावत खौँ खानखानाँ           | •••          | २४३–२६३ |
| ६७—महादन खाँ मिर्जा त्नहरास्य   | •••          | २६४-७   |
| ६=-महाबन स्वाँ हैदराबादी        | •••          | २६८-७२  |
| ६६-मान्य मीर खबल पाल            |              | • •     |
|                                 |              |         |

( × )

| ( ~ /                                  |     |               |
|----------------------------------------|-----|---------------|
| ८७—मुकर्व खाँ                          | ••• | ३४७–५१        |
| ८८—मुकर्पन खाँ शेख हसन                 | ••• | ३५२–५         |
| ८६—मुखलिस खाँ                          | ••• | ३५६-८         |
| ६०—मुखलिस खाँ                          | ••• | ३५६–६१        |
| ६१मुखलिस खाँ काजी                      | ••• | ३६२-३         |
| ६२मुख्तार खाँ कमरुद्दीन                | ••• | ३६४–⊏         |
| ६३—मुख्तार खाँ मीर शम्मुद्दीन          | ••• | ३६६-७१        |
| ६४—मुख्तार खाँ सञ्जवारी                | ••• | <b>३७२</b> –५ |
| ६५—मुगल खाँ                            | ••• | ३७६-७         |
| ६६—मुगत्त खाँ श्ररव                    | ••• | 3–≂05         |
| ६७मुजफ्तर खाँ तुरवती                   | ••• | ३८०-५         |
| ६८—मुजफ्तर खाँ त्रारहा व लश्कर खाँ     | ••• | ३८६–६         |
| ६६—मुजफ्तर खाँ मीर ग्रन्दुर्रजाक मामूर | î   | ₹€०-२         |
| १००—मुजफ्फर जंग कोकल्ताश               | ••• | ७०४-६३६       |
| १०१गुजफ्तर हुसेन समवी                  | ••• | ४०८–१३        |
| १०२ —मुतहौदर खाँ वहादुर                | ••• | ४१४–२७        |
| १०२मुनइम खाँ खानखानाँ वहादुरशाही       | ••• | ४२⊏–३६        |
| १०४—मुनइमवेग खानखानाँ                  | ••• | ४३७–४६        |
| १०५—नुनौवर खाँ शेख मीरान               | ••• | 880-=         |
| १०६ मुनारक खाँ नियाजी                  | ••• | 88E-ño        |
| १०७—मुनारिज खाँ एमादुल्मुल्क           | ••• | ४५१–६४        |
| १०⊏—मुत्रारिज खाँ मीर कुल              | ••• | ४६५–६         |
| १०६ मुनारिज खाँ चहेला                  | ••• | ४६७–६         |
| ११०—मुर्तेजा खाँ मीर हिसामुद्दीन       | ••• | ४७०–१         |
|                                        |     |               |

## (ξ)

| १ | ११—मुर्तजा खौँ सैयद निजाम       | •••   | ४७२–४          |
|---|---------------------------------|-------|----------------|
| १ | १२मुर्तजा खाँ सैयद मुत्रारक खाँ | •••   | ४७५–६          |
| ş | १२—मुर्तजा खाँ सैयद शाह मुहम्मद | •••   | <b>४७७</b> –≍  |
| ę | १४—मुशिद कुली खाँ खुरासानी      |       | 82-58          |
| ş | १५—मुशिद कुली खाँ तुर्कमान      | •••   | ४८५-६१         |
| ż | १६—मुलनित लाँ                   | •••   | ४६२-४          |
| 7 | १७ मुनविति नौ मोर इबाहीम हुसेन  | • • • | ४ <b>६५</b> –६ |

( 0) १३४—मुहम्मद कुली तुर्कमान १३५ - मुहम्मद कुली खाँ नौमुस्लिम १३६ - मुहम्मद कुली खाँ चलिस १३७—मुहम्मद खाँ रियाजी १३८--मुहम्मद खाँ वंगश १३६-- मुहम्मद गियास खाँ १४० — मुहम्मद जमाँ तेहरानी १४१—मुहम्मद तकी सीमसाज १४२--- मुहम्मद बदीग्र सुलतान १४३--मुहम्मद बुखारी शेख १४४--मुहम्मद मुराद खाँ १४५--मुहम्मद मुराद खाँ १४६---मुहम्मद यार खाँ

१४७ मुहम्मद सालिह तरखान

१४८—मुहम्मद सुलतान मिर्जा

१४६--मुहम्मद हाशिम मिर्जा

१५२—मुहिन्न ग्रली खाँ रोहतासी

१५३—मूसवी खाँ मिर्ज़ा मुइज

१५०—सुइम्मद हुसेन

१५१—मुहिन्नत्रली लॉ

१५४—मूसवी खाँ सदर

१५६-मेहदी कासिम खाँ

१५७—मेह त्रती खाँ सिलदोज

१५५—मेहतर लॉ

3-28%

५५०-५२

प्रमु३-प्रम

प्रद्-प्र

प्रह ०-- २

463-X

५६५-६

**4** 46-8

५७१-२

¥03~<u>~</u>~

**५**८१–२

**オエュー**を

X55-5

458-84

५६६-६००

६०१-२

६०३-०६

E80-83

**६१४-१६** 

**६१**८–१६

5-053

६२३

६१७

460

सका तव पराक जाने का निश्चय कर उस ओर चला गया।

इसके सीरतान पहुँचने पर हाजीमहम्मद मिर्जा असकरी से असग होकर हुमायूँ के पास पहुँचा। एराक की यात्रा और कंघार तथा कात्रुल की चढ़ाइयों में इसने बादशाह के साथ गह कर बहुत काम किया। अंत में जब इसकी दुरी इच्छा प्रगट पूर्व तम इसकी इसके माई शाह महम्मद के साथ, जो विद्रोह और दुएता का सरताद था, पकड़ कर मरवा डाला। कहते हैं कि ए।जीमहम्मद साइस में एक था। शाह ने कई बार कहा या हि दारशाहों के सेयक ऐसे हो होने चाहिएँ। निशानेवाजी

त्र दिन इसने निराना मारा ओर बाद्साइ से पुरस्कार पाया।

पायद के राज्य के ५वें वर्ष में पायंदः खाँ मुनइन खाँ
धानगानाँ के माथ कायुना से आकर सेवा में उपस्थित हुआ।

पान पर्य थे धंन में अदहम खाँ के साथ मालवा विजय करने
भेटा गया। १९वें वर्ष मुनइम खाँ खानखानाँ के साथ बंगाल
दिलय करने पर नियन हुआ। २२वें वर्ष राजा भगवंतदास
दे गांव गांव प्रताद का दंड देने पर नियन हुआ। अब्दुल् रहोम
प्राच वर्ष थार पुत्रकर मुनदानों के बोच जो छुद्ध हुआ था,
विजय कर्ष दे देख था। ३२वें वर्ष में घोटाखाट में

## २. पीर मुहम्मद ख़ाँ शरवानी, मुला

यह अकवर के समय का पाँच हजारी मंसवदार था। यह बुद्धिमान तथा विद्वान था। आरंभ में कंघार में वैराम खाँ का नौकर हुआ छोर अकवर के राजगद्दी पर वैठने के बाद उक लाँ के द्वारा अमीर तथा सदीर होकर उक्त लाँ की धोर से वकील नियत हुआ । हेमू पर विजय प्राप्त होने के अनंतर युद्ध में विशेष प्रयत करने के उपलक्ष में नासिश्ल्मुल्क की पद्वी पाई। क्रमशः स्थायित्व वढ़ा, जिससे सभी देशीय तथा कोच संबंधी कार्यों को यह स्वयं कर डालता मानों वही साम्राज्य का वकील हो । उसकी शानो शौकत यहाँ तक बढ़ी कि साम्राज्य के स्तंभ तथा चगत्ताई वंश के सदीरगण उसके गृह पर जाकर बहुधा भेंट न होने पर स्तीट आते थे। यह सचाई तथा दुरुखी से फिसी का हिसाव नहीं रखता था प्रत्युत् इसकी कड़ाई तथा कठोरता से दूसरे ही हिसाव में रहते थे। जब कुछ छोग इतनी शान को सहन न कर सके तब ईप्यीछ अदूरदर्शियों ने द्वेष से वैराम खाँ में अयोग्य वार्ते कह कर इसकी ओर से घृणा पैदा 'करा दी । ४थे वर्ष दैवात् नासिक्ल्मुल्क कुछ दिन वीमार पह गया और वैराभ खाँ खानखानाँ उसे देखने गया। दरमान तुर्क दास ने इसे न पहिचान कर कहा कि ठहरो, खबर देता हूँ। स्नानस्नानाँ भाश्चर्यचिकत हुए। मुझा पीर मुहम्मद इस वात को सुनकर घर से वाहर निकल आया और वहुत नम्रता तथा सजा से क्षमायाचना करते हुए कहा कि इस दास ने तवाय को नहीं पहिचाना । खानखानाँ ने कहा कि तुन्हों हमकों कितना पहिचानते हो कि वह पिटचाने । इस पर भी बैराम खाँ भोतर गया पर माथियों के प्रवंध की अधिकता से थोड़ी देर उद्दर कर चला गया । खानखानाँ बहुत दिनों तक रुष्ट रहा । सबसर पाकर उन कहने वालों ने इसका मन और भी उसकी छोर से फेर दिया, जिससे इसने संदेश भेजा कि हमने तुमको साधारण से सर्दार बना दिया पर कम होसला का होने से एक खाले ही में तृ वैखबर हो गया । अब यही उचित है कि एकांत- वाल परो । हा स्वतंत्र प्रकृति का था इससे प्रसन्नता के साथ एक से बैठा । होरा गवाई बंब तथा अन्य वरा चाहनेवालों

होने का समाचार मिछा। वह फुर्ती से वादशाह की सेवा में पहुँच कर खाँ की पदवी, झंडा च डंका पाकर संमानित हुआ। इसके अनंतर अदहय खाँ के साथ मालवा विजय करने पर तियत हुआ। जब ६ठे वर्ष अदहम खाँ छोका दरवार चुळा छिया गया तब मुझा को माछवा का शासन स्थायी रूप से मिला । बाज्वहादुर की इससे निभ न सकी इसलिए ७वें वर्ष में अवास की सोमा पर सेना एकत्र कर उसने विद्रोह कर दिया। पीर मुहम्मद ने सेना सुप्तिन कर उसपर चढ़ाई कर दो और थोड़े ही प्रयत्न पर उसे परास्त कर भगा दिया । इसके बाद बीजागढ़ दुर्ग छेने का साहस कर उसे वलपूर्वक एतमाद खाँ से, जो वाजवहादुर की श्रोर से उसका दुर्गाध्यक्ष था, छीन लिया और साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश के शासक मीरान मुहम्मद शाह फारूक़ी ने वाजवहादुर की सहायता देने की तैयारी की इसछिए पीर मुहम्मद खाँ एक सहस्र अनुभवी सैनिकों की छेकर धावा करते हुए एक रात्रि में बुद्दीनपुर से चालीस कोस पर पहुँचा क्योंकि वह दुर्भ आसीर में था और उसे लूट लिया। इसके वाद कतलगाम की भाजा दी, जिसमें बहुत से सैयदों तथा विद्वानों को अपने सामने गर्दन कटवा दी। वहुत-सा लूट छेन्नर जन लौटते समय इसनें सुना कि वाज्वहादुर मार्ग सें वहत पास का गया है तब इसने युद्ध की तैयारी की । छोगों ने युद्ध की संमति न देकर पहले हंडिया चलना रुचित वतलाया पर पोर मुहस्मद खाँ की मुद्धि तथा नीति साहस से दव गई थी इसिंहए इसने इंछ न सुन कर युद्ध ही का निश्चय किया। साथियों

ते सित्रता पूरी तौर न निबाही छौर थोड़े ही प्रयत्न पर न टिक सके। कुछ हितैषी इसके घोड़े को पकड़कर इसे पाहर निकाल ठाए। जब नर्मदा के किनारे पहुँचे तब संध्या हो गई थी। होगों ने कहा कि शत्रु दूर है इसिछए भाज रात्रि यहीं व्यतीत करना चाहिए पर इसने कुछ न सुना छौर घोड़ा नदी में डाल दिया। देवयोग से ऊँटों की पंक्ति बीच नदी में से जा रही यी, जिससे इसके घोड़े को घक्का लगा और यह उससे भलग हो गया। पासवालों ने राई से इसे निकालने के लिए कुछ भी उटायता नहीं की, जिससे यह इब गया। शैर— जम दिन ने अंधकार की ओर सख फेरा।

ग्नार देखनेवाठी दोनों आँखें चिकत हो गई।। वुर्दानपुर के निर्दीयों के रक्तपात ने अपना स्थसर दिखलाया।

:<sup>•</sup>र—

द्दाय आने पर भी नाहक खून मत कर। कहीं इसका यद्छा न पैदा हो जाय।।

यह घटना सन ९६९ दि० (सन् १५६२ ई०) में हुई धा। धड़वर ने ऐसे योग्य, कार्यदेश तथा बीर और साइसी देवक के कड़े जाने पर महुत शोक किया। कहते हैं कि पीर सकतार ने पेटवर्ध तथा समग्रात दवना संग्रह कर निया का स्न जिस समय यह साम्राज्य का मदारुल्मुहाम था उस समय दरबार से झानजमाँ शैनानी के यहाँ धमकाने के लिए गया, जो उँटवान के पुत्र शाहिम को अपना माशूक मानकर 'मेरे बादशाह मेरे बादशाह' कहा करता था। श्राझा थी कि उसे दरबार भेज दे या अपने यहाँ से दूर कर दे। खानजमाँ ने अपने बिश्वासी नौकर बुर्जअली को बादशाही क्रोध को शांत करने और समझाने के लिए दरबार भेजा। वह पीर मुहम्मद खाँ के पड़ाव पर आकर इस्त हैं संदेश कह पाया था कि मुल्ला ने क्रोध कर उसको इकड़ी में कसवा दिया और दुर्ग, के बुर्ज से नीचे फेंसवा दिया तथा ठठाकर हँसते हुए कहा कि अब इस आदमी ने अपने नाम को प्रगट कर दिया।

#### पुरदिल खाँ

इसका नाम वीरा या पीरा था छोर यह दिलावर खाँ पिरंज का पुत्र था, जो शाहजहाँ के समय के पुराने सरदारों में से था। शाहजादा शाहजहाँ के दुर्भाग्य तथा छुरे दिनों में शपनो स्वामिभक्ति के कारण बराबर अच्छी सेवा करते रहने से एक शाहजादे के हदय में इसने स्थान कर लिया था और यह उन जुने हुए समूह में से था, जो सभो बादशाहो सेवकों में पार्ववर्गी तथा विश्वमनीय होने में बढ़ कर थे। राज्य के भागम में पार हजारी २५०० सवार का मनसब पाकर मेवात भाग दीजशार नियत हुआ। इसके अनंतर इसे जोनपुर जागोर से पिटा। प्रथे वर्ष धानने पुत्र बोरा के साथ जोनपुर से आकर पा तुर्शनपुर में बाइशाद का सेवा में उपस्थित होकर संमा-निया हुना। उस समय शाही सेवा निजामगाह को दमन करने हुए १० वें वर्ष में दो हजारी २००० सवार का मनसबदार हो गया और राजा जगतसिंह के स्थान पर पाई वंगश का थानेदार नियत हुआ । १७ वें वर्ष अजीजुल्ला खाँ के स्थान पर दुर्ग दुस्त का अध्यक्ष नियत हुआ । २० वें वर्ष एक हजार सवार की तरक्षी मिली। जब ईरान के शाह अव्यास द्वितीय ने कंधार विजय करना निश्चित किया और स्वयं साहस कर फराह से इस और भाया तव मेहराव खाँ को बुस्त दुर्ग घेरने को भेजा। उस समय जव अलीमदीन खाँ ने इस प्रांत को वादशाह को सौंपा था और मेहराव खाँ बुस्त का दुर्गाध्यक्ष था तब कुळीज खाँ ने उस दुर्ग को इससे छीन कर तथा क्षमा कर ईरान भेज दिया था। मेहराव खाँ ने बुस्त के नए दुर्ग को, जिसे शाहजहाँ ने पुराने दुर्ग के पास वनवाया था, उसकी दृढ़ता के कारण तोड़ना कठिन समझ कर और पुराने हुग पर अधिकार करना सुगम समझ कर इसे ही मोर्चे वाँच कर घेर लिया । पुरदिल खाँ स्थान स्थान पर अपने संवंधियों को मोर्चों के सामने रक्षा के लिये नियत कर अपने स्थान से निरीक्षण करता रहा । तोप और बंदक की आग से वहुत से शत्रु मारे गए। घेरे के आरंभ से ५४ दिनों तक सार काट जारी रही और दोनों भोर के कुछ श्रादमी मारे गए और कुछ घायत हुए। पुरिदछ खाँ के अधोनस्य छ सौ सवारों में से चीन सौ आदमी और कजिल्वाशों में से वहुत से मारे गए। अंत में १४ वीं मोहर्रम सन् १०५९ हि० को पुरदिल लाँ जीवन .की रक्षा का वचन लेकर अधोनता स्वीकार करने के लिए सेहराव जाँ के पास गया। उस अन्यायी ने अपना वचन तोड़ना

ठीक समझ कर तीन सी छादमियों में से, जो इसके साथ रह गए थे, छुछ को, जो शक्त सोंपने के समय उन्हें हाथों में लेकर अह गए थे, मरवा डाला ओर इसको बचे हुए आदमियों तथा परिवार के साथ क़ैद कर शाह के पास कंघार लिवा गया। शाह इसको अपने साथ ईरान ले गया। यद्यपि पुरिदल जाँ का ईरान जाने तथा बाद का कि वह कहाँ गया, छुछ बृतांत ज्ञाव नहीं है पर जीवन भर वह लक्जा, संबंधियों के मुँह छिपाने छोर परिचित तथा अपरिचित के तानों से दूर रहा। यदि वह टिटुल्तान में आता तो कंघार के दुर्गाध्यक्ष दीक्षत लाँ तथा उस भोर के दूसरे सरदारों के समान दंडित होकर विश्वास तथा रोगा से दूर किया जाता।

# पेशरी खाँ

इसका नाम मेहतर सञादत था और यह हुमायूँ का एक दास था, जिसे ईरान के शाह तहमारप ने दिया था। इसका तवरेज में पालन हुआ था। यह हुमायूँ की सेवा में वरावर रहा और उसकी मृत्यु पर यह अकवर की सेवा में काम करता रहा। इस वादशाह के राज्य के १९वें वर्ष में यह बंगाछ प्रांत के सरदारों से कुछ आज्ञा कहने के लिए भेजा गया। इस कार्य में शीव्रता आवश्यक थी. इसलिए यह नाव पर सवार होकर गंगा जी से रवाना हुआ। विहार प्रांत के एक प्रसिद्ध जमींदार गजपित के राज्य की सीमा पर पहुँचते ही यह उसके आदिमयों द्वारा पकड़ा गया। जब गजपित के दृढ़तम दुर्ग जगदीशपुर पर अधिकार हो गया और वह परास्त हो गया तव भाग्य की विचित्रता ने पेशरी खाँ की इस वला से छुट्टी दिलाई। कहते हैं कि उस विद्रोही के यहाँ बहुत से मनुष्य कैद थे, जिनमें से बहुतों को उसने मरवा डाला। इसी विचार से पेशरी खाँ को भी उसने किसी को सींप दिया था पर वह इसे मारने का साहस न कर सका और तव उसने दूसरे को सौंप दिया। उसने भी अपनी तकवार निकालने का बहुत जोर किया पर वह मियान से वाहर न निकली। निरुपाय होकर गजपति के संकेत पर, जो उस समय भाग रहा था, वह पेरारी खाँ को अपने हाथी पर वैठा कर रवाना हो गया। दैवयोग से यह हाथी बदमाश और विगदें या, इस कारण वह आदमी उस पर से उतर पड़ा। बह हाथी चसे एक सात मार कर और चिंच्चाड़ कर भागा तथा इस भयानक शावाज से दृसरे सब हाथी भी इघर उधर भाग गए। जिस हाथी पर उक्त खाँ सवार था वह एक जंगल में पहुँचा। पेशरी खाँ ने चाहा कि रस्ती से वँधे हुए अपने दोनों हाथों जो महावत के गले में डालकर उसे मुरेड़ दे पर सहावत यहन प्रयत्न कर नीचे कुद पड़ा जोर भागने हो में अपनी भटाई समतो। नयेरा होते होते हाथी सुस्ताने बैठ गया तब इक्त को नीचे कुद पड़ा और डम बन्ना से छुट्टी पाकर इसने अपना राजा लिया। इसी समय इसका परिचित एक सवार मिला, जो हमें हुँड़ गहा था। यह इसे अपने घोड़े पर सवार पराजर पर दिया। २१वें वर्ष में पेशरी साँ बादशाह को सेवा में पर सा न्या हिला है अनंबर दक्षिण के निजामुल्सुलक को

## शाह फखरुद्दीन

यह मूसवी तथा मशहदी था और मीर कासिम का बढ़का था। सन् ९६१ हि० में हुमायूँ के साथ हिंदुस्तान आकर वादशाह का कुपापात्र हुआ। इसके अनंतर जव अकवर वादशाह<sup>.</sup> हुआ तव इसे ऊँची सरदारी मिली। ९वें वर्ष अब्दुल्ला खाँ चजबक का पीछा करनेवालो सेना के साथ नियत होकर इसने वहुत प्रयत्न किया । १६ वें वर्ष सानकहाँ के अधीन गुजरात की भोर जाती हुई भगाल सेना में नियत हुआ। जब विजयी सेना पत्तनगुजरात पहुँची, तव वादशाह ने इसको आज्ञापत्रों के साथ एतमाद खाँ और मीर अबृतुराव के यहाँ भेजा, जिन्होंने वरावर प्रार्थना-पत्र भेज कर गुजरात पर चढ़ाई करने के लिए कहताया था। यह मार्ग में मीर से मिलकर एतमाद ख़ाँ के पास गुजरात गया और उसे सांत्वना देकर बादशाह की सेवा में छिवा लाया। इसके वाद खानकाजम कोका के सहायकों में गुजरात प्रांत में नियत हुआ। इसके अनंतर यहाने से बादशाह की सेवा में उपस्थित होकर उन सरदारों के साथ, जो गुजरात के थावे पर आगे भेजे गए थे, उस ओर स्वाना हुआ। वहाँ से उज्जैन का शासन पाकर विश्वासपात्र हुआ और नकावत लाँ की पदवी पाई। २४ वें वर्ष तरसून महम्मद खाँ के स्थान पर पत्तनगुजरात का हाकिम नियत हुआ। यह दो हजारी सरदार था।

## फजल्लाह खाँ बुखारी, मीर

यह बुखारा के सैयदों में से है। हिंदुस्तान आने पर

हंसा म्याँ था, जो बहुत दिनों तक चांदबर तथा संगमनेर का हुर्गाप्टक्ष्य रहा । इसवी मृत्यु पर इसका नाती वहाँ का हुर्गाप्यक्ष हुआ ।

#### ( १७ )

सरकार में जन्त हो गया । वे सब भी दूसरे नगरों तथा करबों में चले गए । यदि कोई वच गया हो तो वह साधारण जनता के समान बसर करता होगा।

#### फजायल खाँ मीर हादी

यह शाहजादा मुहम्मद आजम शाह के दोवान वजीर लाँ मोर हाजा का बद्दा पुत्र था। यह अच्छो योग्यता रखता था तथा मगरित्र था श्रीर शेख अञ्दुल्ल जोज अकनरामादो से विद्या तथा गुग मीखे थे। शाहजादे के यहाँ इसका संमान बहुतों से बढ़कर था। २० वें वर्ष के आरंभ में जन शाहजादा महम्मद आजम पित्नी बार पोजापुर को चढ़ाई पर गया, तब बादशाह उक गीर में हिमी कारणवश कृद्ध हो गए और आतिश लाँ रोज-दिनानी को आहा दी कि शाहजादा की सेना में जाकर इसकी राक्ष दिया हाने। पहिले यह खुहुन्ला लाँ को रक्षा में और

यह अपनी वुद्धिमानी और अनुभव से अपने समय का एक ही था। अपने विषय में यह कहता था कि 'वन्दा हाजिर काम बतलाओ ।' बाद्शाह इसके विषय में कहते थे कि सहायक खानसामाँ का कार्य इस प्रकार इसने किया कि मानों घर रोशन हो गया। जब यह दारुल् इंशा का अध्यक्ष या तब इसने एक दिन वादशाह से कहा कि हिन्दी भाषा तथा हिन्दी लिपि में 'हा' के लिए कोई अक्षर नहीं है और यद्यपि अलिफ उन अक्षरों में मिला हुआ है, जो इस भाषा में एकद्म मतरूक है उसके बद्छे में और ऐन तथा हमजा के ऐसा एक अक्षर है जिसे शब्द के आरंभ , मध्य तथा अंत में लगाते हैं परंतु बारह स्वरी में से जिनका कि प्रयोग होता है और अक्षरों को जोड़ने में काम में लाया जाता है, एक को काना कहते है जिसे शब्द के अंव में लगाते हैं। यह सूरत और उच्चारण में अलिफ के समान है। इसलाम के पिहले अनुवाद करनेवाले तथा फारसी लिलनेवाले भूव से इस भतिफ के स्थान पर हा छिखते थे जैसे वंगाछा भीर मालवा के वद्छे वंगातः (मातवः) छिखते थे। वाद्शाह ने जो सर्वज्ञ तथा हिन्दों के जानकार थे, इसे पसन्द कर द्फतर वार्लों को आज्ञा दी कि इन शब्दों को अलिफ् के साथ लिखा करें।

उक्त खाँ का दौहित्र मीर मुर्वजा खाँ गंमीर तथा सैनिक स्वभाव का युवक था और अपने वंश का यादगार था। कुछ दिनों तक हैंदराबाद के नाजिम मुत्रारिज खाँ के साथ उक्त प्रांत के अंतर्गत मेदक का फीजदार था। इसके अनंतर नवाव आसफजाह की सेवा में पहुँचा। एलकंदल सरकार का आमिल नियुक्त होकर शमशी के जमींदार पर, जो काला पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध था, चढ़ाई की। यह जल्दी कर स्वयं अकेले गढ़ी के पास पहुँच गया और एक गोला छाती में लगने से मर गया। दहते हैं कि यह सरकारी बहुत सा रूपया खा गया था, इसलिए इसने आत्महत्या कर ली।

#### फतह खाँ

यह प्रसिद्ध मलिक अम्बर इव्शी का पुत्र था। अपने पिता के जीवन-काल ही में वीरता, साहस तथा उदारता में विख्यात हो चुका था। उसकी मृत्यु पर निजामशाही वंश का प्रबंधक होकर इसने मुर्तजा निजामशाह दिवीय के हाथ में छुछ भी अधिकार नहीं रहने दिया। मुतेजा निजामशाह ने निर-पाय होकर उपद्रवियों के कहने तथा वहकाने पर फतह ख़ाँ को केंद्र कर जुने (भेज दिया। कहते हैं कि एक चुड़िहारिन की सहायता से एक रेतो से अपने पैर की वेड़ी काट कर आग गया और अपनी सेना में पहुँचकर अइमद नगर की ओर चला गया। मुर्तजा शाह ने एक सेना इसपर भेजी। दैवयोग से युद्ध में घायत होकर यह फिर पकड़ा गया ओर दौलताबाद में . क़ैद हुआ। निजामशाह को कुछ दिन वाद मालूम हुआ कि तुर्की दास मुकर्रव खाँ, जो फतइ- खाँ के स्थान पर मीर शमसेर तथा सेनापति नियत हुआ था, और प्रधान मंत्री हमीइ लाँ इयुशी दोनों अपना काम ठीक तौर पर नहीं कर रहे हैं। तव फतह खाँ को पहिले को तरह प्रधान मंत्री और सेनापित नियत किया। कहते हैं कि इस बार उसकी वहित के कहते पर, जो निजामशाह की माँ थी, छुट्टी मिली थी और वह ्सैनिक ढंग पर जीवन व्यतीत कर रहा था। हमोद खाँ की मृत्यु पर इसे राज्यकार्य का अधिकार मिला।

फतह साँ ने पहिले की घटनाओं से उपदेश प्रहण कर करना है का निर्मा की शिक्षित कर अपनी ओर मिला लिया। जय इसे माल्म हुआ कि आवश्यकता के कारण हो इसको हुट्शे मिली थी और जब वह कपटी निजामशाह स्वस्थित्व हो जायगा तम किर कैंद कर देगा, इसलिये इसने पहिले ही एन १०४१ हि०, सन १६३२ ई० में यह प्रसिद्ध कर कि निजामशाह को उन्माद रोग हो गया है, उसे उसी प्रकार कैंद एर दिया, जिम प्रभार उसके पिता ने कैंद में रक्ता था। पहिले किर प्रभाग पुराने निज्ञामी सरदारों को मरबा डाला और शाहण में प्राची में करों का निजामशाह अदूरदिशता है। एएए में मार्थ में स्वर्मों का निरोध करता है इसलिये उसे देंद दर दिया है। जवान में यह शाही कर्मान गया कि यदि सर हम में स्वर्में स्वर्में सार को उसके लागहीन

माख रुपया थी, भेंट के रूप में भेज दिया। जाफर खाँ उसका स्वागत कर बादशाह की सेवा में छे गया और ऐसा करने के कारण वादशाही कोध से इसकी रक्षा हो गई। फतह खाँ अकेले ही राज्य का सव प्रवंध कर रहा था इस कारण बीजापुर के नरेश कादिल्शाह ने विचार किया कि इसकी हटाकर स्वयं दौलताबाद पर अधिकृत हो। इसने फरहाद खाँ के अधीन भारी सेना इसपर भेजी। फतह खाँ ने दक्षिण के सूवेदार महायत खाँ को लिखा कि भिरे पिता की यह आजा है कि षीजापुर राध्य के प्रभुत्व से तैमूरी वंश के बादशाहों की सेवा अधिक अच्छी है, इसिंहए आदिलशाही सेना के आने के पहिले आप पहुँच जायँ। इसका वृत्तांत महावत साँ की जीवनी में विस्तार से दिया गया है। उक्त खाँ के बुरहानपुर से आ पहुँचने पर फतह ्सों, जिसके वचन तथा कार्य में कुछ भी विश्वास न या, बीजापुर के सरदारों की चापल्ल्सी में आकर हुर्ग में घर गया। अव रसद अपन्यय करने के कारण चुक गया तब इसे शीघ्र ही अधीनता स्वीकार कर दुर्ग कुछ शर्तों पर सौंप देना पड़ा। यह निजामुल्मुल्क लड़के तथा उस वंश के सेवकों को, जिस वंश का उस देश में एक सौ पैतालीस वर्ष राज्य रहा था, टेकर खाँ के साथ रवाना हो गया। महावत खाँ ने दिना कारण ही प्रतिक्षा तोड़ कर फतह खाँ को जफर नगर में कैद कर दिया और उसके सब सामान को जन्त कर लिया। भाइतिसार इसटाम , खाँ गुजरात की सुवेदारी से वद्छ कर बुरहानपुर काया और एक लाँ तथा नष्ट हुए परिवार की बादशाह के पास दिवा गया। निजासुल्सुक्क खालियर में कैद

किया गया और फतइ छाँ पर छपा की गई। अभी इसे अच्छे मनसव देने का विचार हो रहा था कि स्यात् एक मान के मारण, जो इसके सिर पर लगा था और जिससे इसका दिमाग गगय हो गया था, इसने अनुचित बातें कहों, जिससे यह दृष्टि ने गिर गया पर इसका मामान इसे छीटा दिया गया और इसे दो लाग नपये की वार्षिक गृत्ति दी गई। यह छाहोर में बड़े सुग्र भीर धाराम से बहुत दिनों तक एकांतवास करता रहा घीट पहाँ अपनी मृत्यु से मरा। कहते हैं कि यह अरब के लेगों से दृत्र बातगीत करता था और उन्हें धन देता था। इसके पहुंच भरे स्थार भाई पंगेज इसके पिर्छे २रे वर्ष में सेवा में पहुँच कर दाई दार्गा १००० मयार का मनसव और मंसूर छाँ की पदवी पश्र संगानित हो नुका था। उनके बहुत से संबंधियों ने लेग्य सनसव पाया।

मिटिड अंबर ने बादझादी नौकरी स्वीकार नहीं की थी,

गई, जो बुरहानशाह के समय से ही निर्वत हो रहा था। कोई भी प्रभुत्वशास्त्री सरदार इस राज्य में नहीं रह गया था। मिळक अंबर और राजू मियाँ दक्षिणी ने दृढ़ता का झंडा खड़ा किया। तिलंग की सीमा से अहमदनगर से चार कोस भीर दौलताबाद से आठ कोस तक इघर पहिले के अधिकार में आया श्रीर दौलताबाद के उत्तर गुजरात की सीमा तक और दक्षिण में महमयनगर से छः कोस इघर तक दूसरे ने अपने अधिकार में कर लिया। शाह अली के पुत्र मुतंजा निजामशाह द्वितीय के लिए औसा दुर्ग और उसके व्यय के छिए कुछ माम छोड़ दिया। इन दो सरदारों में हर एक दूसरे की जमीन छे छेना चाहता था, इसलिए वे सदा एक दूसरे से छड़ते रहते थे। सन् १०१० हि०, सन् १६०१-२ ई० में नानदेर के पास मिलक अंवर भीर खानखानाँ अव्दुल्रहीम के पुत्र मिर्जा एरिज के वीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें मलिक अंवर घायल हो जाने पर मैदान से उठा लाया गया। खानखानाँ ने, जो उसके विचारों को जानता था, प्रसन्न होकर संधि कर लो। मलिक अंवर ने भी इसे गनीमत समझकर खानखानाँ से भेंट की श्रोर एक दूसरे से प्रतिज्ञा कर संधि कर छी। मिलक अंवर प्रायः राजू मियाँ से पराजित हो जाता था, इसिंखें अब उसने खानखाकाँको सहायता से उसको परास्त कर दिया और मुत्रजा निजामशाह को अपने हाय में कर जूनेर में नजरबंद कर रक्खा। इसके अनंतर राजू पर फिर सेना भेज कर उसे कैद कर लिया और । उसके देश पर भी श्रिधकार कर लिया। उत्तरी भारत में वहुत सी घटनायें, जैसे शाहजादा सुछतान सलीम का विद्रोह, अकवर की मृत्य

धीर मुलतान सुसरू का बलवा करना सम थोड़े ही समय के वीच योच हुआ था, इसिल्ये मिलक अंबर आराम के साथ धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाता गया और बहुत सेना एक वर की तथा यहत से बादशाही महालों पर भी अधिकार कर किया। ग्यानस्थानों समय देखक यह सब सहतागया। जब जहाँ-गीर की वादशाहत जम गई तम उसने इसपर बराबर सेनाएँ भेजी। मिलक अंबर बभी हारता और कभी जीवता था पर उसने युद्ध परना प्रभी नहीं होड़ा। इसके अनंतर जब युवराज शाहजादा गाराहों हो बार दिश्य में नियत हुआ और उस प्रांत के सभी हारताही हो अधीनता स्वीकष्य कर ही तब मिलक अंबर में भी विश्य हिए ए महालों को बादशाही बकीकों को सौंप हिया धीर कपीनता में अंग नक इट्रहा। मिलक अंबर धारहिए ही विश्व में सुव्यानों से बराबर जमीन के लिये

इसने प्रजा के आराम धौर देश के वसाये रखने में वहा प्रयत्न किया था। इसने स्पद्रच और लड़ाइयों के होते हुए, जो मोगल और दक्षिण की सेनाओं में निरंतर होता रहता था, इसने दौलताबाद से पाँच कोस पर स्थित खिरकी प्राम में जो अब खुजरता बुनियाद औरंगाबाद के नाम से प्रसिद्ध है, तालाब, बाग, तथा बड़ी इमारतें बनवाई। कहते हैं कि यह खैरात वाँटने में, अच्छे काम करने में तथा न्याय करने और पीड़ितों को सहायता देने में वहा हढ़ था। यह किवयों का आश्रयदाता था। एक शायर ने इसकी प्रशंसा में कहा है। शैर—

> दर खिद्मते रस्ले खोदा एक विलाल था। बाद एक इजार साल मलिक अंवर है आया॥

### फतह जग खाँ मियाना

इसका नाम हुसेन खाँथा, और यह बीजापुर के भादिलनाही राजवंश का प्रसिद्ध सरदार था। यद्यपि यह प्रसिद्ध
पर्लोठ त्याँ मियाना का संबंधी न था पर यह अपने उचवंश
गया पेश्वर्य के कारण बीजापुर के प्रसिद्ध पुरुषों में से था।
पादिलनाह के घरेल, सेवकगण अपने बादशाह को कुछ नहीं
गमतन ये और विश्रोह कर आपम में छड़ने के लिये सदा तैयार
राने थे, इमिन्ये उम राग्य का कार्य विगृता गया और शत्रुता
प्रांती गई। प्रीरंगजेब कुनुषशाहो और आदित्तशाही राजवंशों
पे तप्ट परना बहुत पिन्छे हो निश्चय कर चुका था और जब
पहुत दिनों व बाद उमें दिश्चिम बादशाह हो जाने पर आना
पहा तब अरने पुगने विचार का उमने किर से इद किया।
परहत्ती दूरदिशिता में और अपने मीमाग्य के मार्ग-प्रदर्शन से

इसी समय एक विचित्र घटना हुई। शाहजादा मुहम्मद जिसशाह, जिसे बीजापुर की भोर जाने की आज्ञा मिस चुकी , नीरा नदी के किनारे से दरबार बुला लिया गया। जब यह गर के पास पहुँचा तब यह एक दिन घोड़े पर सवार होकर ा रहा था कि एकाएक फतहजंग खाँ का हाथी विग**ड़** करं सकी सेना की ओर दौद्दता हुआ शाहजादे के पास पहुँचा। ।सने एक तीर चलाया पर वह और पास आया। सवारी का गोड़ा विगड़ रहा था, इसिंखये शाहजादा उस पर से उतर पड़ा और सामना कर हाथी के सूँड़ पर एक तलवार मारी। इसी समय साथ के रक्षकों ने, जो अस्तन्यस्त हो गए थे, घातक चोटों से हाथी को मार हाला। जब उक्त शाहजादा बीजा-पुर की चदाई पर नियत हुआ तव फतह जंग खाँ भी इसके साथ नियत हुआ। मीरचों के पास युद्ध में वहाँ इसने बहुत प्रयत्न किए और अपने को घावों से सुशोभित किया। इसके अनंतर यह राहिरी का दुर्गाध्यक्ष नियत हुआ और बहुत दिनों तक वहीं रहा । वहाँ इसने कई बार मराठों से युद्धः किया पर एक बार यह कैंद्र कर लिया गया। संभाजी ने संमान के साथ इससे वर्ताव किया और इसे राहिरी पहुँचवा दिया। वहीं यह मर गया। यह सीघा-सादा आदमी था और अपने कार्यों को मन लगाकर करवा था। इसके पुत्रों में से, जिनमें अधिकतर इसके जीवन-काल ही में मर गए थे. इत्रत्लला वालीकोट का फौजदार था। ५०वें वर्ष में तालीकोट बीजापर की स्बेदारी के साथ इसेन इलीज खाँ बह दुर को मिल गया और इ दरकुल्का मेहकर का फीजदार नियत हुआ, जो बालाघाटः दरार के खंतर्गत है। इसके समय में मराठों ने धावा कर बस्ती हो लूट तिया। इसके भाइयों में से यासीन खाँ करर का धानेदार था और उस जिले में इसे फीजदारियाँ भी मिली थीं। व्हादुरशाह के समय में इसके स्थान पर पुरिवल खाँ अफगान भेजा गया, जिससे तहसील करने में झगड़ा हो गया और युद्ध में यागीन गाँ मारा गया।

## फतेहजंग खाँ रहेला

इसका पिता जिकरिया खाँ उसमान खाँ रहेला का भाई था, जो बहुत दिनों तक दक्षिण के सहायकों में नियत था। छोटा मनसव होते भी इसका संमान तथा विश्वास लोगों में काफी था। शाहजहाँ के १३वें वर्ष में यह खानदेश का फौजदार नियत हुआ और वहाँ के कार्य में बहुत से अच्छे नियमों को जारी कर तथा रुहेलों का अधिक पक्षपात कर इसने प्रसिद्धि अर्जित किया। ३०वें वर्ष में इसकी मृत्यु हो गई। यह एक हजारी ९०० सवार का मनसबदार था। जिकरिया खाँ भी अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। फतेह खाँ अपने पिता तथा चचा से आगे वढ़ गया और अपने अयत्नों तथा चत्साह से इसने शाहजहाँ के समय अपने चचा का मनसव प्राप्त कर लिया। २६वें वर्ष यह खानदेश में टोंडापुर का फौजदार नियत हुआ, जो वालाघाट का मुख है, ं और इसके अनंतर उसी प्रांत के अंतर्गत चोपड़ा का फौजदार नियत हुआ । इसका मनसव एक हजारी ८०० सवार का हो गया। कहते हैं कि यह बहुत ही अच्छो चाल का या और छोटा मनसव होते भी यह अमोरों के समान रहता था भीर अपनी योग्यता से अधिक साज सामान तथा नियमों का विचार रखता था। यह भाग्यशाली था तथा उदार व दानी था। यद्यपि यह बुद्धिमानी और विद्वत्ता से खाली न था पर इसकी नम्रता और मिलनसारी ऐसी थी कि यह छोटे आद- मियों से भी काम पड़ जाने पर उसके घर जाकर उसकी इतनी चापतृमो करता कि लोग आश्चर्य करते । यह अपने जातिवालीं के पालन करने में अद्वितीय भीर सेनाध्यक्षता में प्रसिद्ध था। धपने माई तथा जवान भतीजों के पालन पोषण का भार इसने हारने वंघे पर हे लिया था, जो सभी वीरता तथा साहस में एक से एक घड़कर थे। इसने शाहजादा मुहम्मद श्रीरंगजेव पटाट्र की सेवा में, जो दक्षिण का सूबेदार था, स्वामिभक्ति गया विस्वास के काम किए। उस चढ़ाई में जब दुर्ग बद्री र हपाण पर जाही अफसरों का अधिकार हो गया था तब शाह-रादा ने इसको मीर मलिक हुसेन कोका के साथ नीलंगा पर भेला, जिमसी इन होगों ने शोघ विजय कर लिया। जिस समय राष्ट्राहा ने माराध्य के लिये उत्तरी भारत जाने का निश्चय िया एस समय यह अपने भाइयों तथा दामादी के साथ युद हाते हैं विषे वमर गाँधकर मंग हो लिया। बुग्हानपुर से आगे हर्ते पर होरे ए । की पदवी मिछी । महाराज जसवंतिमह से ट्र होते वे अनंतर इसे फतहारंग खाँ की पदवी, हांटा व इंका िल्ला और दुई हजारी हजार सवार का सनसब पाकर यह रोरानित १६१ । इसके याद साम्राज्य ये लिये अन्य ताइने हारों हे राथ लाइट हुए उन सबमें अपने भाडयों के माथ इसने व पर प्रयोग श्वास स्वत्या सुद्ध के अनंतर साभागम रोक्सरण होते. साथ शुक्रांत्र या पाछा यसंसे पर नियत हुआ चीर कर केल की के हरा कर के कहार उपने बहुर अच्छा काम तिहार र कार हा के बार ये बंद से साम समर्ग आस्वरमार शास्त्र है है है। हा बीर, अवहीतर तसर में चीरह

कोस पर है गया और वहादुर सैनिकों को प्रसिद्ध आद्मियों के साथ नावों में वैठाकर नदी के उस ओर भेजा, जहाँ शत्रु के मोरचे थे। इछ ही लोग इतरे थे कि युद्ध होने बगा श्रीर शत्र के वेड़े के इछ जंगी कोसे आक्रमण कर युद्ध करने छने। वहुत से विना छड़े तौट आए। इसके माई हयात ख़ाँ उफ जबरदस्त खाँ ने, जो अपने कुछ मित्रों के साथ एक नाव में था, बहुतों को मारा और घायल किया। स्वयं उसे गोली से एक और वीरों से दो घाव लगे और तब वह लड़ता हुआ शत्रु के नावाँ से निकळ आया। इसके भाई शहवाज तया शरीफ और इसके भतीजे रुस्तम तथा रसूल बहुत से संबंधियों और अनुयायियों के साथ दूसरे नाव में थे। ये सद नाव से उतरे नहीं थे कि शत्रु इनको रोकने को आ पहुँचे। हाथी को चोट से शहवाज मारा गया और उत्तम तथा रसूछ अन्य छोगों के साथ आक्र-मण करते हुए मारे गए। वचे हुए घायल होकर केंद्र हो गए। इसके अनंत्र जब खानखानाँ ने मुखिछस खाँ को अकवरनगर का फोजदार नियत किया तब इसको जनरदस्त खाँ के सहित उक्त खाँ के साथ छोड़ दिया। ग्रुजाअ का कार्य निपट जाने पर यह वंगाल से दरवार आया। यह दक्षिण में रहना चाहता था इसिलये वहीं के सहायकों में नियत हुआ। वीजापुर की चढ़ाई में मिर्जाराजा जयसिंह के साथ सेना के बाएँ भाग का यह अध्यक्ष नियत हुआ। जब वीजापुर के पास पहुँचा तव शरजा लाँ महदवी और सीदी मसऊद वादशाही राज्य में आकर सपद्रव करने लगे। देवयोग से उसी समय फतहलंग का भाई सिकंदर **एफ्रें सळावत खाँ राजा की सेना में मिलने के लिये परिन्टा ने** 

पार कोम पर आ पहुँचा था। शरजा खाँ ने छ सहस्र स्वारों कं साय इन पर आक्रमण किया। इसने अपने सनमान की रक्षा के लिये शत्र के आगे से भागना उचित न समझा ओर ४० निजी सवारों के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। इसके एर एक भाई साहस, बोरता तथा बहादुरो के लिये प्रसिद्ध थे। परगना जानेजा, जा सानदेश में था, इसकी जागोर थी। वहाँ ं पट्ट से गाँवों का मोकइमा इसने अपने हाय में छे छिया भीर मीजा पेपरो को अपना निवासस्यान बनाया । यह फरदापुर से भाठ कोस पर बुरहानपुर के मार्ग पर है। इसने उसे बसाने का प्रयत्न ध्या ओर इसके संतान वहीं यस गए । ओरंगजेब के राष्य पे धंत में इमका पुत्र ताज साँ जोयित था और इसका प्रभाषा पर उसके अनंतर यह प्रमाय जाता रहा और प्रापः ६० वर्षे हुए कि इनको अयोग्यता से वह मीजा जागीर में रें तिशाउँ डिया गया परंतु ये जमींदार को तरह अधिकृत हैं। रधरा दामाद अलद्दाद खाँ मंगलेर ( शाह बद्दत्त ) कसवा रे रहते एक और अपनी हवेडों के फाटक को बढ़ी शान से नन्याया । रम्हे यंश्वाठे धामी तह वहीं हैं।

#### ख़्वाजा फतहुस्डा

यह हाजी ह्वीबुहा काशी का पुत्र था, जिसकी उसकी योग्यता तथा बुद्धिमानी के कारण २०वें वर्ष जल्खी में अकवर बादशाह ने कोहर वंदर भेजा था कि वहाँ से वह अच्छो वस्त लावे। २२वें वर्ष में वहाँ को अमृत्य वस्तुओं को छेकर यह द्रवार में उपस्थित हुआ। शेख अबुल् फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि उस प्रांत की चोजों में एक अर्गन वाजा था. जिसे बादशाही महिफात में अच्छी तरह बजाते थे। उक्त हाजी ३९वें वर्ष में सर गया। <sup>3</sup> उक्त सज्जन फत्रुहा अकवर नादुशाह के खास सेवकों में से था और अच्छा संमान रखता था। जिस वर्ष बादशाह अजमेर दर्शन करने गए उस वर्ष इसे कुतुबुद्दीन अतगा को लिवाने भेजा और आज्ञा दी कि उसे मालवा के मार्ग से लिवा लावे, जिसमें वह योग्य आदिमयों को भेज कर खानदेश के शासक को मुजफ्फरहुसेन मिर्जा को भेजने के लिये भय तथा आशा देकर वाष्य कर सके। यह वहाँ पहुँच कर तथा आदेशानुसार काम करते हुए अपनी चालाकी से साथ भेजे गए लोगों को छिए बुद्दीनपुर पहुँचा। यहाँ से विना

१. काशान देश का निवासी।

२. कोइ वर्तमान गोल्रा है। ल्रिकंबरनामा माग ३ पु० १४६।

३. त्रकवरनामा पृ० २२८ । त्राईन व्यक्तवरी, व्लॉकमैन जीवनी-वं० ४६९ पर फतहुका का ब्रजांत दिया गया है।

वादशाही आज्ञा के हिजाज को चल दिया। इसके अनंतर अपनी इस चाल से दुली होकर वेगमों के साथ, जो हज से लीटी हुई थीं, शाकर २७वें वर्ष में उन्हींकी सिफारिश से स्मा प्राप्त कर सेवा में भर्ती हो गया।

२९वें वर्ष में यह वंगाल के सदीरों पर नियत हुआ, जो गद्याही कामों में स्वास्थ्य की कमो के कारण दिखाई कर रहे है। २०वें वर्ष में, जब न्यानआजम कीका दक्षिण की प्राप्त पर नियत हुआ तब गढ़ भी उसके साथ मेना का बहुती है। गद्या । ३०वें वर्ष में दोग करोद बहुती के साथ निजी

( ३७ )

दुर्ग सौंप दिया। ४८वें वर्ष शाह्जादा सुल्तान सत्तीम की प्रार्थना पर, जो इलाहाबाद में था, इसे एक हजारी मनसब देकर शाहजादे के पास नियत कर दिया। जहाँगीर की राजगादी पर इसे बख्शो का पद सिक्ष गया।

#### फतहउल्ला खाँ वहादुर आलमगीर शाही

इसका नाम महम्मद सादिक था और यह बद्दशाँ के पंतर्गत खोस्त का एक सैयद था। यह एक वृद्ध अनुभवी सैनिक था और तलवार चलानेवाले बहादुरों का सरदार था। यह लागम में लाँ कीरोज जंग के साथ रहते हुए बादशाही मनमय पायर मंमानित हुआ। यह बीरता तथा हंद्ध-युद्ध में पृत प्रमिद्ध हुआ। २०वें वर्ष में जब खाँ कीरोज जंग मराठों पर दरादर आवमण तथा चोर युद्ध करने के उपलक्ष में राद्याहांन दे ग्यान पर गाजी बहीन गाँ बहादुर के नाम से गंदी पत हुआ नय फनह इक्ता गाँ की, जिसने उन गुद्धी में प्रार्थित हुआ नय फनह इक्ता गाँ की, जिसने उन गुद्धी में प्रार्थित हुआ नय फनह इक्ता गाँ की, जिसने उन गुद्धी में प्रार्थित हुआ नय फनह इक्ता गाँ की, जिसने उन गुद्धी में

सामने भोचील वनाने में लगा। यह धपने उत्साह तथा वीरता से दुर्ग के फाटक के पास पहुँच कर चाहता था कि एक मुक्का मार कर रसे तोड़ डाले । इसके रोव तथा अन्य मोर्चाओं के पास पहुँचने से मय के कारण दुर्ग विजय हो गया। परली दुर्ग के विजय में, जो चौड़ाई तथा ऊँचाई में धतारा के वरावर था, यह भी साथ रहा। जन सितारा निजय हो गया तम फतह बल्टा परली पर चढ़ाई करनेवाली सेना का हरावल नियत हुआ। श्रीरंगजैव स्वयं तीन दिन में वह दूरी समाप्त कर दुर्भ के फाटक के सामने जा उतरा। फतइ उत्ला ने उस दुर्भ की हद्दता को विचार में न साकर पहाड़ पर वीपखाना लगाने और तोपें चढ़ाने में बहुत दड़ा पिश्शम किया, जिससे सालों का काम कुछ दिनों में पूरा हो गया। यहाँ तक कि इसने एक तोपसाना एक बहुत बढ़े पत्थर के नीचे छनाया, जो नीचा होता हुआ दुर्ग के छोटे फाटक की ओर चला गया था। पर इस पत्यर पर चढ़ना बहुत ही कठिन था। यदि इस चट्टान पर ष्मिकार हो जाय तो दुर्ग का देना सुगम हो जाय। फतहज्हा साँ हुछ महादुरों के साथ उस महान पर वीरता तथा साहस से निकल भाया और उस मैदान में, जो दुगे के फाटक तक फेंका या, शत्रुओं पर आक्रमण किया। शत्रु सामना फरने का साहस न कर फाटक की ओर भागे और मोगलों ने पीछा किया। एक खाँ ने दुर्ग के भीतर घुसने का विचार नहीं किया या, प्रत्युत वह चाहता था कि सैनिकों को चट्टान पर नियत कर तथा तीप साकर हुगे की दोवार की तोड़ डाले। शत्रुकों ने दरीचे को दढ़ कर दीवाल पर से गोक्रियाँ और हुक्कों की वर्षा करना आरंभ किया। उन्होंने उस बाह्द में आग लगा दी, जिसे ऐसे ही दिन के लिए दुर्ग के निकलने के मार्ग में फैल रखा था। फतह उन्ला खाँ का पीत्र फकी उन्ला खाँ सड़सठ थादिमयों के साथ मारा गया। उस चट्टान पर कोई रक्षा का स्थान न था, इसलिये ये वहाँ ठहर न सके और नीचे उतर कर पुराने स्थान पर चले आये। परंतु इस युद्ध से शत्रु डर गए और उनका अहंकार मिट गया तथा उन्होंने संधि की प्रार्थना की। टेट्र महीने के अनंतर ४४वें वर्ष में दुर्ग विजय हुआ। इस विजय की तारीख 'हजा नसरुत्ता है' (यह विजय अलाह को दें) से निकलानी है। यह दुर्ग इत्राहीम आदिलशाह के पनपाए एए इमारतों में से था और इसकी नींव सन् १०३५ दि ( तन १६२६ ई०) में पदी थो। आदिलशाह हरएक नई समू वो बनया कर उसका नाम नवरम-शब्द संयक्त रखता

जब वादशाही सेना परनाला से खतावन को छोर चलो, जहाँ खेती अच्छी होती है और अन काफो मिसता है, कि वहीं छावनी हाले तब इस बहादुर को दरदाँगढ़ लेते के लिये आगे भेजा, जो उस मौजा से दो को पर था। उस गढ़ को सेना ने इसके मय से उसे खोली कर दिया और अपनी जान वचा छेने को रानीमत समझा। इस दुर्ग का नाम इसके नाम पर सादिकगढ़ रखा गया। स्वतावन से एक सेना बख्शीबल्मुल्क बहर:मन्द लॉ के अधीन नन्दिगर, चन्दन और मंडन छेने के लिये भेजी गई। थोड़े ही समय में तोनों दुर्ग के सैनिक संधि कर या भागकर चले गए। पहिले का नाम गीर, दूसरे का मिन्तताह और तीसरे का मकतूह रखा गया। ४५वें वर्ष में शाही सेना सादिकगढ़ से खेळना दुर्ग की ओर रवाना हुई, जो कुल पहाड़ी या और घने जंगलों तथा काँटेदार झाड़ झंखाड़ से भरा हुआ था। कुछ दिनों में यह छोग उसके पास पहुँच कर ठहर गए। पथरीक्षी जमीन भीर ढाल्ह्र रास्ते तथा गड्डों के कारण वह दुर्गम हो रहा था। अधिक कर चार कोस का सार्ग था, जिसमें चमने, की कठिनाई से लोग डर गए थे पर फतहक्ला खाँ के प्रबंध तथा प्रयत्न से तथा फानड़ेवाले और संगतराशों के परिश्रम से यह कठिनाई दूर हो गई। उक खाँ को एक खास तूणीर पुरस्कार में देकर बादशाह ने इस पर कुपा की भीर यह ममीरू उमरा जुम्बतुल्मुल्क असद खाँ की मध्यक्षता में तथा हमीदुरीन खाँ, मुनइम खाँ और राजा जयसिंह के साथ खेलना दुर्ग के घेरे पर नियत हुआ। उसी दिन इस साइसी स्गाँ ने किन्छे के पुरते को शतुओं से छीनकर उस पर तोपें हमा दीं। इन तोपखानी को आगे बढ़ाने और मार्ग को चोदा वरने में ये बराबर प्रयत्न करते रहे। फरहाद के समान परिश्रम करते हुए उस पहादी पर पटे हुए मार्ग झुर्ज के मध्य तक पहुँचा दिए गए श्रीर चारों ओर कूचे दीड़ा दिए गए। दिन भर सोना बाँटा जा रहा था और यह मजदूरों के साथ ग्यं काम करता था। दुर्ग से बराबर सी तथा दो सी मन के पत्थर फूँक जा रहे थे। एकाएक एक पत्थर चौद्री छत पर गिरा कीर इसे होड़ टाला। फतहक्त्ला खाँ सिर पर चोट खाने से एए प्राथा एक गहरे खटु को ओर जाने लगा पर एक गिरे एए प्राथा है बीच में रह गया। श्रादमियों में बड़ा शोर गुळ रूपा धीर सह होगों में निराशा फैल गई। यह बेढोश जठा पाँच हजार सवार मिछें तो वह दक्षिण में मराठों का नाम निशान मिटा दे। वादशाह ने आज्ञा दी कि पहिले वह अपने समान एक दूसरे सरदार को गाँच सहस्र सवारों के साथ अपने पास रख छे तब उसे पाँच सहस्र सवारों की सरदारी मिले। इन कारणों से फतहबहा खाँ बदासीन होकर दरवार में नहीं रहना चाहता था और इस पर इसने कावुल में नियत किए जाने के तिये कई बार प्रार्थना की, जो उसका देश था। ४७वें वर्ष में वीत हजारी १००० सवार का मनसव पाकर काबुल जाने की छुट्टो पाई। ४९वें वर्ष में उस प्रांत में अहाहवार खाँ के स्थान पर छोहगढ़ का थानेदार नियत हुआ और २०० सवार इसके मनसव में वढ़ाए गए। औरंगजेव की मृत्यु पर जब शाहजादा वहादुरशाह उस प्रांत के सब सहायक सरदारों के साथ पेशावर से रवाता हुआ तब फतहरहा खाँ को धाने की आशा भेजी, जो अपने निवास-स्थान को चला गया था। लाहीर के पास यह सूचना मिली कि उस आज्ञा पर भी फतह्दल्ला लाँ ने साथ देने से जान वचाई। शाहजादे ने कहा कि जाननिसार खाँ, जो वहादुरी में फतह-उहा खाँ से कम नहीं है, आगरे में भारी सेना के साथ पहुँच गया होगा, चाहे फतहउछा खाँ आवे या न आवे । वहादुरशाह के राज्य के आरंभ में यह मर गया। यह सवा सैनिक था और निडर होकर कड़वो चात भी कह देता था। एक दिन औरंग-जेव ने किसी कार्य पर खपा होकर एक ख्वाजासरा से इसके पास मत्सनापूर्ण संदेश भेजा, जिस पर उसने उत्तर में करू-**ढाया कि वुद्धिमान मनुष्य अ**रखो वर्ष की **अ**वस्था तक पहुँचने पर धपनी बुद्धि सो बैठता है। मैं अपने खुदा से सी फर्सख दूर हो सिपाहो बन बैठा हूँ और व्यर्थ ऐसे कार्य में जान दे रहा हूँ। जब स्वाजासरा ने उसके भाषा की कड़ाई बतलाई तब इसने नम्रता से क्षमायाचना की।

#### फतहउल्ला शीराजी, अमीर

यह अपने समय के अध्ययन योग्य तथा उपयोगी कार्यगत विज्ञानों में अद्वितीय योग्यता रखता था। यद्यपि इसने ख्वाजा जमाछुद्दीन सहम्मद, मौलना जमाछुद्दीन शेरवानी, भौलाना करद और भीर गयासुद्दीन शीराजी की पाठशालाओं में वहुत द्यान प्राप्त किया था पर विद्या में यह उनसे बढ़ गया। अबुल-फजल इस प्रकार कहता है कि यदि विज्ञान के पुराने मंथ नष्ट हो जाँय, तो वह नई नींव डाल सकता है और तब पुराने की कोई आवश्यकता न रह जायगी।

आदिलशाह बीजापुरी ने इसको हजारों प्रयत्न कर शोराज से दक्षिण बुलाया और अपना प्रधान समात्य बनाया। आदिल शाह की मृत्यु पर अक्वर के बुलाने पर यह २८ वें वर्ष सन् ९९१ हि० में फतहपुर में पहुँचा। सानखानाँ और इकीम अबुल्फतह ने इससे मिलकर बादशाह के सामने इसे उपिथत किया। वादशाही छुपा पाकर थोड़े ही समय में यह बादशाह का अंतरंग मुसाहित वन गया। यह सदर नियत किया गया और मुजफ्फर खाँ तुरवती की पुत्री से इसका निकाह हुआ। कहते हैं कि यह तीन हजारी मंसव तक पहुँचा था और ३० वें वर्ष के जुल्स पर इसे समीनुल्मुन्क की पदवी मिली थी। आहा हुई कि राजा टोडरमल मीर की राय से देश के कोप-विभाग का सन कार्य ठीक करे और उन पुराने मामिलों को, जिनको मुजपफर खाँ के समय से जाँच नहीं की गई है, हीक करे। भीर ने कुछ ऐसे नियम बनाए, जिनसे, कोप-विभाग की दलति हो भीर प्रजा को आराम मिले। ये नियम स्वीष्टत हुए। इसी वर्ष भजीजुहीला की पदवी पाकर खानदेश के झासक राजे प्रली खाँ को समझाने भेजा गया। यहाँ से अमफल हो लौटकर कान-आजम के पास पहुँचा, जो दक्षिणियों पर प्राक्रमण करने और उस प्रांत के सदीगं को दंख देने के जिये नियत हुआ था। वह शहाबुहीन गटनद गां तथा भन्य महायक भफ्तगरों के साथ अच्छा व्यव-टार नहीं परता था, इमिनिये यहाँ का कार्य संतोप-जनक न रहा। ३६ में पर्य में मीर दुमी होकर मानमानों के पास दक्षिण सदसार घटन गया।

के कहने को स सानकर ज्वर को हरीश से अच्छा करना चाहा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह मीर सैयद अली हमदानी के खानकाह में मरा था। बादशाह की आहा से सुलेमान पहाड़ पर उसका शव गाड़ा गया, जो बहुत ही अच्छा स्थान है। इसकी तारीख 'फिरस्तवृद' से निकलती है। अकवर ने मीर के मरने पर बहुत दुखी हो कहा था कि मीर हमारा मंत्रीं, दार्शनिक, वैद्य और ज्योतिषो एक हो में था। हमारे शोक का कौन अनुमान लगा सकता है। यदि वह फिरंगियों के हाथ पढ़ता **जौर वह उसके बद्छे कुल कोव माँगते तव भी हम उसे सस्ता** सौदासमझते और उस उत्तम मोती को सस्ते में खरोदा समझते। शेख फैजी ने उसके शोक में एक अच्छा कसीदा लिखा, जिसके कुछ शैर यहाँ दिए जाते हैं। (अनुवाद नहीं दिया गया है) तनकात में लिखा हुआ है कि अमीर फतहजल्का सब

विद्याओं में ईरान और हिंदुस्तान विक सारी दुनिया में श्रपना जोड़ नहीं रखता था। जादूगरी और तिल्स्म भी बहुत जानता था। उसने एक मशीन वनाया था, जो सतह पर चल कर भाटा पोसती थी। उसने एक आइन: बनाया था जिसमें दूर और पास की विचित्र शक्त दिखलाई पड़वी थी। एक चक्कर था, जिससे १२ वंदूकें मरी जाती थीं और साफ भी होती थीं। यदायूनी लिखता है कि मीर इतना दुनियादोस्त था कि इतने कँचे पद पर पहुँच कर भी पढ़ाने से हाथ नहीं रोका। अमीरों के घर जाकर उनके लड़कों को साधारण शिक्षा देता था और खपनो विद्या की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं करता था। वादशाह के साथ कंचे पर वंदूक रख और कमर में थैंछा वाँध पैद्छ

दोहता था। मल्लयुद्ध में वह रूस्तम के समान था। प्रसिद्ध है कि मीर इटनी विद्या के रहते भी बादशाह के विषय में कहता या कि यह में अनेक्ता तथा एकता के पुजारी की सेवा में न पहुँचता तो ईश्वर को पहचानने का मार्ग न जान पाता। मीर न मन ९९२ हि० में तारीख-एलाही नियत किया। अकवर पहुन दिनों से विचार में था कि हिदुस्तान में नया शाका और मिटीना पहाये क्योंकि हिजरी शाका अपनी प्राचीनता के कारण स्टूचिंटन हो रहा था कोर उसका आरंभ अनुत्रों की असलता

# फरहत ख़ाँ

इसका नाम मेहतर सकाई था और यह हुमायूँ के विशिष्ट सेवकों में से था। मिर्जा कामराँ के युद्ध में जब धोखेबाज सरदारगण कपट से मिर्जा कामराँ के पास चले गए ं और वेग बावाई कोलाबी ने पीछे से आकर हुमायूँ पर तलवार चलाई, जो न सगी, तब फरहत खाँ ने पहुँच कर एक ही चोट में उसको भगा दिया। जिस समय हुमायूँ सिकंदर सूर से छड़ने के छिये छाहौर से सरहिंद को रवाना हुआ तव इसे छाहौर का शिकदार नियत किया । जब शाह भवुल्मधाली उस प्रांत में नियत हुआ तव उसने इसको विना आज्ञा के उस पद से इटाकर अपने **कादमी को इस कार्य पर नियत कर दिया। इसके अनंतर** जब शाहकादा अकवर उस प्रांत में भेजा गया तव फरहत खाँ शाह-जादे की सेवा में पहुँच कर प्रशंसा का पात्र हुआ। अकवर के राज्यकाक में यह कसवा कोड़ा का जागीरदार रहा। जब पूर्व की ओर से वादशाह लौट रहे थे तब इसके गृह पर गए और इसका निमंत्रण स्वीकार कर इसका सनमान वदाया । सहस्मद हुसेन मिर्जी के युद्ध में भह्मदावाद के पास इसने बहुत अच्छी सेवा की । जब मिर्जा पकड़ा गया और उसने पीने के किये पानी माँगा तव फरइत खाँ ने अत्यंत क्रुद्ध होकर दोनों हाथ से उसके सिर पर चपत लगाई और कहा किस नियम के अनुसार

१. इसका नाम कोबा तथा कबा भी दे और इलाहानाद में है !

तुम्हारे ऐसे विद्रोही को पानी दिया जाय। वादशाह ने इस पर विरोध किया और अपना खास पानो मँगाकर पोने को दिया। १९वें वर्ष में यह अन्य लोगों के साथ रोहतास दुर्ग पर अधिकार करने भेजा गया, जो दुर्ग दुर्गमता तथा हदता में अद्वितीय है और जिसमें पहाद पर इतनी खेती होतो है और पानी के इतने मोते हैं, कि वे दुर्ग-रक्षकों के लिये काफो हैं। जब वेरा डाल दिया गया और हुछ दिन बोत गए तब वादशाही आझापत्र मुज-पत्रर लों के नाम, जा उस समय फरहन लों के अधीन दमलिये नियत किया गया था कि उनका वमंद्र हुट जाय, भेजा गया कि वह विद्रोहो अफगानों को दंड दे, जो विद्रार मं उपद्रय मना रहे थे और इस प्रकार वह किए जया का

( ५१ ) निकत आया और मारा गया। यह घटना २१वें वर्ष सन् ९८४ हि॰ सन् १५७६-७७ ई॰ में हुई थी।

१. श्रदहम खाँ को बाँघकर बुर्न पर से फेंकनेवालों में फहत खाँ खासखेल का भी नाम श्राया है। यदि यह वही है, तो इसका उल्लेख इस जीवनी में नहीं हुआ है। मश्रा० उ० हिंदी माग २ प्र० ७। आईन श्रक्ति, न्लॉकमेन सं० १४५ पर इसकी जीवनी में भी इसका उल्लेख नहीं है। नी तदी मंसबदारों की स्वी में इसका नाम दिया गया है।

## फ़रीद शेख मुर्तजा खाँ बुखारी

प्कवाक्षनामा में लिखा है कि यह शेख मूसवी सैयदों में छे था छोर यह षात वैचित्र्य से म्वाक्षी नहीं है। बुखारा के सैयदों से सैयद जलाल बुखारी से क्या संबंध है, यह स्पष्ट दें और इनका इमाम हुमाम छली नकी अल्हादी तक सात पीड़ी का संबंध पहुँचना है। कहते हैं कि चीथे दादा शेख अह्दुल् एक्फ पे देहल्यी ने अपने पर्यों को वसीयत किया था निख्रय हुआ कि शेख फरीद नियत स्थान पर भेंट कर संधि के शर्तों को दृढ़ करे परंतु वह विद्रोही भेंट करने को उपस्थित नहीं हुआ। शेख मलाई चाहने के कारण और सिधाई से मीठा बोलनेवालों के कहने में आकर उसके घर पर गया। कतलू बदी चापलुसी से मिला और वह इस विचार में था कि जब सब लोग अपने स्थानों पर जाकर आराम करने लगें तव शेख को पकड़ कर कैद कर दे तथा उसको कैद से वह स्वयं सफलता प्राप्त करे। शेख को पता छग गया और उसने रात्रि के आरंभ ही में चलने को तैयारी की। द्वार पर घोड़े नहीं रहने पाये थे **फीर कई जगह मार्ग रोक दिया गया था इसिंख्ये युद्ध होने** लगा। इसी बीच शेलं एक हाथो पर सवार होकर वाहर निक्ता । भाग्य को विचित्रता से हाथी आज्ञा मानना छोदकर बेराह चला। शेख नदी तक पहुँच कर उतार की खोज में था कि एकाएक कुछ आद्मियों ने पहुँचकर तीर चला इसे घायल भी कर दिया। शेख अपने को एक और कर धीरे से निकट मागा। वे सब समझते रहे कि शेख अम्बारी में है। इसी समय एक नौकर घोड़ा छेकर आ पहुँचा श्रीर यह उस पर सवाः होकर पड़ान में चला आया। निश्चित हुई संघि ट्ट गई कतल् इस विद्रोह के कारण बराबर लड़ते तथा भागते हुए असफल रह गया।

१. यह वृत्तांत श्रकत्ररनामा के श्रनुसार है, देखिए श्रकत्ररनाम् भा॰ ३ पृ॰ ४०६ । निष्पासुद्दीन (इलि॰ डाउ॰ जि॰ ५ पृ ४२६) श्रीर वदायूनी इसका निवरण देते हैं कि कतलू ने व उपद्रव नहीं किया था। उसने शेख फरीद को त्रिदा कर दिया था पर म

शेख ३०वें वर्ष में सात सदी मनसब पाकर ४०वें वर्ष तक ढेढ़ इजारी मनसब तक पहुँच गया। भाग्य-बल से यह मीर बख्शी नियत हो गया। बख्शी होने पर दीवान की श्रयोग्यता से उस दीवाने तन के कार्य को, जो दीवान के विभाग का काम था, अपने हाथ में लेकर जागीर के महाल को लोगों को वेतन में बाँट दिया। बाद को अकबर को मृत्यु पर भी इन दोनों भारो कार्यों को शेख करता रहा, जिससे इसका विश्वास जीर मंमान साम्राज्य के परावर वालों प्रत्युत् सभी सरदारों से पड़ गया था।

जय जहाँगीर ने अपनी शाहजादगी में विद्रोह कर इताहा-याद में अपने नीकरों को पदयो छोर मनसम देकर जागोर में बहादुर गौहिया ने इस पर आक्रमण किया और यह अचकर निकल गया। तुरल्ह में बहुद्द्वायागील में बहुद्दुर का नाम नहीं दिया है छोर यह घटना बर्टवान जिले में हुई अनलाई गई है। यह इतिहास तथा रोग जालहरार का अस-रनामा भेल करीद की आजा पर निसे गर है। बाँटने लगा तब अकबर ने उसके बड़े पुत्र सुलतान सुसरो पर विश्वास पढ़ाया, जिससे छोगों को उसके युवराज होने की **आ**शंका हो गई। इसके अनंतर जब शाहजाटा वादशाह के पास पहुँचा तब इसका मस्तिष्क शंका से खाली नहीं था। बादशाह आलस्य तथा सुस्ती में समय बिता रहा था। शाहजादे के सेवकगण गुजरात चले गए थे क्यों कि उन्हें हाल में वहीं जागीरें मिली थीं, इसलिये अकवर ने अपनी बीमारी में संकेत कर दिया कि शाहजादा दुर्ग के बाहर जाकर अपने घर में बैठ रहे, जिसमें विरोधीगण विद्रोह न कर वैठें। मिरजा अजीजं कोका और राजा मानसिंह ने सुलतान खुसक् से संबंध रखने के कारण उसकी बादशाहत के विचार से दुर्ग के फाटकों को अपने श्रादमियों को सौंप दिया श्रीर खिलरी दरवाजा को अपने आदमियों के साथ शेख फरीद को सौंपा। शेख सेनापति थै। इसिंछिये उसको यह वात बुरी माल्म हुई और वह दुर्ग से बाहर निकला तथा शाहजादे के पाछ पहुँचकर साम्राच्य पाने की प्रसन्नता की बघाई में आदाव बजा लाया। यह सनकर सरदारगण हर क्षोर से माने लगे। अभी अकबर जीवित था कि राजा मानसिंह बंगाल प्रांत में बहाल होकर चले गए। जहाँगीर दुर्ग में पहुँच कर गद्दी पर वैठा और शेख को साहे-वुरसैफ व अलकाम की पर्वी और पाँच हजारी मनसब देकर मोरवस्शी नियत किया।

१, जहाँगीर कभी गुजरात का श्रध्यक्ष नहीं निक्त हुआ या पर श्रद्भवर के श्रंतकाल में इसे एक काख रूपए वार्षिक खंमात की श्राय से मिले थे।

इसके छानंतर जब सुळतान खुसक के दिमाग्न में खुशामिदिओं की बात सुन कर बादशाहत का विचार जोश खाने
लगा तब वह अपने पिता के राज्य के प्रथम वर्ष सन् १०१४
हि० (सन् १६०६ ई०) के ज़ीहिज्ञा महीना में रात्रि के समय
भागा छोर मार्ग में लूटता हुआ आगरे से लाहोर की छोर
चल दिया। शेख बहुत से सरदारों के साथ पीछा करने पर
नियत हुआ। जहाँगीर स्वयं भो शोझता से रवाना हुआ।
अमीरल हमरा शरीफ छाँ और महाबन छाँने, जो शे बकराइ से
वैमनस्य रखते थे, बादशाह से प्रार्थना की कि शेख जान दूस
पर एम प्रयन्न फरता है और पक इने की इच्छा नहीं रखना।
इस पर गहाबन गाँने जाकर बादशाह को ओर से प्रयत्न करने
छै लिये पहा। शेंग्य ने अपने स्थान से बाहर न आकर योग्य
एतर भेज दिया। मुठनान गुनाद ने मुननान पुर की नहीं के.
पास शेस वे पहुँवने का मगावार मुनकर लाहोर के घेरे से

उसी दिन दो तीन पड़ी रात बीतने पर जहाँगीर ने फूर्ती के साथ पहुँच कर शेख को गछे छगा छिया और एसी के खेमा में ठहर कर उस स्थान को, जो परगना भैरीवाल में था, शेख की प्रार्थना पर एक परगना बनाकर और फतेहाबाद नाम रख-कर शेख को दे दिया। साथ ही मुर्तजा खाँ की पदवी और गुजरात का शासन दिया। २रे वर्ष शेख ने गुजरात से एक वर्ष्सी छाछ की अंगूठी भेंट में भेजी, जो एक ही जात के टुकड़े में काटकर नगीना, नगीने का घर और घेरा सब बनाया गया था भीर जो ऋच्छे पानी व रंग का था तथा तौल में एक मिसक्काल व पन्द्रह सुर्व का था। इसका मूल्य पचीस हजार रुपया भाँका गया। शेख के भाइयों के बरताव तथा चाल से 'गुजरात के आदमियों ने विरुद्ध होकर दरबार में प्रार्थनापत्र भेजा, तब यह बुलाया जाकर ५वें वर्ष में पंजाद का सूबेदार नियत हुआ। सन् १०२१ हि० सन् १६१० ई० में उस प्रांत के अंतर्गत काँगहा की चढ़ाई पर नियुक्त हुआ। ११वें वर्ष सन् १०२५ हि० ( सन् १६१६ ई० ) में पठान कसवे में मर गया। इसकी कत दिल्लो में इसके पूर्वजों के सकतरे में है। इसकी वसीयत के अनुसार एक इमारत बनी, जिसकी वारीख 'दाद ख़ुरद बुर्द' ( सन् १०२५ हि० ) से निकलती है। इसके पास से कुल एक हजार अशर्फी निकली।

स्थान का नाम भैरोवाल न देकर गोविदवाल दिया गया है परंतु प्रथम में लिखा है कि इसी युद्ध में खुसरो पकड़ा गया था। हिंद्रतीय में उसके मागने का वृत्त दिया है कि वह चिनाव नदी के किनारे सुधारा ग्राम में नदी पार करते समय पकड़ा गया था।

शेख याछ तथा अंतर दोनों से सच्चा था। वीरता के साथ उदारता भी इसमें थी। इसका दान इस प्रकार चलता रहता था कि जो कोई इसके पास पहुँचता वह किसी तरह निराश नहीं छोटता था। यह दरबार पहुँचने तक दरवेशों को कम्मल, चादर, कपड़े खादि बाँटता जाता था। अश्वर्का, कपया आदि अपने हाथ से देना था। एक दिन एक दरवेश सात बार शेख के गया और जब आठवों बार आया, तब इसने धीरे से उपने पहा कि जो एछ सात पार त ले गया है उसे छिपा रख, जिसमें दूमरे दरवेश तुझने ले न लें। मुल्लाओं, फकीरों तथा विषया कियों को दिनक से वार्षिक तक वृत्तियाँ बाँघ रक्ती थी, तो उसके सामने या पीछे बिना सनद या आशापत्र के हम दर पहुँच तथा उसकी थीं। इसकी जागीर में अधिकतर सहावह दृत्तियाँ थीं। इसकी जागीर में अधिकतर सहावह दृत्तियाँ थीं। इसकी जीकरा में जो कोग गर गए थे

फ़रीदाबाद इमारतः व तालाव सहित अपना स्मारक छोए गया। खाहौर में भी एक <u>मुह</u>ल्ला बसाया और वहाँ चौक में बढ़ा **इ**म्मास घर इसीका बनवाया है। शेख साल में तीन वार अच्छे खिलअत वादशाही आदमियों को देवा था, जिससे उसका काम रहवा था और कुछ को नौ बार। अपने नौकरों की वर्ष में एक वार एक खिलअत और पैदलों को एक कंवल और हलालखोर को एक ज्ता देता था। ऐसा इसका साधारण व्यवहार था, जिसमें जीवनभर फर्क न डाला। अपने किसी-किसी मित्र को, जिनके पास जागीर भी थी, एक लाख वार्षिक पहुँचा देता था। अच्छे घोड़ों पर तीन सहस्र चुने हुए सवार तैयार रखता था। अकवर के समय से जहाँगीर के राज्य तक हवेली में न जाकर सदा पेशखाने में उपस्थित रहता था। इसने तीन चौकी नियत की थी श्रीर प्रति दिन पाँच सौ आदिमियों के साथ स्वयं भोजन करता था भौर भन्य पाँच सौ आदमियों को मोजन भेजवा देवा था। सैनिकों का वेतन अपने सामने दिखाता था स्प्रौर **बादमियों के शोरगुल से अप्रसन्न नहीं होता था।** 

कहते हैं कि शेर खाँ नामक एक अफगान इसका परिचित नौकर था। यह गुजरात से छुट्टी छेकर अपने देश चला गया और ५-६ वर्ष तक वहीं रह गया। जब शेख काँगढ़ा की चढ़ाई पर नियत हुआ तब यह कलानौर में सेवा में हाजिर हुआ। शेस ने अपने वख्शी द्वारकादास से कहा कि इस आदमी को

१. यह दिल्ली के दक्षिण में है। इसके लेख से जात होता है कि फरीद का पिता सैयद ऋहमद या।

सर्व दे दो, जिसमें अपने घरवालों को दे आवे। गस्शी ने एसके वेतन का हिसाब लिखकर वारीख देने के लिये शेख के हाथ में दिया। शेख ने कुद होकर कहा कि नौकर पुराना है, यदि किसी कारण से देर को पहुँचा, तो हमारा कौन कॉम विगय गया। जिस वारीख से समका वेतन बाको था हिसाब फरके ७०००) रुपया दे दिया।

सुभान जल्लाह, यद्यपि दिन-रात का वैसा हो चक्र और
निक्षत्रों तथा भाकाश का वैसा हो फेरा है परंतु इस काल में यह
पेटा ऐसे वायमियों से वालों है, स्यात् दूमरे देश में चले गये
हो। होगा दो पुत्र नहीं या। एक पुत्री था, जो निस्संतान मर
गई। होगा दे दो दचक पुत्र महम्मद सईद खोर मीर लाँथे,
दो बड़ी झान से दिन विता गहे थे और खूब अपत्यय करते थे।
पर्ते हु दि अदने घमंद में बादशाहा संमान का विचार नहीं
हरते थे, तब मरदारों का क्या बात थी। बादशाही झरोझा के

( ६१ )

महम्मद सईद है, इससे खून का बद्छा छै। शेख मजलिस की यह हाक्कत देखकर ठीक मतलब समझ कुछ न बोला और खून का दावा डठा लिया।

# फरेदूँ खाँ बर्लास, मिर्जा

यह मिर्जा मुहम्मद हुदी खाँ बर्छास का पुत्र था। पिता की सृत्यु पर अक्यर की फुपा होने से इसे योग्य मंसव मिला। सहन के ३५वें वर्ष में यह स्वानखानाँ अब्दुर्रहीम के साथ ठट्टा ही पहाई पर नियुक्त हुणा और इसने वहाँ अब्छा प्रयत्न किया। यह ठट्टा प्रांत पर अधिकार हो गया तम ३८वें वर्ष में सर्दार हो यह दानी देग के साथ द्रवार को रवानः होकर सेवा में छपस्थित हो। १८वें गर्प गर्व पाँच मदी मंसव तक पहुँचा था। इसके सारे द्रवें वर्ष में इल्डाबाद प्रांत में प्राणीर पाकर एक हजारी १००० यदार हा संसवदार हुआ। ३२ वर्ष इमका मंसव बढ्कर छेढ़

#### फाखिर खाँ

यह बाकर खाँ नज्मसानी का पुत्र था। शाहजहाँ के राज्य के ३रे वर्ष में, जिस समय बादशाह दक्षिण में थे, यह एक जड़ाऊ कमरवंद और कुछ रत्न छपने पिता की ओर से, जो **च्डीसा का शासक था, भेंट लाकर द्रवार में उपस्थित हुआ।** इसे योग्य मनसव मिला। पिता की मृत्यु पर इसका मनसब वढ़कर दो हजारी १००० सवार का हो गया। थोड़े दिनों बाद किसी दोष के कारण इसका मनसब और जागीर छिन गई। २१वें वर्ष में इसका मनसव वहाल हो गया और साँ की पदवी पाकर नवाजिश खाँ के स्थान पर मीर तुजुक नियत हुआ। वादशाही इच्छा के विरुद्ध कुछ काम करने के कारण इसे कुछ दिन तक कोरनिश करने की आज्ञा नहीं मिली। २७वें चर्ष में सुलतान दारा शिकोह की प्रार्थना पर इसे पुराना सनसब पुनः मिल गया । २९वें वर्ष पींच सदी जात इसके सनसव में वढ़ाया गया। यह सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह की सेता के बाएँ भाग का अध्यक्ष था और भागते समय यह भी छाहौर की ओर चला गया। जब औरंगजेब आगरा के पास पहुँचा तब यह सेवा में उपस्थित हुआ और मनसव के छिन जाने पर राजधानी में वार्षिक युचि पाकर रहने लगा। २३वें वर्ष तक यह जीवित था और उसके वाद अपने समय पर मरा। इसके पुत्र

इप्तखार का शाह्जहाँ के ३१वें वर्ष में सात सदी १२० सवार का मनसव था। इसके अनंतर जब भाळमगीर वादशाह गदी पर वैठा तब ५०वें वर्ष इसको मफ़ास्विर खाँ की पदवी मिली। ९वें वर्ष इसका मनसब एक हजारी ४५० सवार का हो गया। यह असद खाँका दामाद था।

#### फाजिल खाँ

इसका आक्षा अफ़ज़ल इस्फहानी नाम था और यह पारस से हिंदुस्तान श्राया। इसने शेख फरीद मुर्तजा खाँ से संबंध जोड़ा। शेख ने इसकी योग्यता और वृद्धि के अनुसार इसका सनमान बढ़ाया और एक लाख रुपया वार्षिक नियत किया। शेख साहस कृपा श्रीर गुणबाहकता का समुद्र था और बहुतों की एक साख या असी हजार वार्षिक वृत्ति देता था। इसी प्रकार फाजिल लाँ के भाई अभीर चेंग को अरसी हजार रुपया देता था। जब पंजाब के शासन पर वादशाह जहाँगीर ने शेख को नियत किया तद शेख ने आका अफजल को लाहौर की सुवैदारी 🖰 पर अपना प्रविनिधि बनाया। इसने एक कार्य की बड़ी योग्यता तथा समझदारी से किया। शेख की मृत्यु पर उक्त प्रांत एतमादु-हौटा को जागीर में दिया गया तव उसने भी फाजिल खाँ को भपना प्रतिनिधि बनाकर पहिले की तरह रहने दिया, जिससे इसका विक्वास बढ़ता गया। इसके अनंतर यह शाहजादा सुलतान पर्वेज का दोवान नियत हुआ। इसके वाद वादशाह की छोर से इसे योग्य मनसव और फाजिल खाँ की पदवी मिली। जव सुक्षतान पर्वेज महावत खाँ की अभिमावकता में युवराज शाहजहाँ का पीछा करने पर नियत हुआ तव उस सेना की दरशीगिरी और बाक्यिन नवीसी फाजिल खाँको

मिली । २०वें वर्ष में इसे डेढ़ इजारी १५०० सवार का मनसम मिला और एक घोड़ा तथा एक हाथी पुरस्कार में देकर दक्षिण का दीवान नियत किया। उक्त प्रांत के अध्यक्ष खानजहाँ लोदी से अपने सांसारिक अनुभव के कारण यह अच्छी तरह मिल गया फीर राजनीतिक तथा कोप-संबंधी कार्यों में सम्मति देने में उन्नका साथी रहा। जब जहाँगोर की मृत्यु हो गई तब शाहजहाँ ने, जो उस समय दक्षिण ज्नेर में रहता था, जाननिसार खाँ को उक्त भोजा की खानजहाँ की खब्यक्षता की बहाली का कमीन देकर भेजा और उसमें यह सूचना दी की यह उसी मार्ग से का रहा है। फाजिल साँ ने, जिसका भाई सुलतान शहरवार के साथ था, राजनहाँ की राय को बदलते हुए कहा कि बाद-साही सरहारों ने दावरबंदन को गरी पर बैठा दिया है और

बहाँ ने इसपर बुरहानपुर का मार्ग छोड़ दिया और गुजरात के आगे से भागरे को रवाना हुआ।

साम्राज्य की गरी पर हढता से वैठ जाने और आवश्यक राजकायों के पूरे हो जाने पर खानजहाँ और फाजिल खाँ के नाम दरवार में उपस्थित होने के लिए आज्ञापत्र भेजा गया। फाजिल खाँ नवेदा नदी के किनारे हंडिया उतार से खानजहाँ से अलग होकर आगे रवाना हो गया। उस समय वादशाही सेना जुझारसिंह बुंदेला पर नियत हो चुकी थी और शाहजहाँ भी ग्वांडियर दुर्ग तक सैर करने को आ रहा था। जब उक्त खाँ नरवर पहुँचा तब यह आज्ञा के अनुसार कैद किया गया और इसका सामान जन्त कर लिया गया। यह कुछ दिन तक कड़े केंद्र में रहा। जिस समय स्नानजहाँ वादशाह के दरवार में उपस्थित हुआ तव फाजिल खाँ के छुटकारे के लिए छ लाख रुपया दंड निश्चित हुआ। बहुत से सरदारों ने अपनी शक्ति के अनुसार सहायता की। खानजहाँ ने भी एक छाख रुपया दिया। यह बहुत दिनों तक दंखित रहा भौर सनसब तथा संमान से गिरा रहा। इसके अनंतर गुजराव प्रांत में बड़ौदा का जागीरदार नियत हुआ। ९वें वर्ष जव शाहजहाँ दौछताबाद से राजधानी छीट रहा था तब उसने फाजिल खाँ को द्रवार थाने की थाज्ञा भेजी। यह गुजरात प्रांत से फुर्ती से खाना होकर बुरहानपुर में दरवार में उपस्थित हुआ। इसपर फिर से फुपा हुई और इसे एतमाद खाँ को पदवी और दक्षिण की दीवानी भिली । १५ वें वर्ष यह वंगालका दीवान और उस प्रांत के अध्यक्ष शाहजादा मुहम्मद शुजाम की सरकार का दोवान

#### ( ६⊑ )

नियत दुआ। उसी जगह २१ वें ,वर्ष में इसकी मृत्यु हो गई। देद हजारी ६०० सवार का मनसबदार था। इसका पुत्र मिर्जा दाराव वृद्धिमान था छोर बराबर बादशाह की सेवा में हगा रहा।

## फाजिल खाँ बुर्हानुदीन

यह फाजिल खाँ मुल्ला अक्षाउल्मुल्क तूनी का भवीजा था। अपने चचा की मृत्यु के समय के कुछ ही पहिले यह र्धरान से ताजा हिंदुस्तान में आया था। इसके अनंतर जब फाजिल लाँ मर गया और उसे कोई संतान न थी, इसलिने धौरंगजेव ने, जो स्वामिभक्ति का कद्र करनेवाला और राज्य· मक्तिरूपी रत का पहचाननें वाला था, वुहीनुदीन पर क्रपाकर धीर उसे विलयत देकर शोक से उठाया तथा श्राठ सदी १५० सबार का मनसब दिया। बुई। नुद्दीन में आध्यातिमक गुण . बहुत थे और यह शीलवान तथा निर्दोष था। यह अनुभवी तया न्यायशील और योग्य तथा विश्वसनीय था । वादशाह ने थोड़े ही समय में इसका मनसव धढ़ा दिया और फाबिल खाँ की पदबी दी। १८वें वर्ष में जब डाक तथा दारुल इनशा के दारोगा महस्मद शरीफ को, जो पुराने मुंशी वालाशाही अबुख फतह काविल खाँ का भाई या, उसके विचार से काविल खाँ की पदवी दी गई तव बुहीनुदीन को एतमाद खाँ की पदवी मिकी । २२वें वर्ष में दूसरी वार जब वादशाह ने अजमेर जाने का निश्चय किया तब इसे राजधानी दिल्छी का दीवान बनाया भौर इसके याद इसे दोवाने तन का खिल अत मिला। ३२वें वर्ष यह कामगार लाँ के स्थान पर वादशाही खानसामाँ नियुक्त हुआ भोर इसका मनसद पाँच सदी १०० सवार वढ़ाए जाने पर हो

इजारी ४०० सवार का हो गया और इसे यशम की कलगी मिली। इसी वर्ष इसने फाजिक खाँ की पदवी पाई। इसके भनंतर पाँच सदी १०० सवार इसके मनसब में बहाए गए। ४१वें वर्ष में खानसामाँ के पद से छुट्टी पाकर भमीकल्डमरा जायाग छाँ के पुत्र प्रयूनसर खाँ के स्थान पर कशमीर का पायाश नियत हुआ। ४४ वें वर्ष बादशाही आज्ञा हुई कि शाटजादा हुइम्मद मुभज्जम का प्रतिनिधि होकर यह लाहीर पा प्रदंध परे। इसने यह स्वीकार न कर दरबार में साने के लिये प्रार्थनापत्र भेजा। आज्ञानुसार आते समय एरहानपुर पहुँचगर मन १११२ हि० (सन १७०० ई०) में यह सर गया।

के लिये की मिया से कम नहीं हैं। उक्त कों बहादुरशाह के समय भी कुछ दिन बयूताती का कार्य करता रहा और उसके अनंतर बंगाल का दीवान नियत हुआ।

जव महम्मद फरेखसियर के राज्य में अमी दल् उमरा भीर हुसेन ककी लाँ दक्षिण का सूवेदार नियत हुआ और उसे उक्त प्रांत में अफसरों के हटाने तथा नियुक्त करने का अधिकार मिला तब रसने दक्षिण पहुँचने पर अपने अनुगामियों को सर्वत्र नियत किया और जो छोग दरबार से नियुक्त होकर आते थे **एन्हें अधिकार नहीं देता था, इससे वाद्शाह की अप्रसन्तता** बढ़ती गई और अब्दुल्ला खाँ बृतुबुल्मुल्क से इसका चलाहना दिया गया। उसने क्षमा माँगते हुए इस वात को अस्वीकार कर दिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि उन सब सेवाओं में सर्वे भेष्ठ नियुक्ति दीवान तथा वख्शो की है और उनकी नियुक्ति द्रवार से की जाय। इस पर मृत अमानत खाँ के पौत्र दिआनत खाँ के स्थान पर जिञाउद्दीन खाँ दक्षिण का दीवान नियत हुआ भौर इसलाम खाँ मशहदी के पुत्र अन्दुरहीम खाँ के पुत्र अन्दुर्रहमान खाँ को मृत्यु पर फजलुल्ला खाँ वख्शी नियत हुआ, जो मृत का भाई था। ये दोनों साथ ही औरंगावाद भाए । अभीरुट्रमरा ने अपनी बदनामी और इस प्रसिद्ध हुई बात को कि वादशाह के नियुक्त आदिमियों को वह अधिकार नहीं देवा, दूर करने के लिये जियानहीन खाँ को धायकार दे दिया, जिसका इत्युल्फुल्क् से अच्छा परिचय था और जिसके तिये उसने विशेप प्रकार से लिखा था । परंतु दूसरे के विषय में एसने ध्यान भी न दिया, जो एपटवी गर ।

इसके अनंतर एक खाँ धमीरल्डमरा के साथ दिल्ली गया।
फर्स्सिस्यर के राज्यगद्दी से हटाए जाने पर प्रगट हुआ
कि वह भी बादशाह से पत्र-ज्यवहार रखता था, जिससे
इसका विश्वास उठ गया और उसी समय इसकी मृत्यु भी
हो गई।

#### फाजिल खाँ शेख मखदूम सदर

यह ठट्टा का रहनेवाला था। आरंभ में यह मुहम्मद् आजमशाह का मुंशी था। औरंगजेव के २३वें वर्ष में जब अवुल्फतह काविल खाँ वालाशाहों का भाई काविल खाँ मीर मुंशी कारणवश दंदित हुआ तब फाजिल खाँ को बादशाहों दारुल इनशा का कार्य सोंपा गया और इसे पाँच सदी ३० सवार का मनसव और कमख्वाव के दस-दस चीरा, पटका और जामा खिलअत में मिला। शरीफ खाँ की मृत्यु पर २६वें वर्ष सदारत कुल का पद मिला। २८वें वर्ष इसे फाजिल खाँ की पदवी और होलदिल पत्थर को दवात मिली। २९वें वर्ष खिदमत खाँ के स्थान पर प्रार्थनापत्रों का दारोगा अन्य कार्यों के साथ नियत हुआ। ३२वें वर्ष सन् १०९९ हि० (सन् १६८८ ई०) में यह महामारी से मर गया, जो औरंगजेव की सेना में फैली हुई थी।

#### फिदाई खाँ

यह शाहजहाँ का मीर जरीफ नामक एक स्वामिभक्त सेवक या। शाहजहाँ को घोड़ों के एकत्र करने का शौक था, इसलिये इसने फिदाई खाँ को ईरान के राजदूत के साथ पराकी घोड़ों को टाने के चास्ते भेजा। जब यह शाहजहाँ के पसंद के खनुसार घोड़े नहीं लाया तब इसने प्रार्थना की कि यदि इसे धरद और रूम के धामपास तक जाने की छुट्टी मिले तो यह पादशाह की सवारों के योग्य घोड़े लाकर अपनी लज्जा दूर बरे। इस पर मिजतापूण एक पत्र और एक जड़ाऊ महमूल्य गंजर धैसरे कम के वाक्ते देकर इसे विदा किया कि यदि वह किसी कमय कम के मुलतान के पास पहुँच जाय तो इनका ओर से भेंट किए। सुबतान ने हिंदुस्तान के शबों के बारे में पूछा। फिदाई खाँ के पास एक बहुमूल्य ढाल थी, जिसके विषय में उसने वतलाया कि तीर या गोली इसे पार नहीं कर सकती। कैसर ने आइचर्य कर एक तीर पूरी शक्ति से ढाङ पर मारी पर वह पार न हो सकी। सुलतान ने दस सहस्र करुश, जो वीस सहस्र रुपया। होता है, इसको । देकर कहा कि वग्दाद की चढ़ाई के अनंतर विदा करूँगा, उस समय तक मौसल जाकर जो वस्तु खरीदना चाहते हो खरीदो। इसके भनंतर जब सुछतान सुराद बगदाद दुर्ग को ईरानियों से विजय कर मौसल लौटा तब मीर जरीफ को छौटने की छुट्टी दी धौर धर्मलाँ आका के हाथ पत्र का उत्तर भेजा तथा अच्छी चाल का एक अरवी घोड़ा भेंट के रूप में भेजा, जिसकी जड़ाऊ जोन हीरे की थी और रूम की चाल पर मोती टँकी हुई भवाई थी। मीर जरीफ उक्त राजदृत के साथ वसरा से जहाज पर सवार होकर ठट्टा में उतरा।

जब १२वें वर्ष यह लाहीर पहुँचा तव कशमीर की ओर रवाना होकर, जहाँ उस समय बादशाह थे, यह सेवा में उपस्थित हुआ। इसने ५२ घोड़े, जिन्हें उस देश में क्रय किया या, उन दो घोड़ों के साथ जिन्हें तुकीं के सुलतान के शस्त्राध्यक्ष ने हकीं के सर्वोत्तम घोड़ों में से जुनकर इसे भेंट में दिया था, वादशाह के सामने पेश किया। इस श्रच्छी सेवा के लिये इसकी बहुत प्रशंसा हुई और इसे एक हजारी २०० सवार का मनसव तथा फिदाई लाँ की पदवी मिली। यह तरवियत लाँ ( ७६ )

मंदर का अध्यक्ष बनाया गया। अभी यह सौभाग्य की पहिलों सीदी तक पहुँचा था कि काल ने असफलता का खारा पानी इसके मुख पर गिरा दिया। १४ वें वर्ष सन् १०५१ हि० के प्रारंभ में यह मर गया।

## फिदाई खाँ

इसका नाम हिदायतुल्ला था भौर यह चार भाई थे. जिनमें हर एक अपनी योग्यता तथा साहस से जहाँगीर के समय में सम्पत्तिवान तथा प्रभुत्तवशाली होकर विश्वस्त पद पर पहुँच गया। पहिला मिर्जा मुहम्मद तक्ती जहाँगीर के राज्य के आरंभ में महावत लाँ के साथ राणा अमरसिंह की चढ़ाई पर गया। इसका सिर घमंड के कारण विगड़ा हुआ था और उसकी जिव्हा पर गाली रखी रहती थी, जो बहुत बुरा दोष है. इसिलये यह सवारों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। **उन सब ने एका करके मांडलपुर स्थान में इसे 'सरेदीवान' कर** दिया। दूसरा मिर्जा इनायतुल्ला, जो भपनी योग्यता तथा बुद्धिमानी के लिये प्रसिद्ध था श्रीर हिसाव किताव में श्रद्धितीय था, सुलतान पर्वेज का दोवान नियुक्त होकर वड़ी योग्यता से . सग काम करने लगा और ऐश्वर्य तथा शान शौकत को बढ़ाया परंतु इसने अपनी कड़ाई से बहुत सोगों को असंतुष्ट कर दिया श्रीर घमंड के कारण किसी से नम्रता न दिस्तताई। अंत में इस पद तथा प्रभुत्तव से गिर गया। कहते हैं कि जब इसका मृत्यु काल आ पहुँचा तब इसने सुलतान की सेवा में उपस्थित होकर अपना दोप क्षमा कराया और अपनी संतान के लिये प्रार्थना की । वहाँ से कीटने पर घर जाते ही मर गया । तीसरा मिर्जा रुद्दुल्टा भक्छे रूपवाला युवक था, चौगान का श्रव्छा

खेलाड़ी था और अहेर खेलने में महुत तेज था। जहाँगीर की सेवा में इसने अच्छी पहुँच तथा संमान प्राप्त कर लिया था। यह एक विचित्र घटना है कि जब बादशाह जहाँगीर दुर्ग मांह में ठहरा हुआ था तब उसने इसे सेना के साथ आसपास चारों छोर के उपद्रवियों को दंड देने के लिये नियत किया। जम यह जैतपुर पहुँचा तब वहाँ के राजा ने इसका खागत कर नगर के बाहर इसे वृक्ष के नीचे ठहराया और भोज को तैयारी की। एकाएक एक काला सौंप वृक्ष के पास निकला। मिजी के मुख से 'मार मार' (मॉप सॉप) निकला। इमके एक साथी ने यह समझ कर कि राजा की मारने के लिये कट रहा है, उसने राजा की घायल हर दिया। राजा ने यह हालत देशकर फुर्ती तथा चालाकी से मिर्झा वो एक ही भोट में समाप्त कर दिया। सेना विना सरदार के भाग गई आंग राजा इसके मत्र सामान को लेकर पहार्क्त के चला गया । दमके अनतर उमका देश बादशाही सेना

था और सरदारगण असतकता से कुछ पड़ाब के साथ जव पुछ के इस पार चले भाए और इस पार सिवाय बादशाही खेमों के और कुछ नहीं रह गया तव महावत लाँ ने, जो अवसर देख रहा था, निभैयता से वादशाही खेमीं पर अधिकार कर लिया। फिदाई खाँ इस विद्रोह का पता पाकर और पुछ के जला दिए जाने के कारण स्वामिभक्ति से वादशाही खेमें के ठीक सामने अपने घोड़े नदी में डाल दिए। इसके कुछ साथी नदी में बह गए और कुछ अर्धजीवित अवस्था में किनारे पर पहुँच गए। सात सवारों के साथ निकल कर इसने धीरता से आक्रमण किया। इसके चार साथी मारे गए और जव देखा कि काम सफल नहीं हो सकता और शत्रु की भीड़ के कारण यह जहाँगीर के सेवा में पहुँच नहीं सकता तव यह उस पत्थर के टुकड़े के समान, जो लोहे की दीवार पर टकरा कर लौट जाता है, चसी फुर्ती और चालाकी से लौट कर नदी के पार हो गया। द्सरे दिन जव सरदारगण न्रजहाँ वेगम के साथ उस विद्रोही को दमन करने के विचार से नदी के पार होने लगे पर राजपूतों के घावों से भागे न यह सके और लौट गए तब फिदाई खाँ ने चाहस तथा छजा के मारे छुछ सेना के साथ इस स्थान से एक तीर नीचे हटकर नदी पार कर छिया और सामने की सेना को हटा कर सुलतान शहरयार केस्थानतक पहुँचा, जहाँ यादशाह भी थे। कनात के भीतर सवार तथा पैदलों की भीड़ थी, इसलिये दरवाजे पर खड़े हो कर तीर चक्काने लगा। यहाँ तक कि वादशाही वस्त वक इसके तीर पहुँचने सने । मुखलिस खाँ,ने वादशाह जहाँगीर के सामने खड़े होकर अपने को भाग्य की तीर का

ढाल बना दिया। यहाँ तक कि फिदाई द्याँ बहुत देर तक प्रयत

कर और अपने दामाद अताउल्लाह के दो तीन मनसबदार के साथ मारे जाने पर भी जग बादशाह के पास न पहुँच सक त्व वह रोहतास पहुँच कर और अपने परिवार को साध टेकर गिरहाक बंद को चला गया, जो कांगड़ा पर्वत के पास है और वहीं शरण ली। वहाँ का जमींदार बद्रबख्श जनुहा है इसका परिचय तथा मित्रता थी इसकिये अपने परिवार को वहीं छोटकर यह दिद्रतान चला आया।

जय २२वें वर्ष में बंगाल का शासक मुकरेम खाँ नावपर सवारी के समय नदी में हुक गया तक फिदाई खाँ वहाँ की शासक नियत हुआ। निश्चय हुआ कि यह पाँच लाख कपण बादहाह की भेंट और पाँच लाग कपया वेगम की भेंट कुल दक्त लाग रायया राजकीय में जमा करे। उस समय से बंगाल के कहते हैं कि जब यह बंगाल से हटाया गया और दरवार में छपस्यित हुन्चा तब बहुत से छादमियों ने नालिश की कि इसने उन् छोगों से बड़ी बड़ी रकमें विना किसी स्वत्व के छे लिया है । जब यह नालिश वादशाह के सामने पेश हुई तब मुत्सिर्यों ने इसे संदेश भेजा कि यह प्रधान न्यायास्य में उपस्थित होकर जवाब दे। इसने जमधर हाथ में छेकर कहा कि 'उन सबका जवाव इस जमधर के नोक पर है और मेरा वहाँ आना कठिन है। वे कभी ऐसा विचार न रखें।' जब यह वृत्तांत यादशाह को माल्म हुआ तव उसने इस बात पर ध्यान न देकर इस पर झौर कुपा की । १३वें वर्ष में जब भीर जरीफ को फिदाई खाँ की पदवी मिछी तम इसे जाननिसार खाँ की पद्षी दी गई। १४वें वर्ष में इसने अपनी जागीर से दो हाथी दरबार भेजा। जब इसी वर्ष जरीफ फिदाई खाँ मर गया तब इसे पुनः पुरानी पदवी मिल गई। १५वें वर्ष में जागीर से आकर इसने सेवा की और इसी वर्ष दाराशिकोह के साथ यह भेजा गया, जो ईरान के शाह की कंबार पर चढ़ाई की आशंका से काबुल में नियस हुना था। वहाँ से लौटने पर इसने अपनी जागीर गोरखपुर जाने की छुट्टी पाई । १९वें वर्ष फिर सेवा में **उपस्यित हुआ और जन राजा जगतिसह** की मृत्यु पर मुर्शेद इन्जी खाँ को तारागढ़ दुर्ग विजय करने की आजा हुई तव फिदाई ख़ाँ भी इस कार्य को पूरा करने पर नियत हुआ। यदापि मुर्शेद इटी ख़ाँ ने इसके पहुँचने के पहिले ही दुर्ग पर अधिकार कर लिया या पर इसके पहुँचने पर उसे फिदाई खाँको सपुर्दकर दिया । फिदाई खाँ के प्रार्थनापत्र के पहुँचने पर वह दुर्ग

बहादुर कम्यू के हवाले किया गया। कुछ दिन बाद इसी वर्ष इसकी मृत्यु हो गई।

### फिदाई खाँ महम्मद सालह

यह और सफदर खाँ महम्मद जमालुद्दीन दोनों आजम खाँ कोका के लड़के थे। औरंगजेब के राज्य के २१वें वर्ष में जब **आजम खाँ बंगाल के शासन से हटाए जाने पर ढाका** प**हुँचकर** मर गया तब वादशाह ने हर एक छड़कों के लिए शोक का खिलअत भेजा। पहिला पुत्र अपने विता के जीवन कात में योग्य मनसव पाकर २३वें वर्ष में सलावत खाँ के स्थान पर द्याथीसाने का दारोगा नियत हुआ था। २६वें वर्ष शहाबुद्दीन खाँ के स्थान पर यह अहदियों का वक्शी नियत हुआ। २८वें वर्ष वरेली का फोजदार तथा दोवान नियत किया गया। इसके वाद खालियर का फोजदार नियत हुआ। ३८वें वर्ष में ध्यपने पिता की पुरानी पदवो फिदाई खाँ पाकर शायस्ता खाँ के स्थान पर आगरा का फीजदार नियत हुआ। इसके बाद कुछ दिन तक विहार का नाजिम नियत रहा । ४४वें वर्ष में तिरहुत और दरभंगा का फीनदार नियुक्त होने पर इसका मनसब तीन इजारी २५०० सवार का हो गया। दूसरा खानजहाँ बहादर कोकलतारा का दामाद था। आरंभ में अच्छा मनसव व लाँ की पदवी पाकर २७वें वर्ष में सफदर खाँ की पदवी से सम्मा-नित हुआ। इसके अनंतर खालियर का फौजदार नियत हुआ और ३३वें वर्ष हसी ताल्छका की एक गढ़ी पर चढ़ाई करने में मृत्य की वीर सगने से समाप्त हो गया।

#### फीरोज खाँ ख़्वाजासरा

यह जहाँगीर के विश्वासपात्र सेवकों में से था। जब उस

वादणाह की मृत्यु पर आसफ खाँ अबुल हसन ने खुसरू के पुत्र झुलाकी को गद्दी पर बैठाकर शहरयार से युद्ध किया और शहर-यार ध्रपना हवास छो इकर राजधानी में आ उसी महल में जा छिपा तब यह उक्त खाँ के संकेत पर उस महल में गया और एसे गोजकर बाहर ला आमफ खाँ को सौंप दिया। शाहजहाँ में गाज्य के प्रथम वर्ष में सेवा में आकर यह दो हजारो ५०० सपार के पुराने मनसब पर बहाल हुआ। ४थे वर्ष ३०० सवार सनसक में बढ़ाए गए। ८वें वर्ष इमका मनसब बढ़कर दो हलारी १००० सवार का हो गया। १२वें वर्ष ढाई हजारी १२०० सवार दा सनमब हुआ। १३वें वर्ष ५०० सवार सनहब में बढ़ाए गर। १८वें वर्ष में बादशाह की बड़ी पुत्री बेगम

#### फेजुल्ला खाँ

यह जाहिद खाँ कोका का पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु के समय यह १० वर्ष का था। शाहजहाँ ने गुणप्राहकता तथा पद के विचार से इसे एक हजारी ४०० सवार का मनसव दिया। यद्यपि यह प्रगट में अपनी दादी हूरी खानम के यहाँ पासित होता था पर वास्तव में नवाब वेगम साहेवा उसपर अधिक ध्यान रखती थीं। २४वें वर्ष में इसे ख़ाँ की पदवी मिली भीर क्रमशः उन्नति पाते हुए इसका मनसब दो हजारी १००० सवार का हो गया। २८ वें वर्ष इसका विवाह अमोरुल्डमरा ( अलीमदीन खाँ) की पुत्री से हुआ। वादशाह ने कृपा तथा 'वन्द: परवरी' से जुम्लतुल्मुल्क सादुहा खाँ को आज्ञा दो कि मोती का सेहरा उसके सिर पर गाँधे। ३१वें वर्ष सर बुछंद खाँ के स्थान पर आख्तः चेग (अइवाध्यक्ष ) नियत हुआ। दाराशिकोह के पराजय के अनंतर यह औरंगजेब की ओर हो गया और इसका मनसब एक हजारी ३०० सवार वहाया गया। इसी समय नवाजिश खाँ के स्थान पर यह करावछ वेग ( प्रधान शिकारी ) नियत हुआ और पाँच सदी ५०० सवार मंसद में बढ़ाए गए। ७वें वर्ष इसका मनसब चार हजारी २००० सवार का हो गया। ९वें वर्ष में यह मनसम से त्यागपत्र देकर एकान्तवास करने लगा। इसके अनंतर फिर से सेवा करने का विचार करने पर इसे कौसवेगी पद पर नियत किया।

१३व वर्ष यह संभल गुरादावाद का फौजदार मनाया गया और

बहुत दिनों तक यह कार्य करता रहा । यह प्रति वर्ष दरबार में आता और वादशाही भारी कृपा पाकर आज्ञा के अनुसार धपने ताल्छुका पर छोट जाता था । भौरंगजेब इसपर खाना-खाद होने के विचार के सिवा स्वतः विशेष कृपा रखता था। यह भी बादशाह से बहुत प्रेम रखता था और वेगम साहेबः की सेवा में भी पहुत जी लगाता था। अंत में इसे हाथीपाव रोग हो गया और यह हाथी पर सवार हो कर कहीं जाता साता या। जब यह बादबाह के यहाँ आता था तब दरबार में पैदल नहीं जा सपना था, इमलिये सवारी पर बैठे हुए मुजरा करता या। २४वें वर्ष मन १०९२ हि० (सन् १६८१ ई०) में हराहाबाद में यह गर गया। यह भला तथा स्वतंत्र विचार का धादमी था और सांमारिक कार्यों में लिप्त नहीं रहता था। यह दिसंदो सिर नहीं दकाता था। यह पश्यक्षी, जंगली ज्ञातदरीं तथा भारी का शांक रणता था, जिनके नमने दूर देशों तथा बंदरों से इसके तिये छाये जाते थे। कहते हैं कि

## फौलाद, मिर्जा

यह खुदादाद बर्लास का पुत्र था। वर्लास का अर्थ वंश परंपरा से साहसी है और इल वर्लास जातिवालों का वंश ऐस्मजी तक पहुँचता है, जो पहिला मनुष्य था जिसने यह अल घारण किया था। यह काचूली वहादुर का पुत्र था, जो अमीर तैम्र साहिविकराँ की आठवीं पोढ़ी में उसका पूर्वज था और तवाम कव्ल खाँ का भाई था, जो चंगेज खाँ का प्रपितामह था।

मिर्जा फौलाद पीढ़ी-दरपीढ़ी उसी राजवंश में सेवा फरता आया था। जब फिर तूरान के शासक अब्दुहा खाँ भीर सक्बर में भेंट उपहार आने-जाने और मित्रता हो जाने से आपस में यह क्रम खुव वढ़ गया और उसने ईरान पर चढ़ाई करने की प्रार्थना की कि इस वित्रता के कारण एराक, खुरासान और फारस को उस देशदाछे सुजतान से छे छेंगे। अकदर ने वीरता तथा मुरोव्वत से २२वें वर्ष में मिर्ना फौछाद को, जो राज-नियमीं तथा मर्योदा को 'जाननेवाला युवक था, हिंदुस्तान की **मच्छो भेंट सहित तुरान के राजदत क साथ वहाँ भेज दिया।** उत्तर में लिखा गया कि सफवी वंश का नवियों के वंश के साय संबंध निश्चित है इसिए उनकी स्नाविर इचित है। देवल नियम या संप्रदाय भेद से वह राज्य छेने के ब्रिये चढ़ाई करना चित नहीं समझवा और पहिले की अच्छी मित्रवाएँ भी इस कार्य से रोक्वी हैं। इस कारण कि उसने ईरान के शाह का

संमान के साथ उद्धेख नहीं किया था उसे उपालंम देते हुए उपदेश ढिखा। शैर-

बुद्धिमान भपने बड़ों का नाम नहीं पदते , जिसमें वे भोंड़ी तीर पर लिए जायँ।

राजदूत का कार्य निपटा कर मिर्जा फीलाद हिंदुस्तान छीट श्राया और यादशाही सेवा में शब्छे कार्य करते हुए सफजता प्राप्त फरता रहा। इस जातिवालों में मूर्खता तथा तुर्की शरारत, पर्योक्त इनका स्वभाव छसी संबंध से था, दूसरों के साथ मिधा- कर पालित होने तथा सुग्न करने पर भो रह जाता है, विशेषकर मत तथा मिलात में, जिसमें फलोरता तथा हठ को भो धर्म या पश्च हरना समग्रते हैं। ३२वें वर्ष के आरंभ सन् ९९६ हि॰ (सन १५८८ ई०) में मिर्जा फीलाद ने यीवन के उनमाद तथा बोरता के घमंड में मुल्डा अहमद ठड़वी का, जो ध्रपने समय का प्रसिद्ध बिद्धान था, मार्ग चार देकर समा : कर दिया धीर सबसे भी अहमरी न्याय द्वारा दंड को पहुँचा।

द्धेष रक्षकर उसे मार ढालना चाहा। एक खर्डरात्रि को एक साथी के साथ अँवेरी गढ़ी में घात में जा बैठा और एक को शाही नकीव की चाल पर उसे बुलाने को भेज दिया। मार्ग में घात में वैठे दुष्टों ने इस पर तसवार चलाई, जिससे उसका हाय बाजू के बोच से कट गया। वह जोन पर से नीचे गिर गया। निहर वीर सिर कटा समझकर उसे छोड़कर आड़ में चले गए। 'जे हैं खंजरे फौसाद' ( फौलाद के खंबर से, बाह) से इस घटना की तारीख निकलती है। मुल्ला ऐसी चोट लगने पर भी हाथ रठाकर हकीस इसन के गृह पर पहुँच गया। चहुत प्रयस्त पर उन दोनों खूनी का पता छगा। रक्त के कुछ नए चिह्नों से पता तो छग गया, पर उनसे यह मैछ न मिला सका । अकवर ने खानखानाँ, आसफ खाँ व शेख अबुल फजल को मुहा के यहाँ हाल पूछने को भेजा। इसने दुखित हृद्य से कुछ बात फिर कह डाछी। अकबर ने मिर्जा फौबाद को उसके सायी सहित मरवा डाला और हाथी के पैर में वैंघवाकर लाहीर के सारे शहर में घुमवाया। साम्राज्य के अच्छे सरदारों ने उस -दंडित के छुटकारा के छिये बहुत प्रयत्न किया पर कुछ साम न हुआ। मुहा भी चार पाँच दिन वाद भर गया। कहते हैं कि शेख फ़ैली व शेख अवुल्फज्ज ने मुखा के कन पर कुछ रक्षक नियत कर दिए थे। परंतु इसी समय बादशाही उर्दू कश्मोर की ओर जाने को बढ़ी जिससे नगर के मूखों और छुचों ने उसके शव को निकास कर जठा दिया।

मुहा का युत्तांत विश्वित्रता से खाडी नहीं है इसिक्रये यहाँ कुछ तिस दिया जाता है। मुहा के पूर्वज फारूकी व हनकी मत के थे और इसका पिता ठट्टा का काजी तथा सिंघ का रईस था। पूर्वी हवा चलने के समय एक अरव यात्री सातिह पराक से ठट्टा पहुँचकर कुछ दिन मुझा के आस पास ठहरा रहा। उससे भेंट होने पर इमामिया मत के नियमों को जानकर इसकी उसमें कचि हो गई और उसके मुझ से वही निकलने लगा। यथि यौवनकाल हो में खपनी बुद्धि प्रगट कर इसने शिष्यों को पढ़ाने का माहस किया था पर कुछ विद्याओं को प्राप्त करने तथा कुछ पुगतकों के समझने का उस नगर में साधन नहीं था इसितिए दाईस वर्ष को अयस्था में फकीरों की चाल पर यात्रा की। मजाहद में पहुँचकर मीलाना अकत्रज कायती से इमामियो धर्में प्रयों को गिलत धादि के माथ इमने पढ़ा। यहाँ से यजद और शीराय जाहर मुझ कमानुरीन हमेन तबीब और मुझा मिजी जान से वानुरी पुगतकों और नजगद को टीका का व्याख्या ( ٤٤ )

वह मारा गया तव वाकी हाल भासफ खाँ जाफर ने सन् ९९७ हि॰ तक का छिखकर पूरा किया। कहते हैं कि मुल्ला अहमद जो छुछ तारीख अटफी में लिखता था वह वादशाह के सामने पढ़ता था। जब खिलाफत के विवरण में तीसरे खलीफा तक पहुँचा तव मारे जाने के कारणों तथा उनकी व्याख्या में वहुत विस्तार किया। अकवर ने इस विस्तार से रंज होकर कहा कि मौतवी, इस घटना को क्यों इतना विस्तृत व वड़ा करता है। चसने त्रान के सदीरों और वड़ों के सामने निर्भय होकर कह दिया कि यह घटना सुन्नियों तथा उसके समृह का रौजएशुह्दा ( शहीदों का मकबरा ) है, इसिलए इससे कम में संतोप नहीं कर सका। इसकी ऐसी हो बार्ते शीआ मत की प्रसिद्ध हो गई थीं। शेख अन्दुल् कादिर बदायूनी अपने मुंतिखिष्ठुत्तवारीख में लिखता है कि एक दिन उसे वाजार में देखा कि कुछ एराकी चसकी प्रशंसा करते थे, एक ने कहा कि उसके कपोल पर 'तर-फुज' का प्रकाश प्रगट है। मैंने क्हा कि इसीसे सुत्रीपन का नूर् हुम्हारे मुख पर प्रकट है।

## वयान खुँ

यह फारूकी शेख या और खानदेश के फारूकियों के समान इसने लाँ की पदवी पाई तथा इसे ढ़ाई हजारी मनसब मिळा। यह दक्षिण प्रांत में जागोर पाकर वहीं नीकरी करता रहा । यह फकीरी चाल पर रहता था । इसके शिष्यगण इसकी योग्यवा का वर्णन किया करते थे। इसकी कृतुबुल्मुलक सैयद अब्दास सो में पुरानो मित्रता थी। जि सन् ११२९ हि०, सन १७१७ ई०, में जब अमीरुल्डमरा हुसेन असी साँ दक्षिण से मुद्दरमद फर्रम्यमियर की कैंद करने के लिए दिली की ओर धाया, एस समय यह बोमार या। मन् ११३० हि०, सन् १७१८ ई०, से यह सर गया और औरंगावाद नगर के फाजिलपुरा मोहहे में ध्यनी हवेडी में ग'हा गया। इसका बढ़ा पुत्र अपने पिता की पहुंची पाकर जीवन व्यवीत कर रहा था। द्वितीय पुत्र महस्मद हु-ला साँ था, जो अमीनुरीला बदादुर मफराज जंग मी पदवी े भेर सब्द्या सनस्य पाटर बीदर का दुर्गीध्यक्ष नियन हुआ। यर सर्वाच तथा संदीर्व पुरुष था। यह मित्रता निवाहने में दर स , सर्गन ११८% हिं०, सन १००५ हैं० में मर गया कीर है हरा कर जरह के बाहर फतर फाट रुके पास गाहा गया।

# बरखुरदार, खानआलम मिर्ज़ा

यह मिर्जा अब्दुर्रह्मान दोल्दी का पुत्र था, जिसके पूर्वज-गण तैमूरियावंश के पुराने स्वामिभक्त सेवक थे और पीढ़ी दर पीढ़ी तैमूर के समय से सर्दार होते आए थे। अन्दुर्रहमान का परदादा मी (शाह मलिक तैमूर का एक भारी सरदार था और भपनी स्वामिभक्ति तथा सत्यनिष्ठा के छिए सदा प्रसिद्ध रहा। अकबर के राज्यकाल के ४०वें वर्ष तक मिर्जा वरखुरदार ढाई सदी मंसव तक पहुँचा था। ४४वें वर्ष में बिहार के विद्रोहियों में से एक दलपत उन्नौनिया को जब कैद से छुट्टी मिछी और उसने अपने घर जाने की आज्ञा पाई तव मिर्जा वरखुरदार ने अपने पिता अन्दुर्हमान का वदला लेने को, जो इस विद्रोही से युद्ध करने में मारा गया था, जंगल में कुछ आदमियों के साथ-**उस पर आक्रमण किया पर दश्च**पत वचकर निकल गया। अक⊷ वर ने माज्ञा दी कि भिजी को गाँधकर उस जुर्मीदार के पासः भेज दो। पर यह आजा कुछ दरवारियों के कहने पर रह कर दी गई और यह कैद किया गया। सौभाग्य से यह शाहजादा सक्रीम की सेवा में अधिक प्रेम रखता था इसलिए उसकी राजगद्दी पर शिकार में अधिक दक्षता रखने के कारण यह: कोसबेगी पद पर नियत किया गया। ४थे वर्ष जहाँगोरी में इसे खानबाडम की भारो पदवो मिली। ६ठे वर्ष सन् १०२० हि० में ईरान के शाह अव्यास सफ्ती ने यादगारअली सुलतान नाटिश को अकबर की मृत्यु पर शोक मनाने श्रीर जहाँगीर की राजगद्दी पर प्रसन्नता प्रगट करने को भेजा। दवें वर्ष में उसके साथ स्थानअकाम राजदूत होकर गया। शाह रूमियों को रमन करने वे लिए आज्यबईजान की ओर गया हुआ था इसलिए राजनशालम को हिरान तथा कुम में कुछ दिन ठहरने के लिए कहा गया। यहते हैं कि बहुत से आदमो इमके साथ थे। दो सी केवल याज्याले नथा भीर शिकार ही थे और एक सहस्र विश्वस्त बाद-शाई। सेवल थे। शांधक दिन ठहरने के करण मिर्जा गरखुरदार ने पान से पाद्यां यो हिरान से लीटा दिया। सन् १०२३ हि॰ (शव १८१७-१८) में जब शांठ राजभानी कजवीन में लीट कर भाषा हम साम साम आठ सो आदिमयों को साथ

( 29 )

जो माजिंदरान देश का एक विशेष अहेर है और जिसका समय बीत रहा था, इसिलए एक ही दिन इसने सब अमूल्य उपहार पेश कर दिए और वाकी सामान वयूतात को गौंप दिए कि शाह कमशः उन्हें देख सके। शाह इसकी संगत से इतना मुग्ध था कि यदि वह सब लिखा जाय तो कल्पनातीत समझा जायगा। छपा के आधिक्य से शाह इसे जानआलम कहा करता था और इसके बिना एक सायत भी नहीं रह सकता था। यदि किसो दिन या रात्रि में यह उपस्थित न हो सकता तो शाह बिना किसी विचार के उसके निवासस्थान पर पहुँचकर उसपर अधिक छपा दिखलाता था। जिस दिन यह शाह से बिदा होकर नगर के बाहर पड़ाव में आकर ठइरा उस दिन शाह ने आकर श्रमा प्राथंना की थो।

वास्तव में खानष्रालम ने इस सेवा-कार्य को यड़ी खूबी से किया और काफी धन व्यय कर अच्छा नाम पैदा किया। 'आलम-आरा अव्वासी' इतिहास का लेखक सिकंदर वेग मुंशी लिखता है कि जिस दिन खानआलम कजवीन में गया था, मेंने उसका ऐश्वर्य देखा था और विश्वसनीय आदमियों से सुना भी था कि इतने प्रभूत ऐश्वर्य तथा वैभव के साथ भारत या तुर्की का कोई भो राजदृत सफवी राजवंश के आरंभ से अब तक ईरान में नहीं आया था। यह भो नहीं ज्ञात है कि पूर्वकाल के खुमक या कियान वंश के सुलतानों के समय भी कोई इस प्रकार आया था या नहीं। सन १०२९ हि० (सन् १६२० ६०) के आरंभ में तथा जहाँ गीर के राज्य के १८वें वर्ष के अंत में ईरान से बीटकर खानआडम कसवा कड़ानीर

में पादजाह की सेवा में उपस्थित हुआ, जब कि जहाँगीर पादशाह होनेपर प्रथम बार कशमीर की ओर गया था। पादशाह ने अत्यंत कृपा के कारण इसे दो दिन रात अपने शयनगृह में रम्बा और अपनी खास लिहाफ व दरी दी। सफट राजदूतत्व के पुरस्कार में इसे पाँच हजारी, ३००० नवार का मंसव मिला। विचिन्न यह है कि बादशाहनामा राण्टज्ञानी में अब्दुल हमीद खाहौरी लिखता है कि खान-रामम मध्र मापण तथा सभा चातुरी में, जो राजदूत में भावस्वक है, पृश्च न था और इमिक्कार जैसा चाहिए वैसा हार्य नहीं हर सका। नहीं हात होता कि उसने ऐसा क्यों शिया धीर इसके लिये उसका क्या आधार था?

हर दाहादों दिदुस्तान को राजगद्दी पर सुशोभित हुआ हर यानआउम छ हजारी ५००० मवार के मंसय, बडा व डंका कर यह काबुत में नियत हुआ और अफरीदियों के युद्ध में मारा गया। इसका पुत्र शेरजाद खाँ वहादुर साहसी पुरुष था और सिंद्द: के युद्ध में खानजहाँ छोदी से खढ़ते हुए मारा गया। आछमआरा का छेखक छिखता है कि खानआछम को जहाँगीर की ओर से भाई की पदवी मिछी थी पर हिंदुस्तान के इतिहासों में इसका कहीं उल्लेख नहीं है और न जनसाधारण में ऐसा प्रचछित ही है। परंतु जब शाह ने भेंट के समय इस बात को कहा तब इसकी सचाई में शंका करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि बिना ठीक तौर समझे हुए वह ऐसी बात कह नहीं सकता था। ईश्वर जाने।

## वसालत खाँ मिजी सुलतान नज़र

कर अपने साथ जिवा छे गया। इसके वाद दक्षिण की यात्रा में भी हुसेनअछी खाँ के साथ जाकर सन् ११२७ हि० में उस युद्ध में, जो दाऊद खाँ पन्तो से बुरहानपुर नगर के पास हुआ था, यह मारा गया और उसी नगर के सनवारा मोह हे में अपने मकान में गाड़ा गया। यह मित्रता निवाहने में प्रसिद्ध धा और शुभ वार्तें कहने में वहुत दक्ष था। इसका वहा पुत्र मिर्जा हैदर हुसेनअछी खाँ की सहायता से पिता के वाद उक्त यज्ञा के पद पर नियत किया गया। सैयदों के वाद सेवा छोड़ कर यह एकांतवास करने छगा। दूसरे पुत्र को, जो अपने पिता की पदवी पाकर आसफजाह के साथ था, इस प्रंथ के लेकक ने देखा था। इससे दो पुत्र, जो वच गए थे, मनसव तथा थोड़ी सी जागीर पाकर कासयापन करते रहे।

## वहरःसंद स्नाँ

तियत न हुआ हो और इस प्रकार फील्खाना के दारोगा पद से अहदियों का वल्शी होता हुआ आखता वेगी नियत हुआ। २३वें वर्ष में सलावत लाँ हे स्थान पर मीर मातिश नियुक्त होकर सम्मानित हुआ। इसी वर्ष वादशाह अजमेर गए। चक खाँ धानासागर तालाव के उस पार वाग में ठहरा हुआ था। दैवचोग से यह एक पेड़ के नीचे वैठा हुआ था कि विजलो तहको और यह कृद कर ठालाव में जा गिरा। कुछ देर तक बेहोश रहने पर इसकी चेतनता लौटी। २४ वें वर्ष यह मीर तुजुक हुया। इसके अनंतर यह छुत्पुल्ला खाँ के स्यान पर गुसुलाखाने का दारोगा नियत हुआ। इसके अनंतर वादशाही सेना दक्षिण पहुँची और उसने अहमदनगर के पास पहाव द्वाला। वहरःसंद खाँ योग्य कर्मचारी होने के साय साथ इशल सेनापित भी या इसिटिये शत्रुषों पर कई वार धावा करने को भेजा गया। २८ वें वर्ष में जब इसका पिता राजधानी में मर गया तव शाहा के अनु-सार वखशीरल्मुल्क अग्ररफ खाँ इसको द्रवार में लिवा जाया चौर इसे शोक का खिलभव देकर सांत्वना दिलाई। यह जुम्लतुल्मुल्क भतद खाँ का भांजा या, इसिटये उसे भी नीम-श्रस्तीन मिली, जिसे वादशाह पहिरे हुए थे। ३०वें वर्ष में धीजापुर विजय के अनंतर रुद्रुहा खाँ के स्थान पर यह द्वितीय वख्शी नियत हुआ, जो प्रथम वख्शी वना दिया गया या। जय जुम्कतुल्मुल्क असद खाँ जिजी दुर्ग पर अधिकार इस्ते भेजा गया तव यह वजीर नियत हुआ। ३६वें वर्ष में मृत क्टुहा खोँ के स्थान पर यह मीर बख्शी हुआ और इसका

( १०२ )

मनसय चार इजारो २००० सवार का हो गया। इसके बाद इसका मनसय पाँच इजारी २००० सवार का हो गया। इस बीच यह कई बार शत्रु को दंढ देने गया। ४५वाँ वर्ष में जब मरवानगढ़ पर, जो स्ततानून से दो कोस पर है, फतहरुल्ला गाँ बहादुर के प्रयत्न से अधिकार हो गया फ्रीर शाही पड़ाब वहाँ पहुँचा तब एक भारी सेना बख्री टल्मुल्क बहर:मंद खाँ है अभीन नाँदगढ़, जिसे नामगढ़ भी कहते हैं, और चंदन लाहीर का सूवेदार रहा और उसके वाद फालिजर का दुर्गा-ध्यक्ष नियत हुआ, जो इलाहाबाद प्रांत के प्रसिद्ध दुर्गों में से है।

संक्षेपतः मृत वहरःमंद खाँ एक सम्मानित, विनम्र, ऐश्वर्थ-शाली, पवित्र विचार वाला, आचारवान तथा मिलनसार सर-दार था। अंतकाल में रोग से इसकी जिव्हा वातचीत में लड़-खड़ाने जगी थी। कहते हैं कि दक्षिण की चढ़ाई में जब यह मीरबख्शी और वैभवशाली सरदार हो गया तब चाहता या कि यदि घादशाह उसे दिल्ली में रहने के छिये एक साल की छुट्टी दें तो वह एक साख रुपया भेंट दे। इसके साथियों ने कहा कि दिल्ली की सैर हिन्दुस्तान के वादशाह की मुसाहिवी और प्रजा के सम्मान से बढ़ कर नहीं है। इसने उत्तर दिया कि यह ठीक है कि यह ऐश्वर्य वड़ा है पर ऐसे समय का आनंद यही है कि अपने नगर जाऊँ सीर अपना नगरपति वन् । इस ष्मिमानी आत्मा को इससे वढ़ कर कोई प्रसन्नता नहीं है कि जिस स्थान में यह पहिली दशा में देखा गया था यहाँ अप वर्तमान अवस्था में देखा जाय।

#### वहराम सुलतान

यह बल्ख के शासक नज़ मुहम्मद खाँका तीसरा पुत्र या। खुमक् सुलतान के जीवन इतांत के अंत में और सन्दुल् रहमान मुलतान की जीवनी में नज़ मुहम्मद खाँका हत्त फ़ीर वंत या हाल कमशः लिखा जा लुका है, इसिल्ये उसके पूर्वजी या हल हाल यहां लिखना अनिवार्य है। नज़ मुहम्मद खाँ थीर उनका बना भाई इमाम बुली हाँ दोनों दीन मुहम्मद खाँ अजीम सुरुवान वहीं मर गया। जिस समय अब्दुल्टा खाँ और उसके 'पुत्र अब्दुल्मोमीन खाँ के वीच युद्ध होने लगा तव इत भाइयों ने अव्दुल्ला खाँ के स्वत्वों का विचार करके अव्दुल्-सोमीत खाँ की सेवा स्त्रीकार नहीं की। जब वह तूरान का शासक हुन्ना तव उसने स्वपने परिवारवालों और संवंधियों में से हर एक को जिनसे इसे अच्छे व्यवहार तया सभ्यता की शंका हो गई उन्हें निकाल बाहर किया अर्थात् अपने परिवार (दूद मान) से धुँभा (दूद) निकाल दिया। यार महम्मद खाँ को भी कुन्यवहार कर वल्ख से निकाल दिया श्रीर जानी खाँ को पकड़ कर केंद्र कर दिया। अन्य भाइयों ने ख़ुरासान में इसके विरुद्ध वरुवा कर दिया। दैवयोग से अब्दुरुमोमोन खाँ सन् १००६ हि० में खुरासान पर चढ़ाई करने के विचार से भारी सेना के साथ बुखारा से रवाना होकर वल्ख पहुँचा था कि एक रात्रि वह उजवकों के एक तीर से मारा गया, जो दुलियों के कष्ट से पीड़ित होकर घात में चैठे हुए थे। दीन महम्मद खाँ ने इस भवसर को अच्छा पाकर बढ़ो प्रसन्नता मनाई और जिस स्यान पर था, वहाँ से हिरात पहुँच कर उपपर अधिकार कर तिया तथा मर्व पर वलो महम्मद को अध्यक्ष नियत कर दिया। तुरान में सर्वत्र चड़ा उपद्रव मचा हुआ था और हर एक सर सरदार वना था तया हर एक दर दरबार वन गया था। इसिटिये खुरासान के **एजयकों ने निरुपाय होकर दोन महम्मद खाँ को शासक मात-**किया। उसने दिराव में राज्य स्थापित कर अपने दादा यार महन्मद ्वाँ के नाम से खुतवा पढ़वाया और सिक्षा ढछवाया।

यार महम्मद खाँ बल्ख से निकाले 'जाने पर हिंदुस्तान पका आया था और अकवर की सेवा में पहुँच कर वादशाही कुषा पा चुका था। कुछ दिन वाद यात्रा करने के विचार से वह छुटी लेकर कंधार पहुँचा था कि आकाश ने यह राज्यविष्ठव कर दिया। अभी दीन महम्मद खाँ अपनी इच्छा पूरी नहीं करने पाया था कि बाह अववास सफवी युद्ध के लिए सेना वैयार कर दिगान था पहुँचा, जो अपना पैतृक प्रांत छुड़ा लेने का अवसर हैं ह रहा था। कुछ दूरदर्शी हितेपियों ने दीन महम्मद से कहा कि रारामान के बारे में सामना करना अनुचित है क्योंकि वह सो वर्ष से प्रांत वाहों के हाथ में है और उपका केवल एक दूकरा हम

कारण बहुत निर्वेल हो गया। इसके मित्रों ने एक स्थान पर इसे घाराम देने के लिये चतारा, जहाँ वह मर गया।

कुछ कोग कहते हैं कि वह खपने सिपाहियों के नौकरों के यहाँ एक खेमें में छिप रहा था, जहाँ उसे न पहचान कर उन आद्मियों ने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया और जब उसे पहचाना तव दंड पाने के डर से उसे मार डाला। पायन्दा मुहम्मद धुलतान कंघार गया घौर वहाँ के प्रांताध्यक्ष चारवेग लाँ ने उसे कैद कर वादशाह अकवर के पास भेज दिया। उसने इसनवेग शेख उमरी को सौंपा, जो काबुल जा रहा था। इसने पंजाब के सूबेदार कुछोज खाँ के पास पहुँचा दिया। एक वर्षे वाद छाहौर में इसकी मृत्यु हो गई। वली मुहम्मद खाँ-भपने बड़े भाई दीनमहम्मद खाँ का इत्तांत विना जाने हुए ही युद्ध स्थल से तीस चालीस भादमियों के साथ निकल कर वुखारा की ओर चला गया और मीरमुहम्मद खाँ से जा मिला, जो अव्दुल्ठा खाँ का एक संवंधी या स्त्रोर जिस्ने अव्दुल्मोमिस साँ ने यह समझ कर नहीं मार डाला या कि वह अफीम खाने-वाला फकीर है और जो वरावर अफीमचियों के छाड़े पर दरिद्रता तथा निराशा में दिस विताया करता है। यह बाद में तूरान की गद्दी पर वैठा। जिस समय तवक्कुल लाँ कजाक माद-चन्नहर को शक्तिशाली वादशाह से खाली पाकर सेना के साध चढ़ आया और युद्ध में जानी खों के एक पुत्र वाकी सुहन्मह लाँ ने वड़ी वहादुरी व साहस दिखलावा तव पीरमहम्मद खाँ ने इस अच्छी सेवा के उपलक्ष में उसे सगरकन्द का शासना-धिकार दे दिया। दाकी मुहम्मद खाँ ने कुछ समय तक सेवा

भीर अवीनता मानने के अनंतर धपने को शासन कार्य में प्रिमुहम्मद खाँ से अधिक योग्य समझ कर स्वयं राज्य करने की इच्छा में खाँ की पदवी धारण कर क्षी मीर मियाँकाल देश पर अधिकार करने के लिये सेना लेकर समरकंद से बाहर नियम । पोरमुहम्मद खाँ यह समाचार पाकर दुखी हो चालीस एकर सवारों के साथ समरकंद पहुँचा । बाकी महम्मद खाँ ने पहन पाहा कि अधीनता का बहाना कर इस चपद्रव को शांत एर पाहा कि अधीनता का बहाना कर इस चपद्रव को शांत एर पार पाई लाभ नहीं निकला । निरुपाय होकर बसने युद्ध की नियम पोरा पोर पाक दिन दुर्ग के बाहर निकल कर पीरमहम्मद ाने पो पोरमहम्मद स्था पोरमहम्मद हो पो पाप सेना पर भावा कर दिया और उसे परास्त कर दिया । पीरमहम्भद गाँ घायहा होकर भागते समय पकता गया

बैठा दिया। इसके अनंतर जब यारमहस्मदः खाँ और जानी ,खाँ दोनों मर गए तम वाकोमहम्मद वाँ ने अपने नाम सिका ढलबाया और खुतवा पढ़वाया, जिससे इसकी शक्ति और सम्मान सुरैया के समान हो गया और इसके राज्य के झंडे आकाश के तोसरे गुंवज तक पहुँच गए। सन् १०१४ हि० में इसकी मृत्यु हुई और बलीमुहम्मद गही पर वैठा। इसने बल्ख, र्अन्द्रखूद और उनके अंतर्गत के देश, जो वंक्ष नदी के इस पार थे और इसके माई के समय इसके अधीन थे, अपने भतीजों इमामकुछी सुलतान और नजमुहम्मद खाँ को दे दिया, जो दीनमहस्मद ्याँ के लड़के थे। ये दोनों अपने प्रतिष्टितः चाचा को सेवा में बहुत दिन व्यतीत कर अंत में अपने यौवन के कारण और मूर्ख मित्रों के वहकाने से अधीनता छोड़ कर विद्रोही हो गए । ईरान के राजदूत के आने जाने से अपने पितृब्य पर धर्म-बद्छने की शंका दिखला कर बहुत से उजवक सरदारों को उसके विरुद्ध कर दिया। अंत में देहवीदी का ख्वाजा श्रब् हाशिम, मुहम्मद वाकी कलमाक़, जो वली मुहम्मद खाँ के पहिले से समरकंद का शासक था श्रीर यलंगतोश के श्रवालीक ने, जो उस स्थान पर उसकी सहायता को नियत था ष्त्रीर जो वली मुहम्मद , खाँ के कुवर्ताव से दुखा था, इमामकृती खाँ के नाम से खुतवा पढ़वा कर तथा सिका ढलवाकर इसको वल्ख से बुलवाया। बह अपने माई नज सुहम्मद खाँ के साथ जैहन नदी पार कर चाहता था कि कोहतन मार्ग से समरबंद जाय। वर्ती मुहम्मद खाँ यह समाचार पाकर बुखारा से सेना एकत्र कर इनके मार्ग में बा हटा। इमाम इंडी खाँ में इससे

युद्ध बरने को शक्ति नहीं थी, इसिलये मिळने पर इसने मध्यस्यों से यहत से उठाहने कहलाए। वली मुह्म्मद खाँ भी नहीं चाहता था कि युक्त हो। इसी बीच देवयोग से एक रात्रि दो तीन सुअर वही हाइम्मद खाँ के खेमे में नरतट के जंगल से निकल कर या पुगे। यहत से पाइमी कोमों से विद्याते हुए बाहर निकल पर पानसे छड़ने लगे। यह जोग मचा कि इमाम कुली खाँ ने राजि पाक था दिया है। सैनिक लोग वलो महम्मद खाँ के कनात का पान उन्हें हो गए पर उनका तुल भी पता न लगा, क्योंकि का पान समय पानने पादिसयों पर बांका करके हुए विश्वास-पान स्थान हुए हो सुक्य दोनों साह ते से साह पान हुए सामों का हुना है कि यह राजि

ऐशम खाँ कज्ञाक के श्रधिकार में रही। इसके वाद पीरमुहम्मद खाँ से और उसके बाद बाकी मुहम्मद खाँ से व्याही गई। इसके अनंतर यह वली महम्मद खाँ की स्नी हुई। यह उजवकों में अपने सींदर्य और संगल-चरण होने के लिए प्रसिद्ध थी। वड़ी मुहम्मद खाँ ईरान जाते समय समय की कमी के कारण इसको चारजू दुर्ग में, जो जैहन के किनारे है, छोड़ गया था। इमाम कुछी ने इसको बुलाकर अपनी रक्षिता वनाना चाहा। जव उसने स्वीकार नहीं किया तव इसने काजियों खौर मुफ्तियों से उपाय निकालने को कहा। किसी ने ऐसा करने की सम्मित नहीं दी पर एक संसारी काजी ने, धर्म का विचार छोड़ कर यह फतवा दिया कि चली मुहम्मद खाँ विधर्मी हो जाने के कारण मुसल्मानी घेरे के वाहर चला गया, इसलिए उसकी स्त्रियाँ दंघनरहित हो गई। उस निडर ने अपने जीवित चाचा की स्त्री से, जिसे तिलाक नहीं दिया गया था, निकाह कर लिया, जो किसी धर्म में भी उचित नहीं है।

वली मुहम्मद खाँ के इस्प्रहान पहुँचने पर शाह्यव्यास प्रथम ने इसका खागत किया और यद्यपि इसने छज्ञान से घोड़े पर सवार रहकर ही भेंट की थी पर शाह ने नम्नता और उत्साह से इसका पूरी तरह आतिथ्य किया। इसके पहुँचने की तारीख़ 'आम्दः वादशाह तूरान' (तूरान का वादशाह खाया) से निक्तती है। यद्यपि शाह अपनी मित्रता और उत्साह बहुत बढ़ाता गया पर बलो मुहम्दद खाँ मौन रहकर कुछ नहीं खुला। फुछ समय के अनंतर जय गाने बजाने का एक जल्खा समाप्त हुआ और राजनीतिक वातें होने लगी तब शाह ने कहा कि इस वर्ष रूस के तुर्क तबरेज पर चढ़ आये हैं, इन्हें दमन करना धावश्यक हैं । इसित्रए अगले वर्ष वह स्वयं सौ के साथ जाकर उसे पैतृक गद्दी पर बैठा देगा। साँ ने कता कि ककना और देर करना ठीक नहीं है। अभी इमाम कुली माँ की शक्ति हुई नहीं हुई है और कजिल्यारों दी सहायता उजयकों के लिए भय की वस्तु हो जायगी। देवात् इसी समय इसे उनवक सरदारों के पत्र मिले, जिनके विद्रोह के पारण हो इसे भागना पड़ा था। इन पत्रों में उन सबने अपने पार्व के लिए हाजा प्रगट की थी और भविषय के लिए अपनी रमासिभक्ति और सेवा का वचन दिया था। इस पर वली सहस्मद माँ जात से पदाने से छुट्टी छेकर बुखारा की और रवाना हा गया। छ महीने के अनंतर, जो एराक आने जाने शे तम गर थे. इसने तमन पहुँचकर कुछ सरदारों की सधार

श्रोर कुल दो तीन सो निजी सैनिकों के साथ इमामकुली खाँ की सेना पर धावा कर घायल हो मैदान में गिर पड़ा। इसको उठा कर सैनिक गण इमामकुली खाँ के सामने लेगए, जिसने इसे तुरंत मरवा डाला। इस प्रकार तूरान का राज्य विना किसी साभीदार के इमामकुली खाँ को मिल गया। बल्ख श्रीर बद्खशाँ का शासन नज्र मुम्हमद् खाँ को मिला । ३४ वर्ष राज्य करने पर सन् १०४१ हि० में इमामकुली खाँ के श्रंवे हो जाने पर उस देश के कार्यों में गड़बड़ी मच गई। नज़ मुहम्मद खाँ ने र्घ्रपती श्राँखें भाई के स्वत्त्वों की श्रोर से वंद कर समरकंद श्रोर बोखारा ले लेने का विचार किया। यद्यपि उजवक लोगों ने, जो इमाम-क़ुली के श्रच्छे व्यवहार के कारण श्रत्यंत प्रसन्न थे, एकमत होकर कहा कि यद्यपि आँखें श्रंघी हो गई हैं पर हृद्य की आँखें खुली हुई हैं झोर हम लोग आप का राज्य अंधे होते हुए भी स्वीकार करते हैं पर जब इमामकुली खाँ ने हृदय से नज मुहम्मद खाँ को श्रपना स्थानापन्न होना मान लिया तव निरुपाय होकर उसे समर कंद से लिया लाकर उसके नाम खुतना पढ़ा। नञ्ज महम्मद खाँ ने उसको एराक के मार्ग से इक्ष को रवाना किया, यद्यपि वह हिंदुस्तान के मार्ग से जाना चाहता था श्रीर उसके हरम की किसी स्री को, यहाँ तक कि आयखानम को, जो उसकी प्रेयसी थी, साथ जाने नहीं दिया। इसने उसकी कुल सम्पत्ति पर श्रिध-कार कर लिया । इमामकुली खाँ बड़े कष्ट से स्वाजा नसीव, नजर वेग मामा, रहीम वेग श्रोर ख्वाजा मीरक दीवान, लगभग पंद्रह भादमी उजवक श्रीर दासों के साथ रवाना होगया श्रीर शाह श्रव्यास द्वितीय से भेंट कर तथा उसका श्रातिय्य ग्रहण कर कावा चला गया । वहाँ से वह भदीना गया, जहाँ उसकी मृत्यु हुई खोर नकीखा में वह गाड़ा गया ।

नस्र महम्मद् खां का गही पर बैठना, उजवकों का उपद्रव स्प्रोर हिंदुरनान की मेनाओं का उस देश में आने का कुल वृतांत उसके दिनीय पुत्र खुमक सुलतान के जीवन-वृत्त में विस्तार से लिया जा चुका है, इसलिए अब अपने विषय की ओर आते हैं। जय शाहजादा मुगद्यस्य मन १०४६ हि० जमादि उल्लब्धकाल महीने में यत्य के पास पहुंचा तब बहराम मुलनान और मुभान-एसी मुननान बल्य के कुद्र सरदारों और बल् आद्मियों के साथ विद्या सेना में चले लाए। शाहजादा ने अमालत खा मीर-पर्धा हो। इसी त्याने के लिए भेजा और अमीकल उमरा अली महीन का दीवानकान के द्वार नक स्थामन कर लिखा लाया। खाँ महेला और असालत खाँ को उसका पीछा करने को नियत किया श्रीर स्वयं उस प्रांत का प्रवंध करने श्रीर भागे हुए खाँ का सामान जन्त करने में लग गया। कुल वारह लाख रुपये फा जड़ाऊ वर्तन वगेरह और ढाई हजार घोड़ियाँ वादशाही अधि-कार में आईं। यद्यपि उसका संचित सामान संदूकों में रखा गया था, जिनकी सृची स्वयं कागज पर लिखकर वहीं छोड़ गया था ख्रोर जिनकी तालियाँ वह सर्वेदा अपने पास रखता था पर वह सब कुछ नहीं मिला। मुत्मिहियों से इतना जवानी मालूम हुआ कि उसकी संचित कुल संपत्ति सत्तर लाख रूपये की थी, जितनी इसके किसी पूर्वज के पास न थी। उजवक और श्रालश्र-मानों के उपद्रव में और भागने तथा गड़वड़ी में व्यय थोड़ा हुआ पर अधिकतर लूट में चला गया। वल्ख और वद्ख्शाँ प्रांत तथा पूरे मावरुत्रहर श्रीर तुर्किस्तान की श्राय, जो इन दोनों भाइयों के छिधकार में थी, इनके दफतरों की नकल से लगभग एक करोड़ बीस लाख खानी था, जो सिका उस देश में चलता था छोर जो तीस लाख रूपये के यरावर था। इसमें भूमि कर, छान्य भिन्न कर, नगद ख्रोर जिन्स, सभी प्रकार की आय सम्मिलित थी। इसमें सोलह लाख इमामकुली खाँ की घ्योर चौदह लाख नज्र महम्तद खाँ की थी।

शाहजहाँ के २० वें चर्ष के आरंभ में जमादि उल् आखीर महीने में वल्ख नगर में शाहजहाँ के नाम खुतवा पढ़ा गया। नञ्ज महम्मद खाँ के लड़के वहराम और अब्दुर्रह्मान खुसक सुलतान के लड़के रुस्तम के साथ, जो तीनों नक्ज मुहम्मद के संग सूचना न होने के कारण नहीं जा सके थे और वल्ख दुर्ग में उसके परिनार के माथ रह गए थे, उक्त खाँ की लियों और पुत्रियों सहित नजरबंद कर द्रवार रवाना कर दिए गए। जब ये काबुल के पास पहुचे नव सद्रुग्सद्र सैयद् जलाल खियांवाँ तक स्वागत टर यादशाह की मैवा में लिया गया। बहराम सुलतान को पाँच हजारी १००० सवार का मनसब, पत्रीस हजार रुपया नगर स्रोर प्यस्य प्रकार की ऋषायें मिलों । इस पर बादशाह की बराबर दया दनी रही और वह शान्ति से दिन व्यतीत करता रहा । जब नज गुरुगद का दूसरी बार अपने पैतृक देश पर अधिकृत हुआ तब परके कराने पर उसके संबंधी लोग ३० वें वर्ष में बल्स चले राप । मप्तास स्लगान दिव्स्तान के आराम और आनंद से तित रही हटा सहा भीर उसने तुरान जाना स्वीकार नहीं किया तथा ये रा वर्ष : पानर करिरोधीय के समय नक वहीं आसम से जीवन कारी । यह दिया ।

#### वहादुर

यह सईद बद्रशी का पुत्र था जो कुछ दिन तिरहुत सरकार का श्रमल गुजार था। श्रकवर के राज्य काल के २५ वें वर्ष में जब कि बिहार के सरदारों ने विद्रोह मचा रखा था तम सईद श्रपने उक्त पुत्र को श्रपने श्रधीनस्थ महालों में छोड़ कर वलवाइयों के पास पहुँचा। बहादुर ने दुर्भाग्य से शाही खालसा का घन सेना में व्यय कर बलवा कर दिया श्रीर सिका तथा खुतवा अपने नाम कर लिया। कहते हैं कि उसके सिक्ते पर यह शेर खुदा था। शेर-

यहादुर इत्र सुलतान विन सईद इत्र राहे सुलतान । पिसर सुलतान, पिदर सुलतान जहे सुलतान विन सुलतान ॥

जब मासूम खाँ काबुली के कहने पर सईद अपने पुत्र के पास गया कि उस उपद्रवी को समकाकर ऐक्य स्थापित करे तब बहादुर ने उद्देश्ता से पिता को कारागार में भेज दिया। पिता ने भी थोड़े दिनों में उसकी सरदारी ग्वीकार करली। जब शाहिम खाँ जलायर पटना पर चढ़ाई कर विजयी हुआ तब सईद युद्ध में मारा गया और बहादुर ने तिरहुत के वाहर आस पास के स्थानों पर अधिकार कर लिया। सरकार हाजीपुर इसके अधीन था और यह हर और लूट मार करता रहता था। अंत में सादिक खाँ ने एक सेना इस पर भेजी, जिससे गहरी लड़ाई हुई और यह २४ वें वर्ष सन ६५० हिं० में मारा गया।

### वहादुर खाँ उजवक

इसका नाम छाद्धुन्नकी था छोर यह करान के सरदारों में से था। प्रद्वित् मोमिन खाँ के समय यह ऊँचे पदपर पहुँचा छोर सहाहद का शासक नियत हुआ। उक्त खाँ के मारे जाने पर थावं रग ने इसको बहुन दिलामा दिया पर यह हज करने के (388)

स्रागरा प्रांत में जागीर पाकर वहीं रहने लगा। जब शाहजहाँ ध्रजमेर से ध्रागरे को चला तब यह बादशाह की सेवा में पहुँचा। इसके बाद का हाल नहीं मिला।

#### वहादुर खाँ वाकी वेग

यह शाहजादा दागशिकोह का नौकर था श्रीर श्रपने श्रमु-भव नथा छन्दी सेवा से इसने शाहजादे के सनमें जगह कर लिया था। इसमें विध्यास बदने के कारण यह श्रपने बराबर याली से सरमान श्रीर पदनी में बढ़ गया। सेना में भरती होते समय यह एक हवारी ४०० सवार का मंगव पाकर शाहजादा की नग्ज जाकर वहाँ के अफगानों को, जो वलवा कर शाही लगान नहीं दे रहे थे, दमन कर और दंड देकर एक लाख रुपया कर लगाया । काबुल का प्रवंध जब इससे न हो सका श्रीर वहाँ का कार्य उचित रूप से यह न कर सका तब २३ वें वर्ष में काबुल का शासन निजीरूप में रुस्तम खाँ फीरोज जंग की सौंपा गया ध्योर वहादुर खाँ लाहौर का शासक नियत हुआ, जो शाहजादे की जागीर में था। सन् १०६= हि० सन् १६४= ई० में शाहजहाँ के राज्य के प्रायः ख्रांत में ४०० सवार मंसव में बढ़ाए गए श्रौर शाहजादे का प्रतिनिधि होकर यह विहार का सूवेदार हुआ तथा सुलेमान शिकोह के साथ भेजा गया, जो शुजान्य का सामना करने पर नियुक्त हुआ था। यद्यपि प्रगट में मिर्जाराजा जयसिंह को ख्रिभमावकता ख्रीर प्रवंध सौंपा गया था पर वास्तव में दारा-शिकोह ने वहादुर खाँ ही को श्रमिभावक वनाकर सेना का श्रधि-कार दे दिया था श्रीर इस कार्य का कुल प्रवंध इसी की राय पर छोड़ा था। जब सुलेमान शिकोह शुजान्र के पराजय के श्रनंतर श्रमीर खाँ का पीछा करता पटना पहुँचा तव श्रीरंगजेव की चढ़ाई का समाचार सुनकर फ़र्ती से लौटा। इलाहाबाद से आगे वढ़ने पर मौजा कड़ा के पास अपने पिता के पराजय का समा-चार सुनकर इसका उत्साह भंग हो गया। इसकी सेना में गड़-वड़ी मच गई खोर मिर्जाराजा तथा दिलेर खाँ पुरानी प्रथा के अनुसार उससे अलग हो गए। निरुपाय होकर सुलेमान शिकोह ने चाहा कि दिल्ली की श्रोर रवाना होकर किसी प्रकार श्रपने पिता के पास पहुँच जाय पर बहादुर खाँ ने इस विचार का समर्थन नहीं किया और उसे इलाहावाद लौटा लाया। यहाँ भी घवड़ाहट श्रोर

भय में न रहकर अधिक सामान और संबंध की कुछ ित्यों को इलाहायाद दुर्ग में छोड़कर तथा नदी के उस पार जाकर अस-प्रत्ना में इधर इधर भटकता रहा। हर पड़ाब पर बहुत से लोग इससे प्रत्म होकर चल देते थे और इसकी मेना कम होती जाती थी। यह लखनऊ से पागे बढ़कर नदीना पहुँचा। यहाँ वह जिस द्यार से गंगा नदी पार करना चाइना था, उसी उतार की नावें इससे प्रत्में के पहिले ही इस पार से उसपार जा रहती थीं, दिससे बह करी इस पार न जा सका। तब यह नदीना से आगे दहा कि हिस्स के जामीं हार तथा थी। नगर के थी। वास्तव में वह मृत के समान हो गया था पर अपने आत्म-सम्मान तथा स्वामिभक्ति के कारण पीछे नहीं हटा। पहाड़ी स्थान से वाहर आते ही इसकी मृत्यु हो गई।

## वहादुर खाँ रुहेला

यह दिग्या याँ दाउदजई का लड़का था। यह न्यप्ते पिता के जीवन काल ही में अन्छी सेवा के कारण शाहजादा शाहजहां का सुपरिचित हो गया था। जब इसका पिता शाह-जादा में कृतव्यता कर अलग हो गया तब बहादुर खाँ ने अधिक हाता के कारण शाहजहा का साथ नहीं छोड़ा। राज्यगदी होनेप्र स्मया गतमब चार हजारी २००० सवार का हो गया स्त्रीर यह साथी सामीर में पाहर बहा के वसवाहयों को दमन करने भेता गया। स्ट पिटले वर्ष में मुकार सिट विद्रोह कर खोड़छा दुर्ग पर नियत हुआ। जब आजम खाँ घावा कर राजौरी बीड़में खानजहाँ पर जा पहुँचा तब वह ३४० सवारों के साथ वाहर निकलकर दृता तथा शांति के साथ रवाना हो गया। जब शाही सेना उसके पास पहुँचती तब वह लीटकर तीर चलाते हुए उसे भगा देता था। जब वह राजौरी पहाड़ से वाहर निकला तब वहादुर खाँ रहेला फुर्वी से वहाँ पहुँचा श्रीर खानजहाँ के भतीं वहादुर खाँ से युद्ध करने लगा, जो एक हजारी मनसबदार था श्रीर वीरता तथा साहस के लिए प्रसिद्ध था। वहादुर रहेला ने इतनी वहादुरी दिखलाई कि रस्तम और असफंदियार की कहानी फीकी पड़ गई पर सैनिकों की कमी से श्रंत में वह कष्ट में पड़ गया और पैटल होकर वरावर फितंंगे के समान शत्रु की तलवार के श्राग पर श्रपने को डालता रहा।

कहते हैं कि जब मुखपर श्रीर बगल में तीरें खाकर यह गिरा श्रीर शत्रुगण उसका सिर काटना चाहते थे तब यह चिल्लाया कि में दिरया खाँ का पुत्र श्रीर यादगार हूँ तथा तुम्हों लोगों में से हूँ। खानजहाँ ने श्रपने श्रादमियों को मना कर दिया। इसके श्रनंतर जब श्राजम खाँ ने चौथे वर्ष दुर्ग कंघार विजय करने के बाद भालकी श्रीर चतकोवा पर चढ़ाई करने के विचार से मानजरा नदी के किनारे पड़ाव डाला तब निश्चय किया कि जब सेना किसी जगह श्रपने खेमे खड़ी कर रही हो तबतक हरएक सेना की दुकड़ी इन्द्र सरदारों के साथ एक कोस तक ठहरकर उसकी रज्ञा करती रहे, जिसमें पड़ाव के श्रादमी घास श्रीर ईघन मुचित्ती से एकड़ी कर लावें। एक दिन बहादुर खाँ रहेला की पारी थीं श्रीर शत्रु कहीं दिखलाई नहीं पड़ रहे थे, इसलिए यह इसावधानी से थांड़े सैनिकों के साथ दूर हटकर जा बैठा था। देवयोग से इसीके पास एक गाँव था, जहाँ के निवासी लोग इपने यहा की संपत्ति और पशुओं की रचा के लिए पड़ाव के आद्मियों से लड़ने को तैयार हो गए। बहादुर याँ यह समाचार पाकर इपन्य सरदारों के साथ सहायता को गया, जिसके पास एक सहस्य से उथादा आदमी नहीं थे। रनदीला सा पादिलयानी कुल भीड़ के साथ लड़ने लगा और सरदारगण भी यहादरी से लड़ने लगे। जब ये कठिनाई में पड़े तब बोड़े से उन्तर जान देने को नैयार हुए। नीन हजारी सरदार शहबाज राग गारा गया और चठादर सा नथा समक मुठम्मद स्या ताशकेरी

गुजारी देने से एकदम इनकार कर दिया था। ईश्वर की सहायता पर भरोसा कर इसने एकाएक उन उपद्रवियों पर घावा कर दिया श्रोर विचित्र युद्ध होने लगा। वहादुर खाँ ईश्वर की सहायता की ढाल लगाकर दीवार तक पहुँचा। उपद्रवीगण भी वड़ी वीरता और साहस से डट गए और खूत इंद्युद्ध होने लगा। श्रंत में बहुतों के सारे जानेपर वचे हुए भाग गए। वहादुर खाँ उनके निवास स्थान को नष्ट कर लौट गया। उस प्रांत में वलवा-इयों पर ऐसी विजय किसी दूसरे के भाग्य में नहीं लिखी थी, जिससे वहादुर काँ की योग्यता सवने मान लिया। इसके अनंतर राजा जुमार सिंह बुंदेला का पीछा करते समय ऋन्दुल्ला खाँ फीराजजंग श्रीर खान दौराँ वहादुर का हरावल होकर इसने वहुत काम किया। जब वह गढ़ तथा लानजी से आगे बढकर चांदा के प्रांत में चला गया तब बहादुर खा, जो उसका पीछा कर रहा था, घायल होने के कारण 'श्रपने चचा नेकनाम को उस सेना के साथ श्रागे भेजा कि उसे रोक ले। जुकार सिंह इसका साह न देखकर लौट पड़ा और लड़ गया। नेकनाम अन्य साथी से।नकों के साथ श्रत्यंत वायल हो गिर पड़ा । इसी वीच वहादुर स्ता न सानदौरों के साथ पीछे से पहुँचकर उस द्यभागे पर धावा कर दिया श्रीर इसकी सेना को भगा दिया। श्रदृह्ला खाँ फीरोज जंग चम्पत राय बुंदैला को दमन करने

श्रद्धुल्ला खाँ फीरोज जंग चम्पत राय बुंदैला को दमन करने में ढिलाई कर रहा था, इसलिए १३ वें वर्ष में वहादुर खाँ इस-लामावाद की जागीर पर मेजा गया कि इस विद्रोह को शांत करे पर खार्थियों ने इसे रहने न दिया। उन सबने वादशाह को सममा दिया कि बुंदेलखंड को रहेलखंड बनाना श्रद्धी नीति नहीं है इसलिए यह शीब वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद इसने जगना के कार्य में श्रीर मऊ लेने में श्रपनी बहादुरी दिख-लाई। अपने सरदार की श्राज्ञा से इसके सैनिक मुद्दीं की सीड़ी वनाकर शत्र के मोर्चो पर चड़ दोड़े थे। उस दिन इसके अधीनस्थ न्यत सी अफगान मारे गए। २२वें वर्ष यह मुलतान की रचा पर

नियन हुआ। इसे रवा फसल की जागीर नहीं मिली थी, इसलिए दीवाना के मुस्तिदियों को आज्ञा मिली कि इसका नेतन इसके । असे जो भाका है उसमें मुजरा दे दिया जाय । बल्ख की चढ़ाई से घट साठजादा सुराद बख्श का हरावल नियत होकर वीरता के

िए शंक्तर हुआ। जब शाहजादा तृत्वदर्रे के नीचे पहुँचा, जो

पारमाटा माद्याप्य प्रोग बद्खशाँ गाय की सामा है तब प्रसार ा का बाहा बेलदारी थोर कई सहस्र मजदरी के साथ, जिन्हें नार्ग वन गया, जहाँ वर्फ वहुत था। जब शाहजादा वहाँ तक ग्हुँचा तव तूरान का शासक नजर मुहम्मद खाँ यह वहाना कर कि वह शाहजादे का स्वागत करने को मुराद वाग में जा रहा है, शर्गान चल दिया। शाहजादे की त्राज्ञा से वहादुर खाँ श्रसालत खाँ के साथ पीछा करने को रवाना हुआ । लगभग दस सहस्र उजवक श्रौर श्रलश्रमान, जो नजर मुहम्मद् खाँ के पास इकट्ठे हो गये थे, शाही सेना के पहुँचते पहुँचते लुटजाने के डर से श्रपने सामान श्रोर परिवार के साथ श्रंदखूद भाग गए। नजर मुहम्मद साँ थोड़ी सेना के साथ शर्गान से चार कोस पर युद्ध के लिए पहुँचा पर युद्ध श्रारंभ होते होते लडाई की श्रावाज श्राद-मियों ने सुनी भी नहीं थी कि वे धैर्य छोड़कर भाग गए। निरुपाय होकर नजर मुहम्मद खाँ भी लौटकर ऋंद्खूद गया ऋौर वहाँ से ख़ुरासान चला गया। वहादुर खाँ को यद्यपि मनसव में **चत्रति मिली पर ऐसे समय जब थोड़ा प्रयत्न करने पर यह निश्चय** था कि नजर मुहम्मद खाँ पकड़ लिया जाता तव इस चीर पुरुष ने न माल्म क्यों जी चुरा लिया। हो सकता है कि यह साथियों की सुरती से या किसी अन्य कारण से हुआ हो पर वादशाह के मनमें यह वात वेठ गई । जव शाहजादा मुराद्वस्श उस प्रांत में न रहने की इच्छा से शाहजहाँ की विना खाज़ा लिए कावुल को चल दिया तब बल्ख की सूबेदारी श्रोर उस देश की रचा बहादुर खाँ को प्रसालत खाँ के साथ सौंपी गई। इसके प्रानंतर जब शाहजादा मुहम्मद श्रोरंगजेव वहादुर उस प्रांत में पहुँचा तव वहादुर याँ ने हरावल में नियुक्त होकर उजवकों के शुद्ध में, जो चिड़ियों तथा टिट्टियों से संख्या में बढ़ गए थे, बड़ी बहादुरी 3

दिखलाई। वहाँ स लोटने समय पहाब के चंदावल का प्रवंध हमें मिला था खाँर पहाब को लिबा लाने में इसे बहुत पिश्सम करना पहा था। जा नंगशुनुर दर्रे में पहुँचे, जो हिंदू कोह से हो पहाब पर है छोर जिसका पार करना कठिन है, तब वर्फ गिरने लगी खाँर ऐसा रातभर तथा दोपहर दिनतक होता रहा! बो परियम खोर कठिनाई से बचा हुआ पड़ाब छोर सेना इस दर्रे के पार हुए। वर्फ के अधिक गिरने के कारण इसी रामग एवं कि पार गांव ठठरना पड़ा। छोटी खारा बाले हजारा लोग परियम मारा हटने की उच्छा से पढ़ाब के खादमियों पर धावा कोर होंग परा गांव कर तह की हम खाद के खादमियों पर धावा कोर होंग परा। उन हिटकोह के दर्रे में पहुचे तब एक दिन के लिए

था पर कुछ लोगों के कहने से शाहजहाँ के मन में यह वातवैठ गई थी कि नजर मुहम्मद खाँ का पीछा करने छौर उजवकों के विजय के समय सईद खाँ की सहायता करने में इसने जी चुराया था। इस कारण इतना कष्ट और परिश्रम करने पर भी कालपी त्रोर कन्नोज सरकार, जो इसे जहाँगीर से मिले थे श्रौर जिनकी वारह महीने की तीस लाख रुपया तहसील थी, सरकारी वकाया में जन्त कर लिये गए। इससे यह वहुत दुस्त्री हुआ। २३ वें वर्ष कंघार की पहली चढ़ाई में शाहजादा महम्मद श्रीरंगजेव वहादुर के साथ नियत होकर इसने उस दृढ़ दुर्ग के घेरे में मालोरी फाटक के सामने मोर्चा वॉधा। वहीं १६ रज्जव सन् १०४६ ई० को (१६ जुलाई सन् १६४६ ई०) यह चय की वीमारी से मर गया। शाहजादा श्रोर जुमल्बुल् मुल्क सादुल्ला खाँ ने इसके श्रनुयायियों को, जो दो हजार सवार थे, हर एक को, जो सेवा के योग्य थे, उपयुक्त मनसव और वेतन देकर अपनी सेवा में ले लिया और वचे हुआं को दूसरे सरदारों ने। शाहजहाँ ने इसके वड़े पुत्र दिला-वर को, जो १४ वर्ष का था, एक हजारी ४०० सवार का मनसव दिया और इसके अन्य छ पुत्रों में से हर एक को, जो छोटे उन्न के थे, योग्य मनसव दिया। हाथियों के सिवा इसकी सब सम्पत्ति उसके पुत्रों को दें दी गई। कहते हैं कि इसने वादशाही काम में इतनी राजभक्ति श्रोर वहादुरी दिखलाई थी कि शाहजहाँ के मन में इसके पिता के द्रोह का जो मालिन्य जम गया था वह विलक्कल मिट गया । कहते हैं कि वहादुर खाँ सदा शोक किया करता था कि वह बीजापुरियों से स्वयं वदला नहीं ले सका ख्रीर जवतक जोवित रहा इसकी लव्बा इसके मुख पर मलकती रही। इसके

#### ( १३२ )

एक पुत्र खर्जीज याँ बहादुर ने ऋौरंगजेब के ४६ वें बर्प में वाकीन-केंग के घेरे में बहुत प्रयत्न किया और उसे चग्नताई की पदवी पिन्ती।

# वहादुरखाँ शैवानी

इसका नाम महम्मद सईद था और यह खानजमाँ श्रली-कुली खाँ का भाई था । यह त्र्यकवर के समय पाँच हजारी सरदार था । जिस समय हुमायूँ सेना के साथ हिंदुस्तान पर ऋधिकार करने आया, उस समय यह जमींदावर में नियत था। कुछ दिन श्रनंतर कुविचार के कारण इसने कंधार लेने की इच्छा की श्रौर चाहा कि घोखे व कपट से यह काम पूरा करे पर वैसा न हो सका। तत्र निरुपाय होकर यह युद्ध करने को तैयार हुआ। शाह मुहम्मद साँ वैराम साँ की छोर से दुर्ग की रच्ना पर नियत था। उसने हिंदुस्तान से सहायता पाना दूर देखकर दुर्ग को दृढ़ किया र्श्रोर ईरान के शाह से सहायता माँगी । इस पर कजिलवाश सेना ने पहुँचकर एकाएक वहादुर खाँ पर धावा किया। इसने घोरं युद्ध किया पर कुछ न कर सकने पर भाग गया। इस प्रांत में न रह सकने के कारण ज़लूस के २ रे वर्ष लिखत होकर यह दरवार श्राया, जब श्रकवर मानकोट को घेरे हुए था। वैराम खाँ के कहने पर यह जमा किया गया श्रीर मुहम्मद छली खाँ वर्लास के स्थान पर सलतान इसे जागीर में मिला। ३ रे वर्ष वहादुर खाँ बहुत से सरदारों के साथ मालवा विजय करने पर नियत हुआ। इसी समय चैराम खाँ का प्रभुत्व श्रात-व्यात हो गया। एक लाँ ने इसको लोटा दिया, जिसमें स्वयं उस प्रांत को अपने श्रधिकार में लाए और फिर इसी विचार में लौटा। वहादुर खाँ को दिल्ली में पहुंचने पर माह्म छनगा की राय से भारी मनसव वकील का मिला पर कुछ दिन न बीते थे कि इसे इटाबा की जागीर देकर वहां । इस कर दिया। १० वें वर्ष जब इसके बड़े भाई सानजमाँ ने बिट्टोड किया तब इसको सिकंदर खा उजवक के साथ सिरगार पान में भेजा कि उबर से उनरी भारत में जाकर राड़बड़ मनावे। इस पर प्रवचन ने एक सेना मीर मुइज्जुल् मुल्क भराहदी की सरवारों में निरान किया। बडाइन माँ ने बहुत कुछ कहा मुना कि सेरो मुखा उजाहीस उजाक के साथ बादशाह के यहां जाकर है। एक सेने मारे वादशाह के यहां जाकर है। एक सेने मारे ना निरान का का का लाई है पर मीर मुखाल्

खाँ की प्रार्थना पर वहादुर खाँ के दुष्कर्मी पर ध्यान नहीं दिया गया। १२ वें वर्ष सन् ६८४ हि० में श्रपने वड़े भाई के साथ स्वामिद्रोह और दुरशीलता से वादशाह से फिर लड़ाई करने लगा। जब बाबा खाँ काकशाल ने खानजमाँ की सेना पर धावा किया तव वहादुर खाँ ने सामना कर उसकी परास्त कर दिया। एकाएक इसका घोड़ा तीर खाकर मर गया और यह जमीन पर गिर गया। इसके सिपाही यह हाल देखकर भागने लगे। विजयी सेना के वहादुरों ने इसको घेर लिया। वजीर जमील वेग ने जो उस समय सात सदी वनसवदार था, दुष्टता श्रौर नीचता से इसे पकड़ कर छोड़ दिया पर उसी समय दूसरों ने पहुँचकर इसको केंद्र कर लिया और वादशाह के पास लाए। वादशाह ने कहा कि वहादुर खाँ, हमने तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी कि तुम इस उपद्रव के कारण हुए। उसने कहा शुक्र है श्रल्लाह का। स्यात् श्रभी तक श्रपने श्रयोग्य काम पर लिज्जत नहीं हुआ था, नहीं तो नम्रता के शब्द जवान पर लाता । अपने हितैपियों की प्रार्थना पर उसी समय शहवाज खाँ को आज्ञा दी कि तलवार से इसकी गर्दन काट दो।

यह किवता भी करता था जिसके एक शैर का अर्थ इस प्रकार है—

ंडस चंचल अत्याचारी ने दूसरा पत्यर डठा लिया मानो मुभ घायल से युद्ध का मार्ग पकड़ा।

### वहादुरुल् मुल्क

कहते हैं कि यह पंजाब का निवासी था। द्विए के सुलतानों की सेवा में बहुत दिन ब्यतीत कर यह अकबर के दरबार में प्राचा प्यार सेना में भरती हुआ। ४३ वें वर्ष में इसने बरार प्रांत में पूर्ण पनार विजय किया। यह दुर्ग कंने पर बना है, जिसके लंग प्रांर नई। है प्यार जो कभी उत्तरने लायक नहीं होती। एसने प्रांतर कई युद्धों में बराबर प्रयस्त कर इसने प्रसिद्धि प्राप्त की एसने प्रयंत्र कर व्यन्ते प्रयंत्र की एसने सेना लेकर कर प्रयंत्र वहाई कर दी। इन दोनों ने थोड़ी सेना के साथ उनका

## वाकर खाँ नज्म सानी

इस वंश का संबंध मिर्जा यार श्रहमद इस्फहानी तक पहुँचता है। वह श्रारंभ में शाह इस्माइल सफवी के प्रधान श्रमात्य मीर ह नडम गीलानी के सत्संग से योग्यता तथा कर्मशीलता के लिए • प्रसिद्ध हुआ। जब मीर नडम मर गया तव शाहने कुल कार्य इसे सौंप कर नडम सानी की पदवी दी श्रीर इसका पद सभी बड़े बढ़े सरदारों के ऊपर हो गया। मिसरा—

नज्म सानी के समान दोनों लोक में कोई नहीं रहा। कहते हैं कि इसका इतना ऐश्वर्य वढ़ गया था कि प्रायः दो सी भेड़ें प्रति दिन इसकी रसोई में खर्च होती थीं श्रीर एक सहस्र थालियाँ श्रन्छे श्रन्छे भोजनों की रखी जाती थीं। यात्रा में चालीस कतार उटों पर इसका वावचींखाना लादा जाता था। मावरुत्रहर की चढ़ाई में, जिसमें शीवता की जा रही थी, तेरह चाँदी की देगों में साना पकता था। जब इसका वैभव श्रीर उचता सीमातक पहुँच गई तब इसमें घमंड श्रीर श्रहंकार भर गया। यह तरान को विजय करने के लिए नियत हुआ। शाहने इसको वावर की सहायता के लिए भेजा था, जो उस प्रांत की उजवकों के कारण छोड़ कर शाह के पास सहायता के लिए आया था। नज्मसानी वंज्ञ नदी पारकर मारकाट में लग गया। उजवक मुलतानों ने गजदवाँ में कृचावंदी करके युद्ध आरंभ किया। कजि-लवाश सरदार गण, जो इससे वैमनस्य श्रोर कपट रखते थे, युद्ध में हिलाई करते रहे। फलतः खमीर नजममानी ने हड़ता के साथ बत्य प्रयत्न किया और कैंद् हो गया। सन् ६१% हि० में अब्दला रण उत्पन्न ने इसे मार डाला। कहते हैं कि बाकर खाँ। का पिता बत्त दिसे तक लुगमान का दीबान रहा। देन कीय से उमका बाल गराब हा गया और वाकर खा दिख्ता में हिंदुम्तान चला प्रयथ। उठ बेग्य बाक होने के कारण पक्त्यर की सेता में भवी प्रशंसा का पात्र हुआ। जहाँगीर के आखिरी समय इंड़ीसा का सूवेदार हुआ और वहाँ भी अपने कार्य से प्रसिद्धि प्रात्य की। शाहजहाँ के ४ थे वर्ष में छत्र द्वार से दो कोस पर सीर:पार्डी पर चढ़ाई की, जो उड़ीसा तथा तिलंग के बीच एक दर्री है और इतना तंग है कि यदि एक छोटा झुंड टांटूकचियों छोर धनु घ धारियों का जम जाय तो उसे पार करना असम्भव है। इस के दूसरी छोर चार कोस पर मनसूर गढ़ है, जिसे कुनुबुल् मुल्क के दास मंसुर ने वनवाकर अपने नाम पर उसका नाम रखा था। वाकर खाँ ने उस प्रांत को लूटने में कोई कमी नहीं की। जब हुर्ग के पास पहुँचा तब बीरता से युद्ध कर शत्रु को परास्त कर दिया श्रीर दुर्ग वालों ने इसकी वीरता देखकर भय के मारे अधीनता स्वीकार कर लिया और दुर्ग है दिया। यह बहुत दिनों तक उड़ीसा की श्रध्यक्ता करता रहा। इसका पिता, जो श्रपने बुढ़ापे के कारण पुत्र के साथ रहता था, वहीं मर गया। ४ वें वर्ष उड़ीसा की प्रजापर ऋत्याचार और छुव्यवहार करने से उस पद से हटाए जाने पर यह दरवार आया तब ६ठे वर्ष गुजरात का प्रांताध्यक्त नियत हुत्र्या स्रोर वहीं १० वे वर्ष में सन् १०४७ ई० के श्रारंभ में मर गया।

वीरता श्रोर साहस में यह श्रद्धितीय श्रोर सैनिक गुणों में सबसे वड़ा चढ़ा था। तीर चलाने में भी एक ही था। जहाँगीर ने श्रपने रोजनामचे में लिखा है कि एक रात्रि वाकर खाँने हमारे सामने एक पनला शीशा मसाल की रोशनी में रखा श्रोर मक्खी के पर के समान मोम की इन्द्र चीज बनाकर उस शीशे पर चपका दिया श्रीर उस पर एक चावल होंस कर उसके उसक पर एक

वा दाना गया। पहिली ही तीर में मिर्च को उड़ा दिया, दूसरी में चायन को और तीसरी में मोम को पर शिशे पर जरा भी चो उन आई। कहते हैं कि बाकर खाँ करना की आवाज सुनने हैं। इन कारण प्रमन्न होना था कि कस्तम भी इसकी आवाज को मृना करना था। यह अपने नकार खाने को खूब सजा कर रखता था। एवं दिन हकीम ककनाय काशी उसे देखने गया, जिसके स्थाने करना बजाया जाने लगा। हकीम ने कहा कि नवाब स्थान रखन भी कभी कभी करना युना करना था। बाकर खाँ गया पर खाँच स्थान भी कभी कभी कमना युना करना था। बाकर खाँ गया पर खाँच सुलिप जिल्मों में बहा सोस्य था। इसने एक

### वाकी खाँ चेला कलमाक

यह वादशाह का एक विश्वसनीय दास था। श्रच्छे नत्त्रत्रों स्रीर सेवा से यह शाहजहाँ के हृदय में स्थान पा चुका था। ६ ठे वर्ष इसे सात सदी ४०० सन्नार का मनसव मिला। ६ वें वर्ष यह वढ़कर एक हजारी १००० सवार का मनसवदार हो गया। १० वें वर्ष इसका मनसव बढ़कर एक हजारी १००० सवार से दो हजारी २००० सवार का हो गया श्रोर फंडा, घोड़ा श्रोर हाथी पाकर चत्रा का फौजलार नियत हुआ, जो बुंदेलखंड में स्रोडला के श्रंतर्गत एक परगना है। जब यह श्रांत जुमार सिंह से युद्ध होने पर शाही सेना का पड़ाव वन गया तव यह परगना, जिसमें ६०० गाँव थे श्रीर जिसकी श्राय श्राठ लाख रूपए थी और जो श्रच्छे मैदानों तथा निद्यों की ऋधिकता से शोभित था, खालसा किया गया श्रीर इसका इसलामावाद नाम रक्खा गया। इसी समय साँ यहां का फोजदार हुआ श्रीर इसने वहाँ के उपद्रवियों को दमन करने में बहुत प्रयत्न किया। जब राजा जुमार सिंह का ॰ सेवक चम्पत बुंदेला उसके मारे जाने पर उसके पुत्र पृथ्वीराज को विद्रोह का केंद्र बनाकर खोड़हा खोर माँसी के मोजों को लुटने लगा तब श्रव्हुला खाँ फोरोज जंग इसलामाबाद का जागीर-दार नियुक्त होकर इन विद्रोहियों को दमन करने भेजा गया । जब वह वहाँ श्राया तव उसने चाहा कि वाकी खाँ स्वयं उनको दंड देने जाय, जो इस काम में पहिले भी प्रयत्न कर चुका था । एक

### वाकी खाँ हयात वेग

यह सरदार खाँ का छोटा भाई था। औरंगजेव के २३ वें वर्ष में इसे ह्यात खाँ की पदवी मिली। २८ वें वर्ष मीर अन्द्रल करीम के स्थान पर सात चौकी का अमीन नियत हुआ। इसके श्चनंतर शाहजादा मुहम्मद मुश्रज्ञम प्रसिद्ध नाम शाह श्रालम के गुसुलखाने का दारोगा बनाया गया। जब बीजापुर के घेरे के समय वादशाह का मिजाज शाहजादे की श्रोर से राजदे।ह की श्राशंका में सशंकित हो गया श्रीर उस पर कृपा कम हो गई तथा वादशाही सम्मतिदातागण, जैसे तोपलाने का दारोगा मोमिन खाँ नञ्मसानी, द्वितीय वस्त्री श्रीर दीवान वृंदावन, छुड़ा दिए गए तव भी शाहजादा नहीं समभा श्रीर हैदरावाद के घेरे में श्रद्युल्हसन के साथ पत्र-व्यवहार करता रहा, जिससे उसका पहिले से परिचय था। उसका यही प्रयत था कि इस घेरे का कार्य उसी के द्वारा हो खाँर इस दुर्ग के विजय का सेहरा उसी के माथे पिता के द्वारा वाँघा जाय। ईप्यालु तंथा इसका बुरा चाह्ने वालों ने वादशाह को उलटा समझा कर वादशाह का मिजाज इसकी छोर से विगाड़ दिया। एक दिन एकांत में वाद-शाह ने ह्यान वाँ से इस विषय में पृद्धा । इसने बहुत कुछ शाह-जादे की निर्देशियता वतलाई पर कोई छासर न हुछा। बादशाह ने फ्रावेश दिया कि शाहजारे को खाजा पत्र भेजा जाय कि शेख निजास हैदरावादी इस रात्रि को पड़ाव पर धावा करेगा, उस समय

#### ( 388 )

साहजादा श्रयने सेवकों को पड़ाव के आगो भेज है, जिसमें वे उसे रोकने के लिए तैयार रहें। जब ये आदमी उस और चले जावेंगे नव एड्तमाम खाँ कालेवाल उसके पड़ाव की रज़ा करेगा। दूसरे दिन २६ वें वर्ण के १८ जमादि उल् आखिर को साहजादा आज्ञा के अनुसार अपने पुत्रों मुहम्मद मुडज्जुदीन और मुहम्मद प्रजीम के साथ द्रवार आगा। उस समय वादशाह इस कारण भी कि वहुत दिनों से वादशाही कोष तथा रह इसीमें सुरिच्चत रहते आये थे। यह हिन्दुस्तान के सन दुर्गों से अधिक प्रतिष्ठित था। श्रीरंगजेव की मृत्यु पर वाकी साँ ने स्वतः यह निश्चय कर लिया था कि साम्राज्य का जो वारिस सबसे पहिले श्रागरे पहुँचेगा उसीको दुर्ग की कुंजी श्रोर कोष सौंप दूँगा। इस कोष में नो करोड़ रुपये की श्रशकी, रुपया तथा दूसरे सामान सिवाय सोने चाँदी के वरतनों के एक हिसाव से थे पर दूसरे हिसाय से कहते हैं कि तेरह करोड़ का था। अधिकतर संभावना थी कि मह्म्मद् श्राजम शाह सबके पहिले श्रा पहुँचेगा पर भाग्य ने वहादुरशाह के नाम वादशाहत लिखी थी इसलिए उसी के अनुसार कार्य हुआ। मुहम्मद अजीम, जो यंगाल के शासन से हृटाया जाकर द्रवार घा रहा था, यह समाचार सुनकर घोड़ों की डाक्से शीव श्रागरे पहुँच गया। वाक़ी खाँने दुर्ग देने से इनकार कर दिया और अपना निश्चय कह सुनाया। शाहजादे ने तोपखाने लगा दिए श्रीर कुछ गोले वेगम मसजिद पर गिरे। शाहजार ने युद्ध से कोई लाभ न देखकर संधि की बात चलाकर वाकी खाँ का प्रार्थनापत्र उसके निर्चय को लिखकर श्रपने पिता के पास भेज दिया। इसी समय वहादुर शाह सेना के साथ दूर की यात्रा ते करता हुन्ना दिल्ली पहुँच गया था ! यह श्रच्छा समाचार सुनकर वह शीव्रता से आगरे चला आया। वाकी खाँ ने दुर्ग कां तालियाँ श्रीर कोप भेंट कर वहादुर शाह को राज्य गद्दी पर वेंठने की वधाई दी। इसपर शाही कृपाएं हुई । वहादुरशाह ने कोप से चार करोड़ रुपये तुरंत निकाल लिए ख्रीर हर एक शाह-नारे तथा सरदारों को उनके पद तथा दशा के अनुसार पुरस्कार दिया, पुराने सेवकों का वाकी वेतन तथा नये सेवकों को दो मास का वेतन दे दिया, कुछ महल के न्यय के लिए दिए तथा कुछ फकीरों तथा गरी बों को बाँटा। इसमें दो करोड़ रुपया न्यय हो गए। इसने बाकी खाँ को पहिले ही के तरह दुर्ग में छोड़ा। यह यहादुर लाह के राज्य के छारभ में मर गया। इसे बहुत से लड़के नथा दानाद थे।

### वाकी मुहम्मद खाँ

यह श्रकवर का घाय भाई श्रीर श्रवहम खाँ का वड़ा भाई था। इसकी माता माहम श्रनगा का वादशाह से खास संबंध था। जिस समय साम्राज्य का श्रिधकार इसके हाथ में था, उस समय इसने वाकी खाँ की शादी की थी। वादशाह इसके कारण महिफल में श्राए थे। खाँ तीन हजारी मनसब तक पहुँचा था। श्रव्हुल् कादीर बदायूनी के इतिहास से माल्म होता है कि वह ३० वें वर्ष में गढ़ा कंटक में मर गया, जो इसे जागीर में मिला था।

### वाज वहादुर

दस्य साम बायजीद था प्रोग इसका पिता शुवाजन साँ सर्था, जो दिव के जनसाधारण की भएग में सजायल काँ के साम से प्रतिया था। जब शेरशाइ ने मण्लया मल्क् कां कार्र शाहां से ले लिया ना उसकें, जो उसका एक सरदार जीर रास से स्था, उस शांत का प्रधाव नियत (अया) सलीमराह

खुनवा अपने नाम पढ़वाया। कुल मालवा पर अधिकार कर लेने के वाद गढ़ा के विग्तत प्रांत पर चढ़ाई की श्रोर वहाँ की रानी दुर्गावती से परास्त होकर चुप वैठ रहा। यह ऐश आराम करने में लग गया और श्रपने राज्य की नींव को जल श्रौर वायु के प्राथय पर छोड़ दिया । मदिरा-पान श्रौर गायन वादन में इस प्रकार लग गया कि न दिन का श्रोर न रात का ध्यान रक्ला श्रीर न किसी दूमरे काम की श्रीर दृष्टि रक्खी। शराव की वैद्यक के विद्वानों ने खास खास स्वभाव के आद्मियों के लिए निश्चित समय श्रीर मोताद में लेने के लिए बतलाया है। गायन के विषय में दूरदर्शी चुद्धिमानों ने कहा है कि जिस समय चित्त दुखी हो, जैना कि सांमारिक कार्यों में प्रायः होता है, उस समय मन बहलाने के लिये इधर ध्यान देना चाहिये। यह नहीं कि इन दोनों को भारी कार्य सममकर हर समय इन्हीं में लगा रहे। बाज बहादुर स्वयं गायन बादन की कला का उस्ताद था श्रीर पादुरों को एकत्र करने में लगा रहता था, जो गाने में श्रीर श्रपनी मुंद्रता के लिए प्रविद्ध थीं । इनमें सबसे बढ़कर रूपमती थी। कहते हैं कि यह पद्मिनी थी, जो नायिकाओं के चार भेद में से प्रथम है। इस प्रकार के भेद हिंद के विद्वानों ने किए हैं। तात्वर्य यह कि खियों के सभी श्रन्छे गुण इसमें थे।

बायजीद ने पिता की मृत्यु पर दौलत खाँ की कपट से मार डाला श्रीर मृसा हार कर भाग गया।

१. देखिए अशी, नागरी प्रचारियो पत्रिका भाग ३ सं० १६७६ ५० १६५—६० ।

बाज बहादूर को इससे अत्यंत प्रेम था। इसके प्रेम में हिंदी र्जाबना कदवर अपने हृद्य का उद्गार निकालता था। इन दोनो के सोद्ये और प्रेम की कहानियों अब तक लेगों की जवान पर है।

प्यवया के राज्य के छठ वर्ष सन् ६६= हि० (मं० १६१८) में आद-रग राजीको अन्य सरदारों के साथ मालवा निजय करने भेजा श्रीर फिर परास्त होकर खान देश के मुलतान मीरान मुबारक शाह की शरण में गया। उसने अपनी सेना इसके साथ कर दी। इसी समय पीर मुहम्मद खाँ वीजा गढ़ विजय कर तथा बुईनि पुर लूटकर बहुत सामान के साथ लौट रहा था। दोनों का सामना हो गया। पीर मुहम्मद खाँ परास्त होकर भागते हुए नर्मदा पार कर रहा था कि घोड़े से अलग होकर डूव मरा। मालवे के जागीरदार घवड़ाकर आगरे चल लिए श्रीर वाज वहादुर का मालवा पर दूसरी वार श्रविकार हो गया। इस घटना का समाचार पाने पर ७ वें वर्ष अन्दुल्ला खाँ उजनक , जो अकवर का एक सरदार था, श्रच्छी सेना के साथ उस प्रांत पर नियत हुआ। वाज वहादुर शाही सेना के पहुचने के पहिले ही घवड़ा कर भागा अतर विजयी सेना के पीछा करने के भय से पहाड़ी घाटियों में द्विपकर समय काटने लगा। कुछ दिन वगलाना के जमींदार भेर जी<sup>२</sup> के यहाँ रहा ध्यीर फिर वहाँ से गुजरात चंगेज खाँ तथा शेर खाँगुजराती की शरण में गया। इसके अनंतर निजामुल्-मुल्क दिक्खनी के यहाँ पहुँचा श्रीर यहाँ से भी दुखित होकर राणा उदय सिंह की रत्ता में रहने लगा। १४वें वप स० १४०१ अकबर ने इसन काँ खजानची को भेजा कि उसका शाही कृपा की ष्ट्राशा दिलाकर सेवा में लावे। अधरंग में इसे एक हजारी

१. देखिए मग्रासिरुल् उमरा हिंदी भाग १३३-६।

र. ,, , १ पृ० र६⊏।

२. श्रक्तवर ने नागीर से दुवारा इसन खाँ को लिवालाने की मेजा या। आईन श्रक्तवरी में वाजवहादुर का नाम मंचवदारों तथा गायकों दोनों को सूची में दिया गया है।

मनस्वी मिला भीर अंत तक हो हजारी जात व सवार के मनम्ब तक पहुँचा। वाज बहादुर और रूपमती होतां उज्जैती के नाताय के बीच पुरता पर आराम कर गहे हैं।

### वादशाह कुली खाँ

यह तहव्तुर खाँ के नाम से असिद्ध था और एक योग्य सैनिक था। यह खालसा के दीवान इनायत खाँ खवाफी का दामाद था। यह भी खनाफ का रहने वाला था। छौरंगजेव अपने राज्य के २२ वें वर्ष में महाराज जसवंत सिंह के राज्य को जन्त करने को, जिनका इसी बीच देहांत हो गया था, ससैन्य अजमेर में ठहरा हुआ था। वहाँ से वादशाह के राजधानी को लौटते समय इक्तखार खाँ के ग्थान पर यह अजमेर का फीजदार नियत हुआ। इसके श्रनंतर महाराज के विरवस्त खेवकों ने दृष्टता से वादशाही सेना में उपद्रव मचाया फ्रोर जोधपुर पहुँचका वहाँ वलवा कर दिया। राजा के सेवकों में ने एक राजमिंह असंख्य सेना इक्हा-कर तह्न्बर खाँ पर चढ़ आया, तीन दिन तक दोनों में खूब युद्ध हुआ और तीर तथा गीलिया इतनी चलीं कि उनका टोटा पड़ गया तथा सारे गए लोगों का देर लग गया। ऋंन में तहव्वुर स्ता ने विजय का उंका शजाया खीर राजमिंह बहुत से सैनिकों के साथ मारा गया । राजपृतों पर इसका इतना रोय जम गया कि इमे युद्ध के लिए तैयार देखकर वे कभी लड़ने के लिए दोवारा नहीं श्राचे । २३ वें वर्ष के श्रारंभ में जब दूसरी बार श्रीगंगजेब अजमेर श्रादा तब इसको दो हाथी पुरस्कार में देकर महाराणा के मांडल घादि परगनों पर घांघकार करने के लिए नियत किया श्रीर खयं भी उसी विद्रोही की दंड देने के लिए उसी श्रीर रवाना हुआ। जब मांडल पर बादशाई। अधिकार हो गया तब इसे यादगाह कुलो ग्वा की पदबी मिली। इसके अनंतर यह शाहजादा मुद्दमद अकबर के साथ राठीर राजपूतों को दमन करने के लिए संदित और जयतारण की अप भेजा गया। जब बिद्रोही राज-पूर्ता वा जीवन नंग कर दिया गया और उनका देश बादशाही सेना दास सेंट दाला गया तब पर्होंने जिलार किया कि वह कफ सर्वदा सीघे रास्ते पर दृढ़ रक्खे। कुछ दिन नहीं बीते थे कि. शंका मिट गई। दुर्गा दास की श्रध्यत्तता में राजपूतों के पहुँचने स्रौर शाह जादे के वादशाही की गद्दी पर वैठकर उन वादशाही नोंकरों को, जो उससे मिल गए थे, पदवी वाँटने श्रौर मनसव बढ़ाने का एक बार ही कुल समाचार दुरवार में पहुँचा। बादशाह कुली खाँ को जो इस विद्रोह तथा कुमार्ग का प्रदर्शक था, श्रमीरुल् उमरा की पदवी श्रौर सात हजारी मनसव मिला। उसने कुछ को विरोधी समम कर, जैसे मुह्तशिम खा श्रीर मामूर साँ, कैंद कर दिया। यह भी समाचार मिला कि शाहजादा सत्तर सहस्र सवारों के साथ युद्ध के लिए आ रहा है। इस समय वादशाही सेना विद्रोहियों तथा दुष्टों को दंड देने के लिए भेजी जा चुकी थी। ऐसा कहा जाता है कि वाद्शाह के साथ ख्वाजा-सरा, दफ्तरवाले आदि भी सब ८०० सी सवार नहीं थे पर मश्रासिर श्रालमगीरी में लिखा है कि वादशाह के सेवकों की संख्या दस सहस्र सवार से श्रधिक न थी। एकाएक इस घटना से पड़ाववालों में विचित्र भय और आशंका फैल गई। उसी समय भीर श्रातिश को सेना के चारों श्रोर तोपखाने लगाने की **ष्ट्राह्म हुई श्रीर शाह श्रालम को श्राह्म पत्र भेजा गया कि** शीवता से वहा चला आवे। आरंगजेव ने स्वयं दो बार यह कहा था कि वहादुर ने श्रवसर श्रच्छा पाया है, देर क्यों करता है। वादशाह श्रजमेर से निकलकर देवराय माजे में श्राकर ठहर गया था। जब शाह श्रालम दस सहस्र सवारों के साथ पास पहुँचा तब समय देखकर रज्ञा के विचार से तोपखाने का मुँह इसकी छोर घुमवाकर आज्ञा भेजी कि वह अपने दो पुत्रों के

नाय तुरंत सेवा में आवे। जब सोलह हजार सवार एकत्र हो गए तब मेना का च्यूह ठीक किया गया। इसी समय बात में सरदार, जैसे दिलेर खां का पुत्र कमालुदीन खाँ, फीरोज जंग का भाई गुजाहिद खां, शयु की सेना में से हटकर बादशाही सेना में धा मिले। यहां तक कि ४ मुदर्म सन १०६२ हि० को एक पहर में प्रधिक रात्रि बीतने पर बादशाह को समाचार मिला कि बादगाह कुले सां अकार की सेना में कुदशा में दरवार में प्राया है। तब गुमुलगाने के दारोगा लुत्कुछा गां को आजा गई हि उसे निस्त्राय लिला लाओ। उस मृत्युव्यत ने, जिसका दिशार स्वष्टाः जात हो रहा था, गुमलगाने की छे दी पर

लवानों में से एक ने उस मृत्युयस्त की छाती पर छड़ी से मारकर इसे रोका। यह उसके मुख पर एक तमाचा जड़कर लौटा पर देव याग से इसका पैर खूँ दे से ठोकर खा गया और यह : ांगर पड़ा। हर तरफ से मारां मारां का शोर मचा श्रीर लोगों ने उसका सिर काट लिया। यह भी कहते हैं कि शाह श्रालम ने उसे मारने का संकेत कर दिया था। यद्यपि कवच पांहरने के कारण लागों ने शंका कर ली थी कि यह दुष्टविचार से श्राया था पर खवाफी खाँ ने श्रपने इतिहास में ख्वाजा मकारम जान निसार खाँ से, जो शाह श्रालम का उस समय विश्वासी नोंकर तथा पुराना कर्मचारी था खीर श्रकवर की पीछे की सेना से युद्ध कर घायल हुआ था, सुनी हुई वात लिखी है कि अपनी स्री के पिता इनायत खाँ के लिखने पढ़ने से अौरंगजेय की सेवा में चला श्राया था, नहीं तो वादशाह कुलो खाँ के श्राने का दूसरा कोइं कारण नहीं था। विश्वास की कमी या लजा ने उसे द्वा लिया था, जिससे ह्थियार न देने में उसने मूर्खता की। शाहजादा अक्यर की सेना में, जो बादशाही पड़ाव से डेढ़ कोस पर थी. मगढ़ा हा गया। आधीरात के समय परिवार, पुत्र और सामानं कं। इं। इकर वह भाग गया। जनता में यह प्रसिद्ध हुआ कि बादशाह ने इस स्पाय से एक आज्ञा पत्र महम्मद अकबर को लिख भे ना कि यदाप तुमने श्राह्म के श्रनुसार इन उनह राज-पूना का वहकाकर सेना के पाछे भाग में नियत किया है पर श्रव चाहिए कि उन्हें हरावल में नियत करो, जिसमें दोनों खोर के तीरों के बीच में रहें। जब यह श्राह्मापत्र राजपूर्ता के हाथ में पड़ा तव वे घनड़ाकर झलग हो गए।

इसके अनंतर शाह्यालम पीछा करने पर नियत हुआ और यहून लागों का, जो जबरदस्ती चिद्रोहियों के साथ हो गए थे, स्थान न्यान पर नियत किया । काजी खु बुल्ला महम्मद् आकिल और मीर गुलाम महम्मद् अमरोहवी को, जिन्होंने समय के बाद्शाह के विरुद्ध खाक्रमण करने के पत्र पर हस्ताचर किया था, शिकंजे में स्वीचकर ध्वीर बेड़ा पहिराकर गढ़ पथली में भेज दिया। बर्जाप बादलाद कुली स्वां विद्वाही कहा गया था। पर उसके भाई गया सनान पर सामजादा है ने के कारण क्रया बनी रही। उसके भाई फर्फ स् वैस की २६वे वर्ष में बढ़ावर स्वा की पदवी मिली दर्भ किरान सा बढ़ादर के साथ बीलावर के घेरे में नियत हुआ। ्राके पुर ऋग्डाई'न अटमद को बहादुर शाह के समय खा की पदर्या हिस्सी। पर्हियां स्वयं के राज्य के ३ वे वर्ष में यह ऋतमद रगर वर दर्गात्यन तियन। स्था। यह बट्ग चर्मां ही था स्थीर इमपर इसरे इंग्डंबर देव भे लगाया गया था।

### वावा खाँ काकशाल

श्रकवर के राज्य काल में काकशाल सरदारों में मजनू खाँ के वाद यही मुखिया था। खान जमाँ के युद्ध में इमने वड़ी वीरता श्रीर साहस दिखलाया था। १७ वें वर्ष सन् ६८० हि० में गुज-रांत की पहिली चढ़ाई में शहवाज गाँ मीर तुजुक को प्रवंध का कार्य मिला था। उस तर्क ने अयोग्यता और घमंड से विना सममे इमके साथ कठारता का बनीव किया। वादशाह ने इसे दंड देने थार कुमार्गियों को ठीक करने के लिए भारी चढ़ाई की। उस समय यह अपनी स्वामिर्भाक्त से वादशाह का कृपापाव हुआ। वंगाल की चढ़ाई के अनंतर मजनू खाँ काकशाल के मरने पर यद्यपि उसका पुत्र जब्बारी चेग इनका सरदार हुआ पर वावा खाँ इम समृह का मुखिया रहा। इन काकशालों को घोडा घाट जागीर में मिला था। जब कि दाग की प्रथा बादशाह ने श्रारभ किया तब मुतसिद्यों ने, जो दुःशील लालची श्रीर चेपरवाह थे, इस कार्य को पूरा करने में बड़ी कड़ाई की। इस पर यावा त्यों ने बंगाल के प्रान्ताध्यन मुजफ्कर खा से कहा कि सत्तर हजार रुपया मेंट की तरह इन कमचारियों की छोड़ चुका हूँ पर श्रवनक सी सवार भी दाग न करा चुके और हुछ प्रयत्न नहीं ही रहा है। इसी समय २४ वें वर्ष में मासून खी काडुली ने विहार के बुद्ध जागीरदारों के साथ यत्तवा किया। बाबा खॉ ने भी श्रव-सर पाकर बंगाल के छुछ जागीरदारों के साथ विद्रीह में उसका साथ दिया। सन् ६८६ हि० से - मलदा गाँ के साथ सिमों की काट कर गोड़ नगर में पाया, जा पहिले लग्बनीना के नाम से प्रसिद्ध भा आर शाहा सेना से पुद्ध कर हर बार असफल रहा। अंत में घाना वाचना की। मुजफार खाँ ने विहार प्राप्त के इस बजने ही सुनकर भी घमड़ के मारे दरका प्राप्त नहीं किया। एक बार सामृत का दूसरे बला गाउना के साथ शाही सेना के आने जाने किया गाउन सामृत का दूसरे बला गाउना के साथ शाही सेना के आने जाने किया गाउन सामृत का सामृत का का होगान के बला हरों के पास प्रोप्ता।

### वालजू कुलीज शमशेर खाँ

यह कुलीज खाँ जानी कुर्वानी का भतीजा श्रीर दामाद था। जहाँगीर के ८ वें वर्ष में इसका मनसव बढ़कर एक हजारी ७०० सवार का हो गया। ध्वें वर्ष में दो हजारी १२०० सवार का मन-सब पाकर बंगाल प्रांत में नियत हुआ। इसके बाद बहुत दिनों तक काबुल प्रांत में रहकर शाहजहाँ के प्रथम वर्ष में इसने दो हजारी १५०० सवार का मनसव पाया । जहाँगीर की मृत्यु पर जब वल्ख के शासक नजर मुहम्मद खाँ ने अपनी सेना के साथ काबुल के पास आकर युद्ध आरंभ किया और नगर में रहनेवाले शाही श्रादमियों को धमकी का संदेश भेजा तव इन सवने राजमिक के कारण उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। इन्हींमें वालजू कुलीज भी था, जिसकी स्वामिभक्ति वादशाह पर विशेष रूप से प्रगट हुई। दूसरे वर्ष प्रांताध्यत्त लशकर खाँ के संकेत पर यह सेना के साथ जोहाक श्रोर गामियान पर गया। उजनक लोग भय से दुर्गों को छोड़कर भाग गए। तीसरे वर्ष सईद खाँ के साथ कमालुदीन रुहेला को दंढ ऐने में इसने प्रसिद्धि प्राप्त की, जो रुक्तुहीन का पुत्र था, जिसे जहाँगीर के समय चार हजारी मनसव मिला था श्रीर जिसने वाद में उस श्रोर उपद्रव मचा रखा था ।<sup>२</sup> इसको पुरस्कार

१. वादशाहनामा में वालचू या वालखू नाम दिवा है।

२. पेशावर शांत से तात्पर्व है।

में दो ह्जार पाँच सदी १६०० सवार का मनसब श्रोर शम खाँ की पद्वी मिली। ४ थे वर्ष में यह दोनों वंगरा का थाने नियत हुआ श्रोर मनसब बढ़कर तीन हजारी २४०० सवार हो गया। ४ वें वर्ष सन् १०४१ हि० (सन् १६३२ ई०) में मग्ग्या। इसके पुत्र हसन खाँ का श्राठ सदी ३०० सवार गनमब था। इसके भाई श्राली कुली को नौसदी ४४० सवार गनसब मिला था पर वह शाहजहाँ के १७ वें वर्ष में मर गया

# बुजुर्ग उम्मेद खाँ

यह शायस्ता खाँ का पुत्र था। यह ऋौरंगजेव के राज्य के आरंभ में योग्य मनसत्र पाकर श्रपने पिता के साथ सुत्तेमान शिकोह का मार्ग रोकने के लिए नियत हुआ, जो गंगा नदी पारकर दाराशिकोह से मिलना चाहता था। इसके अनंतर खाँ की पदवी पाकर राज्य के प्रथम वर्ष में यह अपने पिता के साथ राजधानी से ब्राकर सेवा में उपस्थित हुआ, जब बादशाही सेना शुजाअ के पराजय के अनंतर दाराशिक ह का सामना करने के लिए अजमेर जा रही थी। ७ वें वर्ष इसका मनमुव एक हजारी ४०० सवार का हो गया। न वें वर्ष में जब इसके प्रयत्न से चटगाँव वंदर, विजय हो गया तव इसका मनसब बढ़कर डेढ़ हजारी ६०० सवार का हो गया। चटगाँव श्रराकान के जमींदार के राज्य की सीमा पर है, जो मघ जाति का था। उक्त जमींदार के मनुष्य वरा-वर अवसर पांचे ही वादशाही राज्य में आते थे और लूटमार कर लोंट जाते थे। विजय होने पर चटगाँव वंगाल प्रांत में मिला दिया गया। ३६ वें वर्ष में खानजहाँ वहादुर कोकलताश के पुत्र हिन्मत न्याँ के स्थान पर यह इलाहावाद का प्रांताध्यच नियत हुआ थोर इसके छनंतर विहार का सृदेदार हुआ। ३८ वें वर्ष में सन् ११०४ हि० सन् १६६४ ई० में इसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि यह बड़े ऊँचे दिमाग का था। मृसवी खाँ मिर्जी सुइज़ी

६. इसी पुलक में इसका परिचय ह्यांगे दिया गया है।

टरनाम फितरन, जो शाह नवाज खाँ सफवी का जामाता और विदान नथा सहदय किय था, इसकी सूवेदारी के समय विहार का दीवान नियन हुआ था। पहिली भेंट के दिन सूवेदार के मकान के यरामदे में 'एक छोटे होज में' जिसमें पानी बह रहा था, मिर्जा ने बिना समके—अपना हाथ डालकर दो बार हाथ मुंह घोया। स्म कार्य पर बुजुर्ग उम्मेद साँ ने सफा होकर दरबार को शिका यत लिय भेजी और इसे प्रपन्न करने के लिये मिर्जा बहाँ की दें गनी से हटा दिया गया।

# वुर्हानुल्मुलक सञ्चादत खाँ

इसका नाम मीर मुहम्मद अमीन था और यह नैशापुर के मृसवी सेयदों में से था। आरंभ में यह मुहम्मद फर्रुखसियर का वालाशाही एक हजारी मनसवदार नियत हुआ। वादशाह की राजगदी के अनंतर मुहम्मद जाफर की प्रार्थना पर, जो उस राज्य में तकर्रव खाँ की पदवी से खानवामाँ के पद्पर नियत था और राज्य के श्रारंभ में श्रकाल पड़ने पर वाजार का करीड़ी भी हो गया था, उसका नायव करोड़ी नियत हुआ। इसके वाद श्रागरा प्रांत के श्रंतर्गत हिंदून वयाना का फीजदार नियुक्त हुआ, जो विद्रोहियों का स्थान था। इसने विद्रोहियों और दुष्टों को दमन करने में बहुत प्रयत्न किया, जिससे इसका पाँच सदी मनसव वह गया। जब श्रागरे के पास महन्यद शाह की सेना ने पड़ाव डाला तव यह श्रव्छी सेना के साथ उससे जा मिला। यह हुसेन श्रतीखाँ के मारने के पड्यंत्र में मुहम्मद श्रमीन खाँ वहादुर का साथी था और रस कार्य में सफल होने पर सैयद ग़ैरत साँ वारहा तथा हसेन ग्रली खाँ के श्रन्य मित्रों के वलवा पर इसने उनपर त्राक्रमण करने में बहुन प्रयत्न किया । इसके पुरस्कार में इसका मनसव चड्कर पांच इजारी ५००० सवार का हो गया श्रीर इसे वहादुर की पदवी श्रीर कंडा तथा ढंका मिला। इसके ध्रनंतर मुह्न्मर शाह तथा सुलतान रफी दरशान के पुत्र मुद्दम्भद इहाद्दीम के युद्ध में, जिसे हुसेन श्रजीखाँ के मारे जाने पर उसके बड़े भाई सैयद कुतुबुल् मुल्क ने बादशाह बनाया था, इसने सेना के बाएं भाग का अध्यस होकर बड़ी बीरता दिखलाई। विजय के उपगंत इसका मनमब बढ़कर सात हजारी उ००० सवार का हो गया और इसे बुईानुल् मुल्क बहादुर बहादुर जंग की पदवी मिली तथा राजधानी आगरा का दुर्गाध्यस नियत हजा। जब बुहामन जाट, जो सैयदों का बढ़ाया हुआ था, इस युढ़ में यादगाठी सेना के बहादुरों द्वारा मारा गया और उनके पुत्रमण् प्रयंग राज के दुर्गी को हढ़ करके बिद्रोद् मनाने लगे तब इसने पर्ने राज करने पर नियत होकर कोई उपाय उठा नहां रखा पर एवं राज के हों रखा के हढ़ खानों के कारण यह जैसा चाहिए र ज हो सका। तब उक्त सुवेदारी से उटाया जाकर शाही

को लेकर युद्ध के लिए चल दिया। शत्रु लौट गए और यह पीछा करता हुआ एक मैदान आगे वढ़ गया। इसके वाद शत्रु अन्य सेना से मिलकर लौटे श्रीर युद्ध में यह घायल हुआ। दैवयोग से वहीं तुल् मुल्क के भतीजे निसार महम्मद खाँ शेर जंग का हाथी मस्त था श्रोर उसने बुर्हानुल् मुल्क के हाथी पर श्राक्रमण कर उसे कजिलवारा सेना में पहुँचा दिया। उसे रोकना संभव नहीं था, इसलिए वहीं जुल् मुल्क केंद्र हो गया। इसके अनंतर सांसारिक प्रथा के श्रनुसार श्रपने बादशाह की निर्वेलता नादिर शाह के मनमें वैठा दी श्रौर उससे वचन-बद्ध हुत्रा कि राजधानी दिल्ली से वह बहुत धन दिलावेगा । इसके बाद मुहम्मद शाह श्रीर नादिर-शाह में संधि हो गई तव नादिरशाह ने बुर्हानुल् मुल्क को श्राज्ञा दी कि वह तहमारप खाँ जलायर के साथ दिल्ली जाय। इस पर इसने दिल्ली पहुँच कर नादिर शाह के लिए शाही हुर्ग में स्थान ठीक किया। ६ जीहित्ना सन् ११५१ हि०, १० मार्च सन् १७३६ ई० की रात्रि को यह उन घावों के कारण मर गया। वास्तव में यह एक कर्मठ सरदार था श्रीर साहस तथा प्रजापालन में एक सा थां । इसे पुत्र न थे । इसकी पुत्री श्रवुल् मंसूर खाँ भे को न्याही थी, जिसका वृत्तांत अलग दिया गया है।

१. रतको जीवनो मुत्ताल दरवार माग २, पृ० ८७-८६ पर दी हुई है।

## वेयदल खाँ सईदाई गीलानी

गह प्रश्वी कविता करता था। जहाँगीर के समय हिंदुरतान प्राकर पादशाही सेवकों में भर्ती हो गया और कित्यों के समूह में उसका नाम लिखा गया। शाहजहाँ के समय में इसे बुद्धिमानी प्रधा नोम्पना के कारण नेबदल गाँ की पदवी मिली और बहुत िने तक गढ जवादिस्माने का दरीगा रहा। इसी के प्रतंत्र में स्था नाइम नामक जड़ाऊ सिदासन मान वर्ष में एक करोड़ भये गया पर बना था, जो नीन मी तैनीस हजार एसकी तुमान गरि सायरत्वर के पार करोड़ ग्यानी मिकों के तरावर था। इस पर्यं के पुरस्कार में उसके इसी के वील के तरावर था। इस पर्यं के पुरस्कार में उसके इसी के वील के तरावर सीना निका करता करी।

करोड़ रुपये के मृल्य के थे, जवाहिर खाने से, जिसमें तीन करोड़ रुपये के रत्न संचित थे, छियासी लाख रुपये के रत्न चुनकर वेवदल खाँ को सौंपे गए कि वह एक लाख तोला खरा सोना का, जो पचीस हजार मिसकाल तोल में होता है श्रीर जिसका मृत्य चोदह लाख रुपया है, तीन गज लंवा, ढाई गज चोड़ा छौर पाँच गज ऊँचा सिंहासन तैयार करावे। छत का भीतरी भाग मीना-कारी श्रीर कुछ रत्नों से वने पर वाहरी भाग लाल व हीरा से जड़ा रहे। यह छत पन्ने से जड़े हुए वारह खंभों पर खड़ी की जाय। इस छत के ऊपर दो मोर जड़ाऊ रहें और उनके बीच एक वृत्त हो, जिसमें लाल, हीरे, पन्ने, मोती जड़े हों। इस सिंहा-सन पर चढ़ने के लिए तीन सीढ़ियाँ कमानीदार रत्नों से जड़ी हुई बनाई गई थीं। कुल ग्यारह जड़ाऊ तखते तिकए के तौर पर चारो श्रोर लगे हुए थे। उनमें से मध्य का जिसपर वादशाह हाथ घड़ाकर घेठते थे, दस लाख रुपये मृल्य का था। इसमें केवल एक लाल एक लाख रुपये का जड़ा हुआ था, जिसे शाह श्रव्यास सफवी ने जहाँगीर को उपहार में भेजा था श्रीर जिसे उसने दक्तिण के विजय के उपलक्त में शाहजहाँ को भेज दिया था। पिहले इसपर ध्रमीर तमूर, मिर्जा शाहरूख ध्रोर मिर्जा उलुग वेग का नाम खुदा था। इसके छानंतर समय के फेर से जय यह शाह के हाथ में श्राया तव उसने श्रपना नाम भी खुदा दिया था। जहाँगीर ने श्रपना श्रोर श्रकवर का नाम भी खुदवा दिया । इसके श्रनंतर शाहजहाँ ने भी उसपर श्रपना नाम श्रंकित कराया । न वें वर्ष में तीन शब्वाल सन् १०४४ हि० को नीरोज के इत्सव पर वादशाह सिंहामन पर वेठे । हाजी मुहम्मद खाँ हुदसी ने झोरंगेशाहनशाह आदिल' (न्यायी वादशाह का सिंहासन्) में नारीय निकाली झोर प्रशंसा में एक मसनवी कहा जिसका एक रीर इस प्रकार है। रीर का अर्थ—

यदि आकाश सिंहासन के पाए तक अपने को पहुँचाने,
नो मुद्द दिखाई में सूर्य्य और चंद्रमा को देने।
येयदल खाँ ने भी एक सी चौंतीस शैर कहे, जिसमें बाख्द रिंग के हम मिस्ते से बादशाह के जन्म का, उनके बाद बत्तीस रींग के हम मिस्ते से गाउपगदी का और बने हुए नक्त्रे शेंगें के हम सिंग से खागग से कशमीर जाने की, जो सन १०४३ हि० में

## वेगलर खाँ

इसका नाम सादुल्ला खाँ था श्रीर यह श्रकवर के समय के सईद खाँ चगत्ताई का पुत्र था। यह एक सरदार का पुत्र होने के कारण श्रच्छी श्रवस्था में था। यह श्रपने सोंदर्य, श्रच्छी चाल श्रीर मीठी वोलचाल के लिए प्रसिद्ध था। चौगान खेलने श्रीर सैनिक गुणों में अपने साथ वालों से आगे वढ़ गया था। अपने पिता के जीवन काल ही में यह योग्यता तथा विश्वस्तता में नाम कमा चुका था। ४६ वें वर्ष में अकबर ने मिर्जा अजीज कोका. की पुत्री से इसका विवाह कर दिया। यह ऊँचे दिमाग वाला या श्रीर जलुस वगैरह में शाहजादों के समान नियम श्रादि का पालन करता था। यह यश लोलुप था। जब इसका पिता मरा तत्र छोटे मनसव पर होते भी इसने पिता के श्रच्छे नौकरों को नहीं छुड़ाया और जहाँगीर के राज्य के आरंभ में इसे नवाजिश खाँ की पड़वी मिली । = वें वर्ष सन १०२२ हि० में जब जहाँगीर श्रजमेर में ठहरा हुत्रा था श्रीर राणा की चढ़ाई पर, जो बहुत दिनों से चली श्रा रही थी, शाह्जहाँ को नियत करना उचित समका गया तव वह भारी सेना के साथ भेजा गया। बेगलर क्षों भी उसके साथ गया। जब राणा के निवास स्थान उदयपुर पर श्रधिकार हो गया तव नवाजिश खाँ कुछ सरदारों के साथ इम्भलमेर भेजा गया, जो पहाड़ी स्वान में है ख्रोर जहाँ खन्न

इतना महंगा हो गया था कि एक रूपये का एक सेर भी नहीं मिलता था। वहत से लोग भूखों मर गए। उक्त खाँ उदारता छोर साहम में मी आदिमियों के माथ नित्य भोजन करता था। नगद न रहने पर सोने चाँदी के बर्तन वेंचकर अपना ब्याय चलाता रहा। जब जहांगीर छोर शाहजादा शाहजहाँ में वेमनस्य पेरा हो गया छोर प्रेम के स्थान पर मनमें मालित्य छा गया तथा होनों जोर से युद्ध की तैयारी हुई तब बादशाह लाहोर से थोड़ी रेगा के साथ दिल्ली की जोर चला कि भागी सेना एकत्र करे। रास्तिय हा। गुजरात शांत के खंतर्यन अपनी जागीर से कुर्ती के स्थार हा। गुजरात शांत के खंतर्यन अपनी जागीर से कुर्ती के स्थार हा हो। गुजरात शांत के खंतर्यन अपनी जागीर से कुर्ती के

(सन् १६३० ई०) में मर गया। सरहिंद में अपने पितां की कत्र के पास गाड़ा गया। इसके बाद इसके वंश वालों में से किसी ने उन्नति नहीं की।

### वैराम खाँ खानखानाँ

इसका संबंध खलीशुक बेग भारल तक पहुँचता है, जो कराकवील नुकंमान जाति का एक मरदार था। इसके राज्य के उन्नि-काल में खर्थात् करा यूगुक खीर उसके पुत्रों करा सिकंदर नथा मिन्नी जहांशाह के समय में जब राज्य-विस्तार इराक, अरव पीर पाजर बर्टजान् तक था तब खलीशुक बेग को हमदान, दिन्र पीर कृदिग्नान धांत जागीर में मिला था। खनतक बह धांत पर्नाक्त के नाम में मशहूर है। इसका पुत्र पीर खलीवेग हो गया। कन्नीज के उपद्रव में वहुत प्रयत्न करके यह संभल की स्रोर गया स्रोर वहाँ के एक विश्वस्त भूम्याधिकारी राजा मित्र-सेन के यहाँ सहायता पाने की इच्छा से लखनौर वस्ती को चला। जव यह समाचार शेर खाँ को मिला तव उसने इसे वुला भेजा। यह मालवा होकर उसके पास पहुँचा । शेर खाँ ने उठकर इसका स्वागत किया श्रीर मीठी मीठी वार्ते करके इसे मिलाना चाहा पर शील रखनेवाला घोखा नहीं देता। वैराम खाँ ने उत्तर दिया कि जो सच्चे हैं वे कभी किसी को धोखा नहीं देते। यह बुरहानपुर के पास से ग्वालियर के अध्यक् अवुल् कासिम के साथ वड़ी घवड़ाहट से गुजरात की ओर रवाना हुआ। मार्ग में शेर खाँ का दृत, जो गुजरात से श्रा रहा था, यह वृत्तांत जानकर श्रादमी भेजे, जिन्होंने श्रवुल् कासिम को दोनों में सूरत शकल में अच्छा पाकर पकड़ लिया। वैराम खाँ ने उदारता श्रीर वीरता से कहा कि वैराम खाँ मैं हूँ। श्रवुल् कासिम ने भी वहादुरी से कहा कि यह मेरा सेवक है श्रीर चाहता है कि सुम पर निद्यावर हो जाय । इसपर उन्होंने इसे नहीं पकड़ा । इस प्रकार देगम खाँ हुट्टी पाकर सुलतान महमूद के पास गुजरात पहुँचा। श्रवुल् कासिंग भी बाद को न पहचाने जाने से छोड़ दिया गया। शेर खाँ ने कई बार कहा था कि उसी समय, जब र्वराम खों ने कहा कि जो शील रखता है। घोखा नहीं देता, हमने सममः लिया या कि वह हमसे नहीं मिलेगा। सुलतान महमृद गुंजराती ने भी उसकी मित्रता चाही पर वैराम क्याँ ने स्वीकार नहीं किया और हिजान की यात्रा को विदा होकर सुरत आया फ़ौर वहाँ से हरिद्वार होते हुए हुमायूँ की सेवा में पहुँचने के विचार

से सिंव की छोर चल दिया। ७ मुहर्रम सन ६५० हि० (१३ छप्रैल सन १४१३ हं०) को उस समय, जब बादशाह मालदेव के राज्य से लंदकर सिंध नदी के तदस्थ जून बस्ती में, जो बागों तथा नहरों की छांधकता के लिये उधर को बस्तियों में प्रसिद्ध था, ठहरे हुए थे, बैराम खा सेवा में पहुंचकर छपापात्र हुआ। देवयोग से जिस दिन यह पहुचा था उस समय सेवा में उपस्थित होने के पहिले यह उस मेदान ले पहुचा, जहा बादशाही सेना अरग्र्नियों से लड़ रही थी। बैराम खा भी मुद्र के लिये तैयार होकर बड़ी बहादुरी में स्ट्रें हमा। आर्थ सेना आश्चर्य में थी कि यह मैबी सहायता है

को वलात् लेकर वैराम खाँ को सौंप दिया और शाह को समापत्र लिखा कि वैराम खाँ दोनों श्रोर का सेवक है इसलिये उसी को सोंप दिया है। जब सन् ६६१ हि० में कुछ दुष्टों ने वैराम खाँ के विरुद्ध छुछ अनुचित वातें वादशाह से कहीं तब वह स्ववं कंधार ष्याया । यहाँ माल्म हुआ कि वह सब मूठ था तब इस पर छुपा . किया। इसने हिंदुस्तान की चढ़ाई में अच्छे सरदारों और वीरों के साथ वड़ी वीरता दिखलाकर कई विजय प्राप्त किया। इन सव में विशिष्ट मादीवाड़ा युद्ध था, जिसमें थीड़ी सेना के साथ वहुत से श्रफगानों से युद्ध कर इसने विजय प्राप्त किया था। इसे सर-हिंद आदि परगने जागीर में मिले और यार वफादार विरादर निकोसियर श्रोर फरजंद सत्रादतमंद को ऊँची पद्वियाँ पाकर यह सन्मानित हुआ। सन् ६६३ हि० में यह शाहजादा अकवर का छिभिभावक नियत होकर सिकंदर खाँ सूर को दंख देने के लिये श्रीर पंजाब श्रांत का प्रबंध करने के लिए नियुक्त हुआ। इसी वर्प २ रवीरल् श्रालिर शुक्रवार को जब श्रकवर पंजाव के श्रंतर्गत कला-नोर में गद्दी पर वैठा तब वैराम उबाँ प्रधान मंत्री हुन्ना छीर साम्राज्य का छुत प्रयंग इसी के हाथ में घाया। इसकी खानखानाँ का ऊंचा पर मिला थाँर यह खान बाबा के नाम से पुकारा जाता था। सन् ६६४ हि॰ में इसका सलीमा सुलतान वेगम से निकाह हुआ, क्वांकि हुमार्युं ने श्रपने जीवन में ऐसा निश्चय कर दिया था । वह निर्जा नृहदीन की पुत्री और हुमार्यू की भाँजी थी। मिर्जा नृरदीन श्रलाब्दीन का पुत्र श्रीर ख्वाजा हुसेन का पीत्र वा, जो चगानियान के रवाजाजादों के नाम से मशहूर थे । वह एवाजा इसन का भनीजा था। ये लोग रवाजा श्रलाउद्दीन के लड़के थे;

जो नक्रा बंदी ख्वाजों का सरदार था। शाह वेगम की पुत्री, जो वेगम गां के प्रिप्तामह अलीशकर वेग की लड़को थी और सुल्तान अबू सईद के पुत्र सुल्तान महमूद के घर में थी, ख्वाजा के लड़के को ज्याही थी। इस संबंध से वाबर ने अपनो पुत्री गुल्वर्ग वेगम का मिर्जा से निकाद कर दिया था और उसी पारण बह भो संबंध हुआ। सलीमा बेगम ने कवि हद्य रणने से प्रप्ता उपनाम 'मल्ल्फा' रखा था। उसका यह शैर प्रिंगा है।

ींगम या के मरने पर श्रक्तवर ने वेगम से स्वयं निकार पर लिया श्रीर तह जहांगीर के राज्य-काल के ७ वें वर्ष में सर गरे। ( 100 )

संबंध तोड़ना निश्चय किया। सन् ६६७ हि० में श्रकवर श्रागरे से शिकार के वहाने दिल्ली चल दिया श्रीर वहाँ पहुँचकर सर-दारों को वलाने की श्राज्ञा भेज दी। माहम श्रनगा की सम्मति से शहावृद्दीन श्रहमद साँ देश के प्रबंध पर नियत हुआ। खान-खाना चाहता था कि स्वयं सेवा में उपस्थित हो पर श्रकवर ने संरेशा भेज दिया कि इस वार साचात् न होगा इसलिए श्रच्छा होगा कि दरवार न आवे। कुझ लांग कहते हैं कि वादशाह केवल श्रहेर खेलने की इच्छा से वाहर निकलकर जब सिकंदरावाद दिल्ली पहुँचा तब माहम अनगा के बहकाने से अपनी माता हमीदावानू को देखने के लिए दिल्ली गया। वैराम खाँ की श्रोर से उसके मनमें कुछ भी मालिन्य न था। यद्यपि ईर्प्याल दृष्ट गए इस फिक में थे कि इस संबंध को विगाड़ कर श्रपना खार्थ पूरा करें। उन सबने ऐसी वातें वादशाह से कहीं, जो मनोमालिन्य का कारण हो गईं, विशेषकर अदहम खाँ और उसकी माता माहम अनगा ने । परंतु, वराम कौ का विश्वास वादशाह के हृदय में ऐसा जमा हुआ था कि इन वातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा लेविन कहा गया है कि-शेर

उन दुष्टों ने यह श्रवसर पाकर इसके हृदय में पूरी तरह मालिन्य जमा दिया।

संज्ञेषतः वराम खाँ ने श्रापनी सचाई के कारण छल राज-चिह श्रन्छे सम्दारों के साथ दरवार भेजकर हज्ज जाने की शार्थना की पर फिर छुछ उपद्रवियों की राय में पहकर मैवात चला गया। जब शाही सेना के पीछा करने का शोर मचा तब बादशाही श्रादमी इससे श्रलग हो गए। इसने भंडा, ढंका श्रादि सरदारी के सब चिन्ह अपने भांजे हुसेन छुली वेग के हाथ दर-बार भेज दिया और पीछा करनेवाले सरदारों को लिखा कि अब हमने हम कार्य से हाथ उठा लिया है, क्यों व्यर्थ प्रयत्न करने हो और मेरी तो बहुन दिनों से हज्ज करने की इच्छा थी। निक्पाय होकर सरदार लेग लीट गए। जोधपुर का राजा राथ मालदेन गुलरात का मार्ग रंके हुए था और स्वानस्वानंग से वह शतुता भी रणता था. इसलिये यह नागोर से बीकानेर चला गया, जहाँ के राज राय प्रत्यास मल्ल ने इसका रागगत कर अच्छा आदिश्य ि। । इसी रामय प्रसिद्ध हुया कि मल्ला पीर महस्मद सुपराग लेने का प्रवंध कर रहा था पर अतगा खाँ का आना सुनकर उसका सामना करने के लिये आया। तलवारा के घोर युद्ध में, जो सिवालिक पहाड़ में एक दृढ़ स्थान है, खानखानाँ परास्त होकर वहाँ के राजा राय गरोश की शरण में गया। जब वाद-शाही सेना उस पहाड़ के पास पहुँची तब हुर्ग की सेना ने निकल कर उससे युद्ध किया। कहते हैं कि उस युद्ध में शाही सेना का सुलतान इसन खाँ जलायर मारा गया घ्रोर जव उसका सिर काट कर खानखानाँ के पास ले गए तव वह दुखी होकर वोला कि मेरे इस जीवन को धिकार है जो ऐसे लोगों की मृत्यु का कारण हुआ। इसने अपने सेवक जमाल खाँ को वड़े शोक के साथ वादशाह के पास भेजकर त्तमा याचना की। श्रकवर ने मुनइम खाँ तथा श्रन्य सरदारों को पहाड़ के नीचे भेजा कि वैराम खाँ को सांत्वना देकर सेवा में ले छावें। ४ वें वर्ष सन् ६६८ हि० के मोहर्रम महीने में खानखानाँ कम्प के पास पहुँचा । कुल सरदार श्रागे बड़कर वड़ी प्रतिष्टा के साथ इसे लिवा लाए। जब यह सामने पहुंचा तब रूमाल गले में डालकर श्रपना सिर बादशाह के पैरों पर रत दिया और रोने लगा। श्रकवर ने बड़ी कृपा करके उसे गले लगाकर रूमाल गईन से निकाल दिया श्रीर हाल पृद्धकर पहिली प्रथा के अनुसार चैठने की आज्ञा दी। अच्छा लिलअत, जो तैयार रक्ता था, देकर हज जाने के लिए विदा किया। जब दह गुजरान के श्रंतर्गत पत्तन पहुँचा, जो पहिले नहरवाला के नाम से प्रसिद्ध था, तब कुछ दिन तक बहा ठहरकर श्राराम करता . रहा। इस सनय नृसा न्या फीलादी इस नगर का श्रध्यन था श्रीर पहुत से अफगान इसके यहां एकत्र हो गए थे। इनमें एक

मुवारक खां लोहानी ने, जिसका पिता माछीवाडा के युद्ध में मारा गया था, बैराम खां से बदला लेने का विचार किया। सर्वाम शाह की कशमीरी खीं अपनी पुत्री के साथ, जो उममें पैदा हुई थी, बैराम खां के साथ हज़ को जा रही थीं और यह नित्त्रय हुचा था कि बैराम खां के पुत्र के साथ उसका संबंध हो। पक्तान लोग इस कारण भी उससे बुरा मानने थे। उसी वर्ग की ४८ वी जमादिउल अञ्चल शुक्रवार को यह कुलावे की मैर को गर, जो इस नगर का एक रस्य स्थान है और सहस्र लिंग के उस स्थान का एक शेख था, गाड़ दिया। इसके अनंतर हुसैन इली खाँ खानजहाँ के प्रयत्न से मशहद में गाड़ा गया। कासिम ध्यरसलाँ मशहदी ने इस घटना पर तारीख कही है। कहते हैं कि इस घटना के वहुत पहिले स्वप्न में जानकर उसने यह कहा था।

साँ के शव को उसकी वसीयत के अनुसार वह सन् ६८४ हि० में मशहद तो गया था। वैराम खाँ ने वहुतं सी अच्छी कविता कही है। अच्छे कसीदे और उस्तादों के शेर खृत याद किए था और उनका संप्रह 'दखीला' नाम से किया था। कहते हैं कि जब वैराम खाँ कंधार में था तब हुमायूँ ने एक रुवाई लिखी थी और

वेराम खाँ ने इत्तर भी रवाई में लिखा था। कहते हैं कि एक रात्रि हुमायूँ वादशाह खाँ से वात कर रहे थे और यह अन्य विचार में मग्न हो गया। वादशाह ने पृद्धा कि हमने तुमसे क्या कहा ? खाँ ने सतर्क होकर कहा कि वादशाह, में उपस्थित हूँ परंतु सुना है कि वादशाहों के सामने श्रांख पर, साधुश्रों के सामने हृदय पर श्रार विद्वानों के सामने वाणी पर ध्यान रखना चाहिए पर श्राप में तीनों के गुण हैं इसलिए चिंता में था कि किस एक पर ध्यान रख सकता हूँ। वादशाह को यह लतीका पसंद श्राया श्रीर इसकी प्रशंसा की।

तवकाते-श्रकवरी का लेखक लिखता है कि वैराम खाँ के प्रशास सेवक पाँच हजारी मनसव तक पहुँचे थे छोर मंडा तथा हंका पा चुके थे। वास्तव में वैराम खाँ योग्यता, साहस, उदारता तथा दूरहिरोता के गुणों से विभूपित था छोर वीर, कार्य-कुशल तथा हद चित्त का था। इसने तैम्री राजवंश पर श्रपने कार्यों से श्रपना भारी स्वत्व स्थापित कर लिया था। जब हुमायूँ वादशाह

के राज्य का प्रयंघ स्थिर भी न हो पाया था तभी वह परलोक सियारा छोर शाहजादा छोटी झवस्था का झननुभवी था। सिवार पंजाय के बुल देश दूसरों के हाथ में चला गया था। झफगान गण चारों छोर से हजूम करके राज्य पर अपना स्वत्व दिखलाते हुए विद्रोह को नैयार हुए छोर हर छोर लड़ने को उन्नत हो गए। चगनाई सरदार हिंदुस्तान में ठहरना नहीं चाहते थे, इसलिये य हुन जाने की राय देने लगे। मिजी सुलेमान ने झबसर पाकर य उन्न में पापना रावजा पहला दिया। ऐसे झशांतिमय काल में रार्जांश्रों को लिखा कि इसे सुरित्तत न जाने दें। इधर लोगों ने इसे समकाया कि छोटे मनुष्य तुम्हें उखाड़ने में श्रपने उपायों के सफल होने पर श्रिभमान करते हैं श्रीर तुम इतना खदन रखते हुए इस तरह नीचे गिर गए। सम्मान के साथ मरना ऐसे जीवन से श्रच्छा है। इन वातों ने वह कार्य किया, जिससे इसकी ऐसी दुर्दशा हुई। श्रादमी को छुरे दिन ऐश्वर्य प्रियता श्रीर श्रहंकार में खाल देते हैं, जिससे उसे चहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसी से कहते हैं कि संसार-प्रियता भूल है।

# वेरम वेग तुर्कमान

लाचार हो र्वुहानपुर चला गया। इसके अनंतर जब वंगाल की चढ़ाई में शाहजहाँ वर्दवान में ठहरा हुआ था उस समय आसफ साँ जाफर का भतीजा सालेह वेग वहाँ का फीजदार था श्रीर वह दुर्ग के कचे होते भी उसमें जा चैठा। श्रव्दुला खाँ ने उसको घेर कर जब उसे तंग किया तब निरुपाय होकर वह वाहर निकला श्रीर शाहजहाँ की प्राज्ञा से केंद्र किया गया । वैरम वेग को वर्दवान सरकार जागीर में मिला श्रीर वह वहाँ का प्रवंध देखने को भेजा गया । जब शाहजादा बंगाल पर अधिकार कर विहार पहुँचा श्रीर उसपर भी श्रधिकार कर लिया तव वैरम वेग वर्दवान से श्राकर विहार प्रांत का श्रध्यच नियत हुआ। इसके अनंतर जब वनारस में शाही सेना से शाहजहाँ का सामना हुआ तव वजीर खाँ विहार का श्रम्यच नियत हुत्रा और वैरम वेग थाज्ञा के अनुसार शाह-जारे के पास गया। जिस दिन सुलतान पर्वेज ने अपने वखशी महम्मद जमों को नदी के पार भेजा उस दिन वैरम वेग खानदीराँ उससे श्रवसर निकाल कर युद्ध करने को भेजा गया। इसने घमंड र्छोर श्रहम्मन्यता से महम्मद जमाँ को योग्य न समक कर थोड़े श्राद्मियों के साथ गंगा श्री यमुना के संगम के पास उसपर धावा कर दिया, जिसमें इसने वायल होकर व्यर्थ अपनी जान दे दी। इसका पुत्र इसन वेग युद्ध में घायल होकर निकल आया पर बुद्ध दिन बाद सर गया।

## सेयद मंसूर खाँ वारहः

नष्ट हो जायगी। बहुत प्रयत्न पर चिह्न पहिचाननेवालों ने पता वतलाया कि वह थार: है,ता सरहिंद जा रहा है। यह भी स्वयं पीछा करता हुआ चला और यादगार वेग से मिलकर, जो सर-हिंद तक पता न पाकर भी उसकी खोज में वहीं ठहर गया था, उसका पता लगाने लगा। बहुत परिश्रम करने के वाद उसका यह पता लगा कि दो मित्रों के साथ वहुत कोशिश करता सरहिंद के पास पहुँच गया है छोर घोड़ों को जंगल में छोड़कर तथा जीनों को कुएँ में डालकर स्वयं हाफिज वाग में फकीर वनकर एकांत में रहता है। यादगार वेग उसे केंद्र कर तथा हथकड़ी वेड़ी पहिरा-कर दरवार लिवा लाया। वह कैद्खाने भेज दिया गया। २१ वें वर्प में शाह्जादा मुहम्मद खोरंगजेन वहादुर की प्रार्थना पर, जव वह वलख की चढ़ाई पर जा रहा था, इसे कैद से छुट्टी मिली पर यह शाहजारे को सौंपा गया कि श्रपने सेवकों में भर्ती कर वलख ले जावे । इसके बाद उसका दोप क्तमा होने पर मंसव बहाल हो गया। परंतु खभाव ही से वह दुष्ट था इसलिए नए दीप किए, जिनमें प्रत्येक दंडनीय था । वादशाह ने इसके पिता की सेवाओं का विचार कर इसे केवल नौकरी से हटा दिया।

डसी समय जब शाहजादा मुराद्बल्टा गुजरात का प्रांताध्यल तियत हुश्रा तब इसे उसके साथ कर दिया कि वहीं से महा जाकर श्रपने दोपों की जमा याचना करे कि त्यात् श्रपने कुकर्म तथा श्रयोग्य चाल को मन से दूर कर सके। २० वें वर्ष में वहाँ से लीटने पर उसकी चाल से पुराने कृत्यों के लिए लज्जा प्रकट हो रही थी इसलिए उक्त शाहजादे की प्रार्थना पर इसे एक हजारी -४०० तथार का मंत्रब देकर गुजरात में नियत कर दिया। यहाँ मे उक्त शाहजारे के साथ महाराज यशवंतसिंह के युद्ध में तथा दाराशिकोह की प्रथम लड़ाई में प्रयत्न करने से इसका मंसव वड़ा और खाँ की पद्वी मिली। जब वह अदूरदर्शी शाहजादा धालमगीर बादशाह के हाथ केंद्र हुआ तब इसे तीन हजारी १५०० सवार का मंसव मिला और यह खलीलुला खाँ के साथ भेजा गया, जो दाराशिकोह का पीछा करने पर नियत हुआ था। दसके बाद इसका क्या हाल हुआ और यह कब मरा, इसका पना नहीं लगा।

### मकरम खाँ मीर इसहाक

यह रोख मीर का द्वितीय पुत्र था, जिसका विश्वास तथा कार्यशक्ति इस प्रकार छोरंगजेव के हृदय में वैठ गई थी कि उसकी एक अच्छी सेवा के कारण, जिसने उसके राज्य के आरंभ में स्वामी के कार्य में अपना प्राण निद्यावर कर दिया था, उसका भारी खत्व श्रपने ऊपर मान लिया था श्रीर उसके पुत्रों पर अनेक प्रकार की कृपा करता रहा। प्रसिद्ध है कि वादशाह इन सब को साद्यजादा कहा करता था। इसी कृपा के कारण घमंडी हुए ये लाग अपने स्वामी से भी खानाजादी की ऐंठ दिखलाते थे र्छार सांसारिक व्यवहार का विचार न कर किसी के आगे सिर नहीं मुकाते थे तथा सिवा एकांतवास के किसी से मिलते न थे। संनेपतः मीर इसहाक को श्रन्छा मंसव तथा मकरम खाँ की पद्वी मिली श्रौर यह जिली के नौकरों का दारोगा नियत हुआ। १८ वें वर्ष में जब बादशाह इसन खब्दाल गए तब उक्त र्छ। अपने भाई रामशेर खाँ मुहम्मद् चाकृत के साथ भारी सेना सहित अफगानों को दंड देने के लिए नियत हुआ। मकरम खाँ ने खालुश<sup>2</sup> घाटी की छोर से घुसकर कई वार शत्रु से युद्ध किया

१ जिली का श्रर्भ कोतल घोड़ा है जो साथ में रहता है। तात्वर्य बादशाह के निजी कामों के सेवकों से है।

२ पाटांतर खान्य तथा खान्य दो मिलता है।

श्रीर यहुनों को कैद्कर उनके स्थानों को नष्ट कर डाला। एक दिन उपद्रियों ने श्रपन को दिखलाया श्रीर इसने बिना उनकी संख्या समके निडरता से श्राक्रमण कर दिया तथा जीत भी गया। इसी सनय दो भारी सेनाश्रों ने, जो चात में पहाड़ों में श्रिपी हुई थीं, धाया किया श्रीर दोनों श्रोर से खूब मार काट हुई। शमशेरता क्या शेरा भीर का दामाद श्रजी जुला हदता से पैर अमाकर बहुतीं ने साथ मारे गए शीर बहुन से श्रशतिष्ठा के साथ भागने का राह स पारर मारे गए। मकरम राां कुछ लोगों के साथ मार्ग जानने-

४४ वें वर्ष में सेवा की इच्छा से दुर्ग पर्नाल: के पास कहतानून स्थान में दरवार पहुँचकर कुछ दिनों तक यह वादशाह का कृपा-पात्र रहा। दोनों फ्रोर से विमनसता वनी रही तथा मन ठीक नहीं वेठा छोर किमी एक ने इसके दूर करने के लिए कुछ नहीं किया, इससे यह लौटकर एकांत में रहने लगा। इसके श्रनंतर राज्ञधानी में आराम तथा संतेष से दिन विताने लगा। संचित धन से मकान तथा दकानें खरीदों। खर्च भी था श्रीर गुण से खाली भी न था। अपने की मुक्ती मानता और 'सब उसका है' कहना। विचार पर तर्क-विनर्क भी करता। नवाव आसफजाह ने इस संबंध में स्वयं कहा था, जो बहाद्रशाह के समय कुछ दिन दिल्ली में एकांतवासी थे। उन समय मकरम ग्वाँ की सेवा में जाकर हमने पृद्धताद्य की थी। मुहन्मद फर्कखिसवर के समय इसकी मृत्यु हुई। यह निम्संतान था। श्रवदुल्ला व्या उसका पोष्य पुत्र है, जो आसफनाह की छोर से वकील होकर वादशाही दरवार में रहता है।

प्रायः अकर्मण्यता में गुक धन प्राप्ति तथा सोना वनाने की खोर मन धार्कापत होता है खाँर बहुत कर देखा गया है कि यह कार्य धालस्य को दूर करने तथा खाशा दिलाने का प्रभाव रखता है। मकर्रम खाँ भी इस पागलपन से खाली न था। खाँरंगलेब के राज्य के खंत में एक विचित्र घटना हुई, जो बाके खानबीसों के समाचारों द्वारा बादशाह तक पहुचा। खबास खाँ ने खपने इति- हात में लिखा है कि मैंने एक खादमी से सुना है, जो दिल्ली के नाजिम गुद्दमद्यार खा की खार ने इस बात की जाँच करने के लिए मकरम खाँ के पान गया था खाँर जिससे स्वयं उसी ने सुना था।

श्रीर वहतों को कैदकर उनके स्थानों को नष्ट कर डाला। एक दिन उपद्रवियों ने श्रपने को दिखलाया श्रीर इसने विना उनकी संख्या समभे निडरता से आक्रमण कर दिया तथा जीत भी गया। इसी समय दो भारी सेनात्रों ने, जो घात में पहाड़ों में छिपी हुई थीं, धावा किया ऋोर दोनों श्रोर से खूव मार काट हुई। शमशेरखाँ तथा शेख मीर का दामाद अजीजुल्ला दृढ़ता से पेर जमाकर बहुतों के साथ मारे गए और वहुत से अप्रतिष्ठा के साथ भागने का राह न पाकर मारे गए। सकरम खाँ कुछ लोगों के साथ मार्ग जानने-वालों की सहायता से बाजौर के थानेदार इज्जन खाँ के पास पहुँच गया। १ इसने इसका छाना भारी वात सममकर इसका छातिथ्य श्रन्छी प्रकार किया श्रीर श्राज्ञानुसार दरवार भेज दिया। २० वें वर्प में अब्दुर्रहीम खाँ के स्थान पर गुर्जवद्शिं का दारोगा नियत किया। २३ वें वर्ष में राणा के ख्वयपुर से अजमेर प्रांत को लौटते समय यह वित्तौड़ के श्रांतर्गत विद्नोर के उपद्रवियों को दमन करने के लिए भेजा गया और इसे एक हाथी मिला । इसके बाद किसी कारण से दंडित होने पर दरबार में उपस्थित होने से यह रोक दिया गया। २६ वें वर्ष में पुनः इसे सेवा में उपस्थित होने की श्राज्ञा मिल गई और लाहौर के शासन पर नियत हुआ। ३० वें वर्ष में उस पद से हटाया गया। इसके अनंतर मुलतान का स्वेदार हुआ। इसके बाद फिर लाहौर प्रांत का शासक हुआ। ४१ वें वर्ष में यहाँ से हटाए जाने पर नौकरी से त्याग पत्र देकर राजधानी में एकांतवास करने लगा।

१ मत्रासिरे त्रालमगीरी में यह विवरण दिया हुन्ना है।

४५ वें वर्ष में सेवा की इच्छा से दुर्ग पर्नालः के पास कहतानून स्थान में दरवार पहुँचकर कुछ दिनों तक यह बादशाह का कृपा-पात्र रहा। दोनों छोर से विमनसता वनी रही तथा मन ठीक नहीं वैठा और किसी एक ने इसके दूर करने के लिए कुछ नहीं किया, इससे यह लौटकर एकांत में रहने लगा। इसके श्रनंतर राजधानी में श्राराम तथा संतोप से दिन विताने लगा। संचित धन से मकान तथा दकानें खरीदों। खर्च भी था श्रीर गुए से खाली भी न था। अपने की सूकी मानता श्रीर 'सन उसका है' कहता। विचार पर तर्कः विनर्क भी करता। नवाव श्रासफजाह ने इस संबंध में स्वयं कहा था, जो वहादुरशाह के समय कुछ दिन दिल्ली में एकांतवासी थे। उस समय मकरम ग्वाँ की सेवा में जाकर हमने पृत्रताझ की थी। मुहम्मद फर्रुखिसयर के समय इसकी मृत्यु हुई। यह निग्संतान था। श्रवदृल्ला ग्वां उसका पोष्य पुत्र है, जो श्रासफनाह की श्रांर से वकील हांकर वादशाही दरवार में रहता है।

प्रायः अकर्मण्यता में मुक्त धन प्राप्ति तथा सोना बनाने की खोर मन द्याकर्षित होता है खोर बहुत कर देखा गया है कि यह कार्य आलस्य की दूर करने तथा आशा दिलाने का प्रभाव रखता है। मकर्म खाँ भी इस पागलपन से खाली न था। खोरंगजेव के राज्य के खंत में एक विचित्र घटना हुई, जो बाके आनवी सीं के समाचारों द्वारा वादशाह तक पहुंचा। खवास खाँ ने खपने इति-हास में लिखा है कि मैंने एक आदमी से सुना है, जो दिल्ली के नाजिम महत्मदयार खाँ की खांर से इस वात की जाँच करने के लिए मकरम खाँ के पास गया था खीर जिससे स्वयं उसी ने सुना था।

### मकरम खाँ सफवी मिर्जा

इसका नाम मुराद काम था और यह मिर्जी मुराद इल्तकात लाँ का पुत्र था, जो मिर्जा रुग्तम कंघारी का वड़ा पुत्र था। अब्दु-र्रहीम खाँ खानखानाँ की पुत्री से विवाह होने पर जहाँगीर के समय इसे इल्तफात खाँ की पदवी तथा दो हजारी ५०० सवार का मंसब मिला। शाहजहाँ के समय भी इसने बहुत दिनों तक सेवा की। इसने विशेष प्रयत्न नहीं दिखलाया इससे १६ वें वर्ष में इसे सेवा से छुट्टी मिल गई श्रौर चालीस सहस्र मपए की वार्षिक वृत्ति मिली। वहुत दिनों तक यह पटना नगर में एकांतवास करता हुआ आराम करता ग्हा तथा संतोष और संपन्नता से कालयापन किया। मुगद्काम योग्यता तथा सेवा-कार्य की ऋभिज्ञता रखता था इसलिए वादशाही कृपापात्र होने से २१ वें वर्ष शाहजहानी के आरंभ में इसका मंसव वहकर दो हजारी हो गया तथा यह कोरवेगी नियत हुआ। २४ वें वर्ष में इसका मंख्य बढ़ाया गया और यह सैयद मुर्तजा खाँ के स्थान पर लखनऊ तथा वैसवाड़े का फौजदार नियत हुआ । २४ वें वपे में मोतिमद स्वॉ के स्थान पर जौनपुर का फोजदार हुआ श्रोर इसका मंभव वहकर तीन हजारी ३००० सवार का हो गया तथा डंका मिला । इसके वाद द्रवार ब्राने पर २७ वें वर्ष में इसे मकरम खाँ की पदवी देकर नाल्लुके पर जाने की छुट्टी दी गई । २८ वें वर्ष में



मुक्त्म खौ नफ़र्या

दरवार त्राकर वहीं रहा। ३१ वें वर्ष में यह पुनः जौनपुर का फीजदार हुआ।

जव दैत्रयोग से शाहजहाँ का राज्याधिकार समाप्त हो गया श्रीर औरंगजेव वादशाह हुआ तव शाहजादा शुजात्र ने दारा-शिकोह के विरुद्ध मुहम्मद श्रोरंगजेव वहादुर से मित्रता तथा साथ देने का वचन दिया और जव दाराशिकोह युद्ध में परास्त हो भागा तब इसने बड़ी प्रसन्नता से बधाई दी श्रौर इस श्रोर से विहार भी बंगाल प्रांत में मिला दिया गया तथा इस वारे में शाह-जहाँ से भी लिखवा दिया गया। शुजाझ प्रगट में नम्र होकर श्रकवर नगर से पटना श्राया श्रीर श्रवसर देखता रहा। जब श्रीरंगजेय दाराशिकोह का पीछा करते हुए मुलतान गया तव इसने अवसर सममकर इच्छा रूपी घोड़े को आगे वढ़ाया और सैयद श्रात्तम बारहा तथा हसन खाँ खेशगी की श्रधीनता में सेना जौनपुर पर भेजी । मकरम खाँ अपने में युद्ध की शक्ति न देखकर कुछ गोले छोड़ने तथा साधारण युद्ध करने के अनंतर दुर्ग से वाहर निकल आया और उनके साथ इंलाहाबाद से दो पड़ाब इधर घवड़ाहट के साथ शुजाश्र के पास पहुँचकर उससे मिल गया। शुजाश्र ने खजवा में युद्ध के दिन इसे वाएँ भाग का संचा-लक तथा सेनानायक वना दिया। ठीक युद्ध में घौरंगजेव की शक्ति तथा शुजात्र की निर्वलता देखकर यह उस कार्य से हटकर श्रोरंगजेव से जा मिला। विजय के अनंतर पहिले की तरह जीन-पुर का फोजदार नियत हुआ। ३ रे वर्ष अवध का फोजदार हुआ। ६ वें वर्षे इसे पाँच हजारी मंसव मिला। १० वें वर्ष ईश्व-रीय छुपा से इसे मिजों मकरम खाँ की पदवी मिली जिससे यह

विशेष सम्मानित हुआ। इसके बाद कुछ दिन किसी कारण से इसने एकांतवास भी किया। १२ वें वर्ष में फिर से कृपापात्र होने पर बिना राख के सेवा में उपस्थित हुआ। गुण्याहक वादशाह ने इसे तलवार देकर इसका साहस बढ़ाया। इसी वर्ष सन् १०८० हि० में यह ज्वर से सर गया। यह सुकिव था और अच्छे शैर कहता। यह शैर उसी का है—

कुछ वुत्तवुत्तों का हृदय रूपी शीशा ट्ट गया। क्योंकि खुले पेर समीर वाग में नहीं झाती॥

इसकी मृत्यु पर इसकी पुत्री का १६ वें वर्ष के द्यंत में शाह श्रालम बहादुर के प्रथम पुत्र शाहजादा मुइज्जुदीन के साथ निकाह हुआ। इसकी मृत्यु पर शाहजादे का दूसरा विवाह मृत मकरम खाँ के पुत्र मिर्जा रुस्तम की पुत्री सैयदुन्तिसा वेगम के साथ २८वें वर्ष में हुआ।

### मकरमत खाँ

इसका नाम मुल्ला मुशिंद शीराजी था। यह आरंभ में वहुत दिनों तक महावत खाँ सिपहसालार के साथ रहा। इसके वाद जहाँगीर के सेवकों में भर्ती हुआ। शाहजहाँ के राज्य के आरंभ में इसे मकरमत खाँ की पद्वी, वादशाही सरकार के वयूतात की दीवानी तथा एक हजारी २०० सवार का मंसव मिला। चौथे वर्ष इसे स्रागरा की दीवानी, बख्शीगिरी, वाकेस्रानबीसी तथा वयूताती मिली । श्राठवें वर्ष जब वादशाह बुंदेलों के देश में गए तव यह फाँसी दुर्ग लेने, जो विद्रोही जुफारसिंह के दढ़ दुर्गों में से था, त्रीर उसके कोषों का पता लगाने पर नियत हुआ। दुर्ग के रच्नकगए। प्रवल सेना की वहादुरी को आँखों से देखकर साहस छोड़ वैठे तथा ऋधीनता स्वीकार करने की प्रार्थना की। ऐसा दुर्ग जो रचा के कुल सामान से दृढ़ था श्रीर पर्वत के ऊपर घोर जंगल तथा काँटेदार वृत्तों के बीच में स्थित था विना युद्ध तथा प्रयत्न के ऋघीन हो गया। मकरमत खाँ ने इस विजय के उपरांत काँसी तथा दतिया के श्रासपास से वहुत पयत्त कर श्रष्टाईस लाख रुपये इकट्ठे किए श्रोर वादशाह की सेवा में पहुँचकर भेंट किया। शाहजहाँ ने उस प्रांत की सैर के अनंतर, जो नदी तथा भरनों के श्राधिक्य से सदाबहार कश्मीर का ईर्ष्यापात्र था, उसी वर्ष के अंत में नर्मदा नदी पार किया। मकरमत खाँ राजधूत की चाल पर वीजापुर के सुलतान आदिल-

शाह के पास भेजा गया, जिसने श्रद्रदर्शिता से कर भेजने में ढिलाई की थी छोर बची हुई निजामशाही सेना को अपने यहाँ रख लिया था। मकरमत खाँ ने उसे ऊँचा नीचा सममाकर श्रधीन बनाया श्रोर नवें वर्ष में वहाँ से अनेक प्रकार की अमुल्य भेंट तथा एक भारी हाथी, जो अपनी जाति का श्रद्धितीय था तथा गजराज कहलाता था, लेकर लीटा छोर सम्मानिन हुआ। इसके अनंतर इसे खानसामाँ का ऊँचा पर मिला। पंत्रहवें वर्ष के त्रारंभ सन् १०४१ हि० में तीन हजारी ३००० सवार का मंसव श्रोर ढंका पाकर यह दिल्ली का सुवेदार नियत हुआ। १५वें वर्प में इसके साथ ही त्र्याजमखाँ के स्थान पर मधुरा व महावन की फ़ौजदारी तथा जागीरदारी भी इसे मिली छोर एक हजारी १००० सवार बढ़ने से इसका मंसव चार हजारी ४००० सवार का हो गया।

[ स्चना—मग्रासिरुल् उमरा में मकरमत खाँ की जीवनी के साय शाहजहाँ की वनवाई हुई दिल्ली का पृरा विवरण दिया हुन्ना है उसीका श्रमुवाद यहाँ दिया जाता है । ]

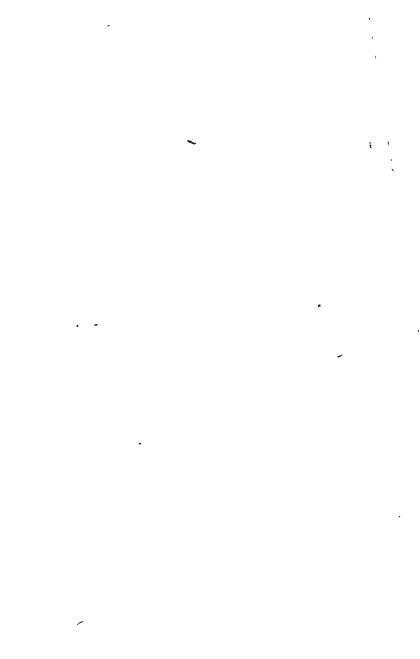

#### मुगल दरवार



दुर्ग शाहजहानामाद

# शाहजहानाबाद नगर (दिल्ली) का विवरण

डच साहस यहाँ इस विचार में है कि इसके संवंध में छुछ लिखे। ऐरवर्यशाली सम्राट्गण की स्वभावतः यह इच्छा रहती है कि संसार में कुछ अपना स्थायी चिह्न छोड़ जायँ और इसी विचार से शाहजहाँ ने एक मनोहर नगर जमुना नदी के किनारे वसाने का निश्चय किया। इमारती काम के ज्ञातात्र्यों ने वहुत प्रयस्त के बाद एक भूमि, जो तस्कालीन राजधानी दिल्ली में नूरगढ़ तथा इस नगर के आरंभ की वस्ती के वीच में स्थित था, चुना। २४ जीहिजा सन् १०४= हि० को १२ वें वर्ष जल्सी में वादशाह द्वारा निश्चित चाल पर अन्दुल्ला खाँ फीरोज जंग के भतीं जे गैरत खाँ की सरकारी में, जो दिल्ली का शासक था, रंग डालकर नींव की भूमि खोदी गई। उक्त वर्ष के ६ मुहर्रम को उसकी नींच ढाली गई। साम्राज्य में जहाँ कहीं संगतराश, राजगीर, कारीगर ऋादि थे वे सब बादशाही आज्ञानुसार आकर सभी काम में लग गए। अभी इमारतों का कुछ सामान आदि इकट्टा हुआ था कि गैरत खाँ ठट्टा की स्वेदारी पर भेज दिया गया और दिल्ली प्रांत का शासन तथा इमारतों के उठवाने का कार्य श्रकावर्दी खाँ को सौंपा गया। इसने दो वर्प श्रोर कुछ दिन में इस काम को करते हुए नदी की ओर से दुर्ग की नींव दस गज चठवाई। इसपर चक प्रांत का शासन तथा इमारतों के वनवाने का कार्य उससे लेकर मकरमत खाँ को दिया गया, जो

खानसामा का कार्य कर रहा था। इसने वहुत प्रयत्न किए तथा कार्य दिखलाया। यहाँ तक कि २० वें वर्ष में यह ऊँचा दुर्ग स्वर्ग के समान इमाग्तों के साथ वन गया, जिसके हर कोने में वड़े वड़े प्रासाद थे च्योर हर च्योर वाग तथा जलाशय थे मानो वह सहज ही चीन का चित्रगृह सा था। परंतु वह पहिले वालों का कर्म था च्योर यह च्याजकल वालों का। शैंग—

उसमें चित्रकारी इतनी कर दी गई थी कि कारीगर आप भी उसपर मुग्ध है।

यह श्रमीर खुसरो की भित्रप्यताणी है कि जी कुछ वह दिल्ली के वारे में कह गया था वह श्रव इस समय ठीक उतरा। शैर—

यदि स्वर्ग पृथ्वी पर है तो यही है, यही है छोर यही है। साठ लाख रुपए व्यय कर नौ वर्ष तीन महीने छोर कुछ दिन में यह सौंदर्य का रूप तैयार हो गया।

यह विशाल दुर्ग, जो अठपहलू बगदादी है, लंबाई में एक सहस्र गज वादशाही और चीड़ाई में छ सो हाथ है। इसकी दीवालें लाल पत्थर की बनी हैं, जिनकी ऊँचाई मुंडेरों तथा मोहरियों तक पद्योस हाथ थी। भूमि छ लाख गज थी छार्थात् छागरा दुर्ग की भूमि की दृनी। घेरा तीन सहस्र तीन सो हाथ था। इसमें इक्कीस बुर्ज थे जिनमें सात गोल और चौदह अठपहल थे। इसमें चार फाटक तथा दो द्वार थे। इसकी खाई वीस गज चोड़ी तथा दस गज गहरी छोर नहर से भरी हुई थी, जो दो छोर से जमुना में गिरती थी। पूर्व की छोर छोड़कर जिधर जमुना नदी दुर्ग की दीवाल तक पहुँच गई थी यह कुल

इकीस लाख रुपए में बनी थी। खास महलों के निर्माण में, जिनमें चाँदी की छत सिहत शाहमहल, सुनहला युर्ज के नाम से प्रसिद्ध शयनगृह सिहत इम्तियाज महल, खास व आम दीवान तथा ह्यातबख्श वाग थे, छन्वीस लाख रुपए लगे। वेगम साहव तथा अन्य स्त्रियों के महलों में सात लाख और वाजार व चौकी आदि की अन्य इमारतों में, जो वादशाही कारखानों के लिए वनवाई गई थीं, चार लाख रुपए लगे।

सुलतान फीरोज तुगलक ने श्रपने राज्यकाल में विश्रावाद पर्गने के पास से जमुना जी से नहर काटकर तीस कोस सफेद्रन परगने तक, जो उसका शिकारगाह था पर खेती के लिए जल कम था, पहुँचा दिया था। वह नहर सुलतान की मृत्यु के वाद समय के फोर तथा जनसाधारण के उपद्रव से नष्ट हो गया तथा पानी आना वंद होगया । अकबर के समय में दिल्ली के सुवेदार शहाबुद्दीन ऋहमद साँ ने खेती की उन्नति तथा ऋपनी जागीर की वस्ती के लिए उक्त नहर की मरम्मत कर उसे जारी किया, जिससे यह शहाव नहर कहलाई। जब उसका समय विगड़ गया तव उसकी मरम्मत आदि न हो सकी और पानी आना फिर वंद हो गया । जिस समय शाहजहाँ यह दुर्ग वनवाने लगा तब श्राज्ञा दी कि एक नहर का खिजाबाद से सफेदून तक, जो उसका आरंभ तथाश्रंत है, मरम्मत करें श्रोर सफेदून-से दुर्ग तक, जो भी तीस कोस वादशाही था, नई नहर खोटें। वनने पर इसका स्वर्ग नहर नाम रखा गया। भरे हुए तालायों तथा ऊँचे उड़ते हुए फोवारों सिहत महलों से इसकी शोभा वढ़ गई। २४ रवीडल् श्रव्वल सन् १०४८ हि० को २१वें वर्ष में, जब कि ड्योतिपियों ने

बादशाह के प्रवेश करने की साइत दी थी, जशन की तैयारी तथा श्राराम के सामान प्रम्तुत करने की श्राज्ञा हुई। कुल खास इमारतों को अनेक प्रकार के अच्छे फर्शों से, जो करमीर तथा लाहौर में पशमीने के हर प्रासाद के लिए वड़ी कारीगरी से तैथार किए गए थे, सजा दिया गया। प्रत्येक कोठों तथा कमरों में जरदोजी, कामदानी, कलावत्तू तथा मखमल के पर्दे, जो गुजरात के कारीगरों द्वारा तैयार किए गए थे, लटकाए गए। हर महल में जड़ाऊ, सीना व मीना के सिहासन काम के या सार वैठाए गए। हर एक पर जहाँ ऊँचे मसनद लगाए गए सुंदर गिलाफों में बड़े तिकए लगाकर सुनहले विद्याने विद्याए गए। उस शानदार विशाल कमरे के तीन खोर चाँदी की धूपदानी खौर भरोखें के आगे सोने की धूपदानी रखी गई और उसके हर ताक में सुनहत्ते तारे सोने की िकड़ी से लटकाकर उसे आकाश सा वना दिया। उस बड़े कमरे के बीच में चौकोर चौको लगाकर तथा उसके चारों श्रोर सोने की धूपदानियाँ सजाकर उस पर जड़ाऊ सिंहासन रख दिया, जो संसार को प्रकाशित करनेवाले सूर्य के समान था। तख्त के आगे सुनहत्ता शामियाना, जिसमें मोतियाँ लटकाई हुई थीं, जड़ाऊ खभीं पर लगाया गया। सिंहासन के दानों खोर मातियाँ लगे हुए जड़ा ऊ छत्र तथा चारों खोर खठ-पहल गमलं रखे गए । पांछे की छोर जड़ाऊ तथा सोने की संद्लियाँ रखकर उनपर शस्त्र, जैसे जड़ाऊ म्यान सहित रत्नजटित तलवार, जड़ाऊ मामान सहित तरकश और जड़ाऊ भाले, जिनके बनाने में समुद्र तथा म्वान के म्वजाने लगा दिए गए थे, सजाए गए। उस कमरे की इत, खंभे, द्वार तथा दीवार और उसके चारों

श्रोर के कमरों को जो दीवान खास तथा श्राम के थे, जरदोजी सायवानों तथा फिरंगी व चीनी जरदोजी कामों के पदों से जो गुजराती सुनहले तथा रुपहले जरवफ्त मखमल पर वने थे ऋौर जिनमें कलावन्तू व वादले के मालर लगे हुए थे, सजा दिए। उस विशाल कमरे के आगे मखमल जरवफ्त के व चारों आंर के कमरों के आगे मसमल जरवपत के सायवान रुपहले काम सहित लगा दिए गए। वारगाह के नीचे रंगीन फर्श बिझाकर उसके चारों श्रोर चाँदी के मुक्तर रखंदिए गए। उक्त वारगाह श्रपनी विशालता में त्राकाश की वरावरी करता था। बादशाही त्राज्ञा से अहमदाबाद के सरकारी कारखाने में तैयार किया गया था श्रीर एक लाख रुपया व्ययकर काफी समय में तैयार हुआ था। इसकी लंबाई सत्तर हाथ वादशाही तथा चौड़ाई पैंतालीस हाथ थी श्रीर चांदी के चार खंभों पर खड़ा किया गया था, जो हर एक सवा दो गज के घरे में था। यह तीन हजार गज भृमि घेरता था श्रीर दस सहस्र श्रादमी इसके नीचे खड़े हां सकते थे। तीन सहस्र फरीश आदि आदमी एक महीने के समय में उस विद्या की जानकारी से खड़ा करते थे। वह जनसाधारण में द्लवाद्ल के नाम से प्रसिद्ध था।

ऐसा वारगाह जो श्राकाश की वरावरी करे, कभी खड़ा न हुआ श्रीर न वैसा मकान कि स्वर्ग का नमूना हो, इस शोभा के साथ नहीं सजाया गया। वादशाह के उन मकानों में जाने के श्रनं-तर दस दिन तक वरावर जशन होता रहा। श्रीत दिन सौ श्राद-मियों को खिलश्रत मिलते रहे। झुंड के फुंड लोगों को मंसव में उन्नति, पद्वियाँ, नगद, घोड़े व हाथी पुरस्कार में दिए गए। मीर यहिया काशी ने इस बड़ी इमारत की समाप्ति की तारीख एक मिसरे से निकाली श्रीर इसके उपलच्च में उसे एक सहस्र रूपये पुरस्कार मिले। मिसरा—

शुद् शाहजहानावाद अज शाहजहाँ आवाद।

मकरमत खाँ को इस इमारत के तैयार कराने के पुरस्कार में मंसब में एक हजारी १००० सवार की उन्नति मिलने से उसका मंसव पाँच हजारी ४००० सवार ३००० सवार दो ऋसा सेह श्चलपा हो गया। २३ वें वर्ष सन् १०४६ हि० में मकरमत खाँ की शाह जहानावाद में मृत्यु हो गई। उक्त खॉ धनाढ्यता तथा ऐश्वर्य के 'लए प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध है कि एक दिन शाहजहाँ ने कहा कि बगदाद तथा इस्फहान के सानचित्रों के देखने के बाद वहाँ के श्रठपहल तथा पटे हुए वाजारों से ये नहीं बने, जेला कि वह चाहता था ऋौर उस वांछित कमी से यह नगर ठीक नहीं हुऋा। इस वारे में मकरमत खाँ से वहुत कहा सुनाथा। उन दिन से मकरमत कहता था कि यदि यह नगर मेरे नाम से पुकारा जाय तं। जो कुछ व्यय हुन्ना है वह सब राजकोप में भर दे। इसे एक पुत्र था जिसका नाम सुर्म्मद लतीफ था। २२वें वर्ष में यह मध्य दो श्राय का फीजदार नियत हुश्रा । इसका भतीजा रूहुह्या योग्य मंसव रखता था।

तेज चलनेवाली लेखनी ने लिखने के वहाने शाहजहानाबाद दुर्ग का वर्णन करते हुए प्रस्तुत विवरण में इस नगर तथा पुरानी दिल्ली का भी उल्लेख किया है। जब दुर्ग शाहजहानाबाद तैयार हो गया तब उसके दाएं तथा वाएं नदी के किनारे सभी ऐश्वर्य-शाली शाहजादों तथा बड़े बड़े सदीरों ने भारी इभारतें छौर भव्य प्रासाद बनवा डाले। इन वड़ी इमारतों के सिवा, जिसमें वीस लाख रुपए लग गए थे, जनसाधारण से लेकर वड़ों तथा धनियों ने अपने सम्मान के अनुसार व अपने धन के आधिक्य या कमी आर इच्छा या आराम के विचार से वहुत से गृह वनवाए। दुर्ग के वाहरी घेरे के वाहर की वस्ती को लेकर इस प्रकार इतना वड़ा नगर वस गया कि संसार के अमणकारी यात्रियों ने भी इतने विशाल, ऐश्वर्यपूर्ण तथा जनाकीर्ण नगर का कहीं पता नहीं दिया है। शैर—

ईश्वर की कृपा है कि यदि मिश्र व शाम हैं। तो वे इस जनपूर्ण नगर के एक कोने में हो जाएँगे॥

इस्तामी नगर वगदाद पाँच सौ वर्षों से अधिक काल तक अव्यासी खर्लाफों की राजधानी रहा है और दजला नदी के दोनों ओर मिलकर इसका घरा दो फर्सख अर्थात् छ कोस रस्मी है तथा इस बड़े नगर का घरा पाँच फर्सख अर्थात् एंद्रह कोस रस्मी है। जब नए नगर का प्राचीर जो पत्थर तथा मिट्टी का बना था, वर्षा की अधिकता के कारण स्थान स्थान पर दूट गया तब वह प्राचीर रह वें वर्ष में पत्थर तथा मसाले से बड़ी दृढ़ता से नींब देंकर बनवाया गया। ३१ वें वर्ष के अंत में यह छ सहस्र तीन सौ चेंसठ हाथ की लंबाई में, जिसमें सत्ताईस बुर्ज तथा ग्यारह दरवाजे थे, चार लाख रूपए व्यय करने पर तैयार हुई। इसमें के दो बड़े फाटक चार हाथ चोंड़े और नो हाथ कोण सहित ऊँचे थे।

लाहोर की छोर का मार्ग चालीस हाथ चौड़ा व एक सहस्र पौच सो वीस गज लंबा था, जिसके दोनों छोर पंद्रह सी साठ बड़े सुंदर व आकर्षक कमरे तथा मकान थे, जिन्हें वादशाही

श्राज्ञानुसार नगर निवासियों ने वनवाए थे। वाजार के सिरे से, जो वादशाही घुड़साल के पास था और जो दुर्ग की दीवाल से ढाई सौ हाथ की दूरी से आरंभ हुआ था, चौक तक वरावर श्रस्सी श्रस्ती थे । कोतवाली का चवूतरा चार सो श्रस्ती गज था। वहाँ से चोक तक वगदादी आठपहल के समान सो सो थे। इतने ही लंबे चौड़े बाजार थे। इस चौक के उत्तर विशाल दो मंजिला सराय नेगम साहव की थी, जो एक ग्रोर वाजार की तरफ श्रोर दूसरी ह्योर बांग की तरफ खुलती थी। यह बाग, जो वास्तव में तीन वाग थे, साहवाबाद कहलाता था और लंबाई में नौ सो वह-त्तर गज था। इनमें से एक मकरमत खाँ ने भेंट किया था, जिसे शाह जहाँ ने मलका को दे दिया था। उक्त जिले के वाजार के द्क्लिन श्रोर एक हम्माम घर वड़ी सफाई तथा सुंद्रता से उसी मलका की श्राज्ञा से बना हुआ था। इस सराय तथा चौक से फतह-पुरी महल के चौक व सराय तक पाँच सौ साठ गज था। आगरे की श्रोर के बाजार की लंबाई एक सहस्र पचास व चौड़ाई तास हाथ थी, जिसके दोनों ओर आठ सौ अहासी कमरे व गृह बंड़ी खुवी से बने हुए थे। बाजार के आरंभ में दुर्ग के फाटक के पास द्क्षियनी श्रोर श्रकवराबादी महल की वनवाई विशाल मस्जिद है श्रार इस नगर की जामा मस्जिद, जिसे जहाँनुमा मस्जिद कहते हैं, विशालता तथा दृढ़ता से दुर्ग के पूर्व की खोर सड़क पर एक सहस्र गज की टूरी पर बना हुआ है। इसकी नींव १० शब्बाल सन् ५०६० हि० को पड़ी थी। छ वर्ष में दस लाख रुपए के न्यय से साटुल्ला खाँ व खलीलुल्ला खाँ के प्रवंध में यह तैयार हुई थी। वनने की तारीख 'किन्लः हाजात आमद मस्जिने शाहजहाँ' से

(शाहजहाँ की मस्जिद में आवश्यकताओं के किन्तः आ गए) निकलती है। उस समय से लिखने के समय तक प्रायः सौ वर्ष वीत गए और भारी सदीरों तथा च्चपदस्य अमीरों द्वारा मने हर स्रोर चित्ताकपंक प्रासाद इस प्रकार वनवाए गए हैं कि तीव्रगामी विचारघारा भी इसके वर्णन में लँगड़ी हो गई है तब लकड़ी के पैर वाली लेखनी कैसे वर्णन कर सकती है। विशेषकर उन मस्जिदों का क्या वर्णन हो संकता है, जो सादुल्ला खाँ चौक या चाँदनी चौक में हैं श्रीर जिन्हें जफर खाँ प्रसिद्ध नाम रौशनुदीला के कारीगरों ने तैयार किया था। हर एक गुंवद के शिखर मीनारों के साथ ऊपर की श्रोर सुनहते ताँवों से चमक रहे हैं। सूर्य तथा चंद्र के उद्य के समय इनके प्रकाश आकाश की आँख को वंद कर देते हैं। इस कारण कि वहत दिनों से ईश्वरी छाया के मंडों का साया इस मस्जिद पर पड़ता रहा। प्राचीर के वाहर हर स्रोर के रहनेवालों का यही स्थान था, जो उसके चारों छोर रहते थे। सातों देश के ष्प्रादिमयों के झुंड के झुंड श्राने से हर गली व वाजार भरा हुआ था और प्रत्येक गृह धन माल से भरा पुरा था, जो नगरों के लिए अनिवार्य है। हर एक दूकान अनेक देश के अलक्ष्य तथा श्रमुल्य वरतुत्रों से भरी हुई थी। इसी से नादिरशाही डपद्रव में इस नगर पर गहरी चोट पहुँची श्रोर थोड़े ही समय में फिर वैसी ही हालत को पहुँच गया प्रत्युत् पहिले से भी अच्छी हालत को पहुँच गया। उसके मानचित्र तथा विवरण का चित्रण लेखनी की शक्ति के परे हैं। वारीक कारीगरी तथा अच्छी कला का वाजार नित्य है और गान विद्या तथा जलसों का हृदय से संबंध है। तीत्रगामी लेखनी के पेर इस आखर्यजनक स्थान की

विशेषतात्रों के वर्णन में लँगड़े हो गए हैं इसिलए 'फरोगी' कश्मीरी के एक शेर पर संतोप करता हूँ, जिसे इस नगर पर उसने बनाया है। शेर—

यदि संसार को श्रपने से कुछ श्रच्छा याद हो तो यड़ी शाह-जहानावाद होगा।

प्राचीन दिल्ली, जो हिंदुग्तान के बड़े तथा पुराने नगरों में से है, पिहले इंद्रप्रस्थ कहलाता था। लंबाई एक सो चौदह दर्जी व छड़तीस दकीका ख्रीर चौडाई छड़ाईस दर्जी व पंद्रह दकीका थी। यद्यपि छुछ लोग इसे दूसरे इकलाम में मानते हैं पर है तीसरे में। सुलतान छुतुबुदीन तथा सुलतान शम्सुदीन दुर्ग पिथोंग में रहते थे। सुलतान गियासुदोन बलवन ने दमरे दुर्ग की नींव डाली पर उसको छाशुभ समभा। सुइड्जुदीन केंकुबाद ने जमुनाजी के किनारे नए नगर की नींव डाली, जिसे केलीगढ़ी कहते हैं। ख्रमीर खुसरो किरानुग्सादेन में इस नगर की प्रशंसा करता है। शेर—

ऐ दिल्ली और ऐ सादे बुनो । पाग बाँधे हुए और चीरा टेड़ा रखे हुए ।

हुमायूँ का मकवरा अब भी इसी नगर में है। मुलतान अलाउदीन ने दृसरा नगर बसाकर उसका नाम सिरी रखा। इसके बाद तुगलक शाह ने तुगलकाबाद बमाया। इसके अनंतर इसके पुत्र मुलतान मुह्म्मद ने नया नगर और अच्छे प्रासाद बनवाए। मुलतान फीरोज ने अपने नाम पर बड़ा नगर बसाया और उमुना नदी को काटकर पास लाया। फीरोजाबाद से तीन कोन पर दूसरा महल जहाँनुमा नाम से बनवाया।

जव हुमायूँ का समय श्राया तव इंद्रप्रस्थ दुर्ग को वनवाकर उसका दीनपनाह नाम रखा। शेर खाँ सूर ने अलाउदीन की दिल्ली को उजाड़ कर नया नगर तैयार कराया। इन नगरों के चिह्न स्पष्ट मिलते हैं। इस प्रांत की लंबाई पलोल से लुधियाना तक, जो सतलज नदी पर है, एक सौ साठ कोस है श्रीर चौड़ाई रेवाड़ी सरकार से कमायूँ की पहाड़ी तक एक सौ चालीस कोस है। दूसरे हिसार से खिजाबाद तक एक सौ तीस कोस है। पूर्व में ख्रागरा, उत्तर-पूर्व के वीच ख्रवध प्रांत के ख्रंतर्गत खैरावाद, ंडत्तर में पार्वत्य स्थान, दक्षिण में छागरा व छजसेर छौर पश्चिम में लुधियाना तथा गंगा का स्रोत है। इस प्रांत में दूसरी वहुत सी नहरें हैं। इस प्रांत के उत्तरी पहाड़ को कमायूँ कहते हैं। सोना, चाँदी, सीसा, ताँवा, हड़ताल तथा सुहागा की खानें हैं। कस्तूरी मृग, पहाड़ी चैल, रेशम के कीड़े, वाज व शाहीन तथा श्रन्य शिकारी जानवर श्रीर हाथी व घोड़े बहुत हैं। इस प्रांत में श्राठ सरकार श्रौर दो सो वत्तीस पर्गने हैं तथा इसकी श्राय श्रकवर के समय में साठ करोड़ सोलह लाख पंद्रह हजार पाँच सो पचपन दाम थी । जब शाहजहाँ ने नया नगर बसाकर शाह-जहानावाद नाम से राजधानी वना लिया तत्र महालों के बढ़ने से वारह सरकार तथा दो सौ इक्यासी महाल हो गए। इसकी ष्प्राय एक सो बाईस करोड़ डंतीस लाख पचास हजार एक सो सैंतीस दाम हो गई।

इस शांत की श्रोर जो हिंदुस्तान के श्रच्छे नगरों से युक्त है, तीन फरलें होती हैं। श्राचान (मार्गशीर्ष) के श्रारंभ से वहमन (काल्गुन) तक जाड़ा रहता है श्रीर श्राजर (पूस) तथा दी (माघ) में ठंढक बहुत पड़ती है। इसके पहिले तथा वाद के महीनों में ठंढक रहती है पर ऋधिक नहीं । इस फसल की ऋतु की खूबी हिंदुम्तान में यह है कि सेर तथा श्रहेर इच्छा भर किया जा सकता है। दूसरी गर्मी अन्फंदियार (चैत्र) के आरंभ से खुरदाद (आपाढ़) के छात तक रहती है। अस्फंदियार में हिंदुरतान के वहार (बसंत) का छारंभ है, पूर्णरूप मे । फरवरदी (वैशाख) भी साधारण है। इन दो महीनों में सवारी व परिश्रम कर सकते हैं। ऋर्दे त्रिहिश्त ( ज्येष्ट ) भी बुरा नहीं है पर विना श्रावश्यकता के परिश्रम नहीं हो सकता । खुरदाद में वड़ी गर्मी पड़ती है। तीसरा वर्षा काल है। जब वर्षा होती रहनी है हवा श्रच्छी रहती है श्रोर नहीं तो खुरदाद से बढ़कर गर्मी होती है। श्रमरदाद (भाद्रपद ) ठोक वर्षा का महीना है स्त्रीर वड़ी श्रच्छी हदा चलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में दस पंद्रह बार बर्पा होती है ओर रंगीन बादल दिखलाई देते हैं। यह काल भी हिंदुस्तान की खूबियों में से है। शहरयार (चाश्विन) में भी वर्षा होती है पर इपके पहिले के महीने सी नहीं। वर्षा का श्रंतिम महीना मेहर (कार्तिक ) है। इस समय की वर्षा रवी व खरीफ दोनों को लाभदायक है। प्रतिदिन एक पहर बाद गर्म हो जाता है और गत्रि ठंढी होनी है, यदि वर्षा हुई तो वरसात नहीं तो गर्भी। परंतु गर्मी की हवा में उमस नहीं होती। वर्षी काल में पानी न बरसने तथा हवा न चलने से उमस होती है। ये तीनों ऋनु कुल हिंदुस्तान में होते हैं पर हवा में भिन्नता रहती है।

#### मखसूस खाँ

यह सईद खाँ चगता का छोटा भाई था। जिस समय श्रकचर धावा करता हुआ गुजरात गया तव मुलतान के सूचेदार सईद खाँ को उस घ्रोर विदा कर इसको अपने साथ ले लिया। २१ वें वर्ज में यह शहवाज खाँ के साथ गजपित की चढ़ाई पर नियत हुन्ना । जब २६ वें वर्ण में वादशाह ने शाहजादा सुलतान मुराद को सेना सहित कावुल की त्रोर मिर्जा मुहम्मक हकीम को दंह देने के लिए भेजा तब इसे सेना के वाएँ भाग में स्थान मिला। इसके वाद जब वादशाह ने ख्यं काबुल जाकर मिर्जी मुहम्मद हकीम का दोप चमा कर दिया श्रीर जलालाबाद की श्रीर जहाँ वड़ी सेना मौजूद थी फ़ुर्ती से गया तव उक्त दाँ। साथ में था। उड़ीसा की चढ़ाई में इसने वहुत प्रयत्न किया था, जो राजा . मानसिंह के आधिपत्य में पूर्ण हुई थी। इसके अनंतर शाहजादा मुलतान सलीम के साथ नियुक्त होकर ४६ वें वर्ष में उसके साथ सेवा में उपिथत हुन्ना श्रीर इसे तीन हजारी नंसव मिला । जहाँ-गीर के राज्यकाल के आरंभ में जीवित था। मृत्यु की तारीख देखने में नहीं श्राई। इसके पुत्र मकसृद् के लिए जिससे उसका

१. मुगल द्रवार के पाँचवें भाग में इसका विवरण दिया गया है।

पिता प्रसन्त नहीं था, जहाँगीर की राज्यगद्दी पर इसके वड़े भाई सईद खाँ चगत्ता ने मंसव के लिए प्रार्थना की थी जिसपर वाद-शाह ने उत्तर दिया कि जिससे उसका पिता अप्रसन्त है वह कैसे खुदा की कृपा तथा वादशाह की दया पा सकता है ।

१. जहाँगीर नामा में ये ही शब्द दिए हुए हैं।

#### मजनूँ खाँ काकशाल

यह एक श्रच्छा तथा ऐश्वर्य शाली सर्दार था । हुमायूँ के समय इसे नारनौल जागीर में मिला था। जन हुमायूँ की मृत्यु हो गई तव शेरशाह के एक अच्छे दास हाजी खाँ ने भारी सेना लेकर इस दुर्ग को घेर लिया, जिससे मजनूँ खाँ बहुत कष्ट में पड़ गया। हाजी खाँ के साथी राजा भारामल कछवाहा ने शील तथा वीरता दिखलाकर मजनूँ खाँ को संधि के साथ दुर्ग से वाहर लाकर दिल्ली भेज दिया। जव अकवर वादशाह हुआ तव इसे मानिक-पुर जागीर में मिला। जिस समय खानजमाँ १ तथा उसके भाई ने शत्रुता श्रोर विद्रोह का भंडा खड़ा किया उस समय इसने दृद्वा से उनका सामना कर राजभक्ति दिखलाई। जिस युद्ध में खानजमाँ श्रपने भाई के साथ मारा गया उसमें मजनूँ खाँ ने वादशाह के साथ रहकर बहुत प्रयत्न किए। १४ वें वर्ष में वाद-शाह के श्राज्ञानुसार कालिंजर दुर्ग घेर लिया, जो भारत के प्रसिद्ध हुर्गो में से था। इस हुर्ग को ठट्टा<sup>२</sup> के शासक राजा रामचंद्र ने पठानों की गिरती हालत में भारी नगद दाम देकर बहार खाँ से ले लिया था। जव चित्तीड़ तथा रंतभँवर के दुर्गों की विजय का

१. सुगत्त दरबार माग २ ए० २८१-२८८ देखिए।

२. ठटा भूल से लिख गया है, भट्टा चाहिए जिसे बघेलखंड भी कहते हैं।

समाचार फैला तब राजा ने हुर्ग को मजनूँ खाँ को सौंप दिया श्रीर उसकी ताली २६ सफर सन् ६५७ हि० को द्रवार भेज दिया। उस दृढ़ दुर्ग की श्रध्यत्तता वादशाह ने उक्त खाँ को सौंप दिया। १७ वें वर्ष में खानखानाँ मुनइम खाँ के साथ यह गोरख-पुर की रत्ता को गया।

संयोग से उसी वर्ष गुजरात की चढ़ाई के आरंभ में वादशाह के साथ रहते हुए बाबा खाँ काकशाल की मीर तुजुक शहबाजखाँ से प्रबंध के संबंध में बातें करने के कारण भत्सीना हुई थी। सूठे चुगुलखोरों ने खानखानाँ की सेना में यह गप उड़ा दी कि वावा लाँ, जन्वारी, मिर्जा मुहम्मद् श्रौर दूसरे काकशाल शहवाज खाँ को मारकर विद्रोही मिर्जी के यहाँ चले गए हैं श्रीर वादशाह ने लिखा है कि मजनूँ खाँ को कैद कर लें। उक्त खाँ ने मार्ग ही में कुल काकशालों को सेना से अलग कर लिया। सेनापित ने बहुत समभाया कि समाचार मूठा है, इसमें सचाई नहीं है पर कोई लाभ नहीं हुआ। इसके अनंतर जव दरवार से पत्र पहुँचे कि वावा खाँ घ्रौर जव्वारी श्रपनी श्रच्छी सेवाघ्रों के कारण वादशाह श्रकवर के कृपापात्र हैं तब मजनूँ खाँ श्रपने कार्य से लिजत होकर खानखानों के पास पहुँचा, जब वह गोरखपुर विजय कर लौटा था। इसके अनंतर वंगाल तथा विहार की विजय में सेना-पति के साथ रहकर इसने खूब प्रयत्न किए। सन् ६८२ हि० में खानखानाँ के प्रयत्नों से वंगाल की विजय होने पर दाऊद सा किरोनी उड़ी सा की ओर चला गया और काला पहाड़, सुलेमान तथा वावृ मंगली घोड़ा घाट को चले गए। खानखानाँ ने उस प्रांत की राजधानी टांडा में निवासस्थान वनाया छोर विजयी

सेना को चारों छोर भेजा जिससे लगे हाथ उस प्रांत का कुल कुप्रवंध तथा भगड़ा मिट जाय। मजनूँ खाँ कुछ अन्य सदीरों के साथ घोड़ावाट भेजा गया। काकशालों ने उस ओर युद्ध कर अपनी वीरता दिखलाई तथा खूब लूट बटोरा। घोड़ाघाट के शासन का दम भरनेवाला सुलेमान मंगली परलोक गया। अफ-गानों के परिवार केंद्र हुए और वह बस्ती अधिकार में चली आई।

मजनूँ खाँ ने सुलेमान खाँ मंगली की पुत्री से अपने पुत्र जन्वारी वेग का विवाह वाँघा और उस प्रांत को काकशालों में वाँट दिया । उसी वर्ष प्रशीत् २० वें वर्ष में खानखानाँ दाऊद को दंड देने के लिए गंगा की श्रोर रवाना हुआ। कूच की श्रोर भागे हुए बाबू मंगली तथा काला पहाड़ ने जलालुद्दीन सूर के संतानों से मिलकर फिर विद्रोह कर काकशालों पर चढ़ाई कर दी। इन सव ने लजा तथा सम्मान को धूल में मिला कर कहीं ठहरने का साहस नहीं किया और टाँडा भागकर चले आए। मजनूँ खाँ मुश्रह्यन खाँ के साथ खानखानाँ की प्रतीचा में टाँडे में ठहरा रहा। खानखानाँ दाऊद की संधि के अनंतर शीव्रता से लौटा श्रीर दूसरी बार मजनूँ खाँ की सदीरी में सेना घोड़ाघाट भेजी। इसने नए सिरे से उस प्रांत को खाली कराकर उचित प्रबंध किया । उसी वीच इसकी मृत्यु हो गई । इसका मंसव तीन हजारी था। तवकात के लेखक ने पाँच हजारी लिखते हुए लिखा है कि इसके पास निज के पाँच सहस्र सवार थे। इसकी मृत्यु पर इसका पुत्र जन्वारी कुछ वर्षी तक नौकरी तथा सेवा कार्य में लगा रहा। जव दाग की वात उठी श्रौर काकशालों का मुंड श्राशंकित हो विद्रोह का विचार करने लगा तव यह भी उनका साथी हो गया था। मुजफ्फर खाँ तुर्वती के मारे जाने पर, जो कुछ समय तक सफल हुआ था छोर हर एक के लिए पदवी निश्चित की थी, इसकी पदवी ख्वाजाजहाँ हुई। जब इस मुंड ने मासूम खाँ कावुली से अलग होकर चमा याचना की तब सेवा में आने पर अकबर ने इसको बहुन दिनों तक केंद्र में रखा। ३६ वें वर्ष में इसको लिजत देखकर चमा कर दिया।

१. मुगल दग्वार के इसी भाग में इसकी जीवनी दी गई है।

#### मतलव खाँ मिर्जा मतलव

यह मुख्तार खाँ सन्जवारी का नवासा था। इसकी माँ गुलरंग बानू देगम का निकाह उक्त खाँ के छोटे भाई सैयद मिर्जा मुहसिन के साथ हुआ था। एक खाँ अपने सौभाग्य तथा अपनी माँ की सिफारिश से झौरंगजेव के समय में काम पाकर ऋदियों का विख्शी नियत हुआ। २६ वें वर्ष में वहरः मंद खाँ का प्रतिनिधि होकर जो अनंदी के थाने को जा रहा था, इसने द्वितीय बख्शी का कार्य किया। इसी वर्ष सैकुल्ला खाँ के स्थान पर मीर तुजुक नियत हुआ। ४१ वें वर्ष में इसे खाँ की पदवी मिली तथा मंसव बढ़कर डेढ़ हजारी ४०० सवार का हो गया। वादशाह से इसने ऋपने को कर्मठ प्रगट किया था इसलिये वहधा उपद्रवियों को दंह देनेवाली सेनायों की सजावली या दरवार की सेवाओं की नायवी इसे मिलती और उन कार्यों को ठीक करने से मंसव में उन्नित होती रही। इसके अनंतर जव वहर:मंद खाँ के स्थान पर मीर वर्ष्शी का उचपद खाँ नसरत जंग को दिया गया श्रीर वह श्रधिकतर घूमने तथा श्रभागे मराठों का पीछा करने में लगा रहता था इसलिए मतलब खाँ श्रस्थायी रूप में उसका अति-निधि होकर वाकिनकीरा की विजय के अनंतर दुरवार में बख्शी-ं गीरी का काम पूरा करता रहा। इस कारण इसकी सदीरी वढ़ गई श्रोर मंसव में सदारों की उन्नति तथा डंका मिला। श्रोरंग-जेव के राज्यकाल के ख्रांत में यह द्रवारी सर्दारों में एक तथा प्रभावशाली मुत्सिह्यों में, जो कुछ आदिमयों से अधिक न थे, एक था। यह पड़ाव के पास के शत्रुओं को दमन करने पर भी नियत था। औरंगजेव की मृत्यु पर सभी सर्दारगण शाहजादा मुहम्मद आजमशाह के पत्त में हो गए। यह भी उन्हीं में शामिल होकर पुरस्कृत हुआ तथा इसे मुर्तजा खाँ की पदवी मिली। यह निर्धन तथा रूखे स्वभाव का मनुष्य था। नेस्रसत खाँ मिर्जा मुहम्मद हाजी ने, जिससे एक भी भाषा नहीं छूटी थी, उस समय यह शेर कहा—

सिधाई को छोड़ता हूँ, टेढ़ेपन में होना चाहता हूँ।
यदि यह मुर्तजा हो तो मैं खारिजी (न माननेवाला)
होना चाहता हूँ॥

उक्त शाहजारे के साथ वहादुरशाह के युद्ध में यह वहुत घायल हुआ। खानखानाँ मुनइस खाँ इसको युद्धस्थल से महायत के पीछे वैठाकर लिया लाया। उन घावों के कारण इसकी मृत्यु हो गई। यह कहावर तथा लंबा मनुष्य था और मूर्कता तथा सिधाई के लिए प्रसिद्ध था। पिता का प्रभाव संतान पर पड़ता ही है इससे इस मृत के संतानों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इसके दो पुत्र थे। वहादुरशाह के समय प्रथम पुत्र को पिता की पद्वी मिली, जो जानसिपार खाँ वहादुर-दिल का दामाद था। दूसरा तरिवयत खाँ मीर आतिश का दामाद था और इसे अबू तालिव खाँ की पद्वी मिली। फर्रुखिसयर के राज्यकाल में प्रथम खिरी गुजरात का फोजदार हुआ। यहाँ से वदले जानेपर नए संबंध के कारण, जिसमें इमकी भांजो तथा मृत कामयाव खाँ की पुत्री श्रमीरुल्डमरा हुसेन श्रलो खाँ को व्याही गई थी,

यह ह्यावान सर्होर हिन्स जाकर श्रोरंगावाद में रहने लगा श्रोर इसका छोटा भाई गुजरात प्रांत के स्रांतर्गत कोदरः व थासरः का होजरार हुआ। वे समृद्धिशाली हो छठे। इसके वार अमीरुल् उमरा ने इसे बगलाना की फोज इगरी पर नियत कर दिया। उक्त खाँ ने अच्छी सेना के साथ आलम अली खाँ के पास पहुँच कर नवाव आसफजाह के युद्ध में अपना छुल ऐस्रये नष्ट कर हिया। उसी समय हैहरावाद का शासक मुवारिज खाँ फतहजंग से मिलने के लिए आया हुआ था। उसने मतलव खाँ की पुत्री को ग्रपने पुत्र ख्वाजा श्रमद खाँ के लिए माँगा। कहते हैं कि दुरवस्था के कारण शादी के लिए सामान ठीक करने को कुछ. धन भी निश्चय हुन्त्रा था पर मतलव खाँ ने अधिक धन माँगा और इसने अस्वीकार कर दिया। इसपर कुछ हो उक्त खाँ ने मध्यस्थों से, जो संदेश लाए थे, कहा कि आखिर क्या समसे कि यह लड़की मुख्तार के वंश की है। उनमें से एक ने, जो चपल प्रकृति का था, कहा कि वे भी इस दामादी के कारण मुख्तार के काम करनेवाले हैं। अवृतालिय खा भी आपित में पड़ा हुआ था, इसलिए उक्त खाँ के साथ हेदराबाद जाकर कोलपांक के छंतर्गत शाहपुर की दुर्गाध्यज्ञता तथा अन्य कृपाएँ पाकर आराम से रहने लगा। नवाव आसफजाह के गुद्ध में, जो सुवारिज खाँ से हुआ था, यह भा घायल हुआ। औरंगावाद में रहते हुए दोनों भाई समय आने पर मर गए।

#### मरहमतखाँ बहादुर गजनफरजंग

इसका नाम मीर इब्राहीम था श्रीर यह श्रमीर खाँ कावुली का पुत्र था। श्रीरंगजेव के ४८ वें जल्सी वर्ष में इसका मंसव वढकर एक हजारी ४०० सवार का हो गया। मुहम्मद् फर्नख-सियर के समय में मालवा प्रांत के अंतर्गत मांडू का दुर्गाध्यच तथा फौजदार नियत है। कर इसने वहाँ के उपद्रवियों की दंड देने सें नाम कमाया। उक्त वादशाह के राज्य के द्यंत में जब हसेन श्रली खाँ दिच्छा से राजधानी लौट रहा था तब यह मार्ग में होते हुए भी लड़जा के सारे या यह समफकर कि वादशाह उससे श्रप्रसन्न हैं वीमारी के वहाने मिलने नहीं ऋाया । हुसेन ऋली साँ ने दरबार पहुँचते ही इसे उस पद से हटा दिया और नियुक्त सर्वार को अधिकार दिलाने के लिए मालवा के तत्कालीन शासक नवाव निजामुल्मुल्क आसफजाह को लिखा। इसने इसे समभा-कर दुर्ग से बुलवा लिया और इस कारण कि द्रवार जाने का इसका मुख नहीं था इसलिए इसे मालवा के महाल सिगौंज आदि का दुर्गाध्यच वना दिया । उसी समय आसफजाह ने दिन्ए जाने का निश्चय किया तव यह छाच्छी सेना लेकर उसके साथ हो गया। सेंगद दिलावर छाली खाँ के युद्ध में यह बाएँ भाग का अध्यक्त था । खुव प्रयत्न कर यह हरावल के बराबर जा पहुँचा श्रोर शबु के साथ के बहुत से राजपून मारे गए । आलम श्रली खाँ के युद्ध

१. एवाजम कुली खाँ।

में भी इसने बहुत प्रयत्न कर वीरता दिखलाई। विजय के वाद् इसका मंसव वढ़कर पाँच हजारी ४००० सवार का हो गया श्रीर मरहमत खाँ वहादुर गजनफरजंग की पदवी के साथ यह वहात-पुर का सूवेदार नियत हुआ। खानदेश के रावलों को दमन करने में इसने बहुत प्रयत्न किया। परंतु जव इसके कर्मचारियों के श्रत्याचार की फर्याद श्रासफजाह तक पहुँची तव खानदेश के शासन के वदले वगलाना की फोजदारी इसे मिली और चौदह लाख रुपए की जागीर इसके नाम नियत हुई। इससे यह प्रसन्न न होकर तथा मुहम्मदशाह के राज्य के दृढ़ होने श्रीर वारहा के सैयदों के प्रभुत्व के नष्ट होने का समाचार सुनकर द्रवार गया तथा कुछ दिन मेवात का फौजदार श्रीर वाद को पटना का सबे-दार हुआ। समय आने पर इसकी मृत्यु हो गई। इसका पुत्र वकारल्ला खाँ, जो श्रवुल्मंसूर खाँ सफद्रजंग के भाई मिर्जा मुहसिन का दामाद था, वहुत दिनों तक उक्त खाँ का प्रतिनिधि होकर इलाहाबाद का प्रबंध करता रहा। श्रहमद खाँ वंगश के उपद्रव में इसने हुक रह कर हुर्ग की श्रफगानों से रचा की।

इस वर्ष दो अल्लामा संसार से उठ गए। श्रंतिम गए श्रोर श्रगले गए॥ दोनों ने कभी मित्रता न की इससे तारीख न हुई कि 'हर दो बाहम रफ्तंद' (दोनों साथ गए)।

श्रकवर ने, जो इस पर विशेष कृपा रखता था, वीमारी के समय इसका हाल कृपा कर पुछ्रवाया था श्रीर इसकी मृत्यु पर शोक भी प्रकट किया था। जब वह इसन श्रव्दाल में पहुँचा तब इसकी श्रात्मा की शांति के लिए इसकी कन्न पर फातिहा पढ़ा था। इकीम श्रच्छे मस्तिष्क वाला, मम् इ तथा वुद्धिमान था। फैजी ने उसकी शोक-कांवता में कहा है। शैर का श्रथ इस प्रकार है—

उसकी तात्विक बातें भाग्य की अनुवाद थीं। सुकायों से उसके उपाय दुभाषिए की स्त्रीकृति थी।

सांसारिक कार्यों में यह श्रालस्य नहीं करता था। इससे जो कुछ प्रकट होता वह चुद्धिमत्ता में गंभीर निकलता। परोपकार, उदारता तथा गुणों में अपने समय में श्रद्धितीय था। इसके समय के किवयों ने इसकी प्रशंसा की है, विशेष कर मुल्ला उर्फी शीराजी ने, जिसने बहुधा कसीदें इसकी प्रशंसा में कहे हैं। उमके कसीदों में से एक किता यह है। (यहाँ चार शैर दिए गए हैं, जिनका धर्ष नहीं दिया गया है।)

इसका भाई हकीम न्रहीन 'करारी' उपनाम रखता था और विद्वान् कवि था। कविता भी अच्छी करता। यह शेर उसका है जिनका अर्थ इस प्रकार है—

मृत्यु को अपयश क्या दूं क्योंकि तुम्हारे कटा इ रूपी तीरों से घायल हूँ। यदि अन्य सो वर्ष बाद भी महँगा तो इन्हीं से मारा जाउगा।

जव भारी उपद्रव शांत हुआ तव यह अकवर वादशाह की श्राज्ञा से वंगाल गया था। वहीं विना उन्नति किए वड़े विद्रोह में समाप्त हो गया। इसकी कई क्हावतें थीं कि दूसरों के सामने श्रपने साहस की वातें प्रगट करना लोभ दिखलाना है, वाजारू सेवकों पर दृष्टि रखना अपना स्वभाव विगाड़ना है, जिस पर विश्वास करो वही विश्वासपात्र है। यह हकीम अवुल फत्ह को संसारी जीव कहता और इकीम हुमाम को परलोक का मनुष्य सममता था तथा श्रपने को दोनों से श्रलग रखता था। हकीस हुमाम का वृत्तांत खलग दिया गया है। इसका एक खौर भाई हकीम लुत्कुला ईरान से आकर हकीम अवुल् फत्ह के द्वारा वादशाही सेवकों में भर्ती हो गया और उसे दो सदी मनसव मिला । यह शीव्र मर गया । इसका पुत्र हकीम फत्ह उल्ला संपत्ति-वान तथा योग्य पुरुष था। जव जहाँगीर की इस पर छुपा नहीं रह गई तब एक दिन दिश्रानत खाँ लंग ने इस पर राजद्रोह का श्रारोप कर प्रार्थना की कि सुलतान खुसरो के विद्रोह के समय उसने मुफ्तसे कहा था कि इस समय यही उचित है कि उसे पंजाब व्रांत देकर इस भगड़े को समाप्त कर दें। फत्ह उल्ला ने यह कहना श्रस्वीकार कर दिया। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध शपथ लेने लगे। ष्ट्रभी पंद्रह दिन नहीं वीते थे कि मृठे शपथ ने अपना काम किया। श्रासफ खाँ जाफर के चचेरे भाई नृरुद्दीन ने सुलतान सुसर को वचन दिया कि अवसर मिलते ही वह उसे केंद्र से निकाल कर गद्दी पर वैठावेगा । इसने उसका साथ दिया । दसरे वर्ण काबुल से लाहौर लौटते समय देवयोग से यह वात वादशाह तक पहुँची तब नृरुद्दीन की खोज के बाद उसके दूसरे साथियों के साथ यह भी दंड को पहुँचा। हकीम फत्ह उल्ला को गदहे पर उत्तटा सवार कर पड़ाव दर पड़ाव साथ लाए और उसके बाद उसे अंधा कर दिया।

श्रन्य इतिहास ग्रंथों में इसे प्राण्दंड देना लिखा है पर तुजुके जहाँगीरी में भी ग्रंघा करना हो उल्लिखित है।

### महमूद खाँ बारहा सैयद

इस जाति का यह प्रथम पुरुष था, जो तैमूरिया वंश के राज्य में सरदारी को पहुँचा। पहिले यह वैराम खाँ खानखानाँ की सेवा में था। अकवरी राज्य के १ म वर्ष में अली कुली खाँ शेवानी के साथ हेमूँ को ट्मन करने पर नियत हुआ, जो तर्दी वेग खाँ के पराजय पर घमंड से भारी सेना एकत्र कर दिल्ली से धागे रवाता हुआ था। २ रे वर्ष शेर खाँ सूर के दास हाजी खाँ को दंड देने पर नियुक्त हुआ जो अजमेर तथा नागौर पर अधि-कार कर स्वतंत्रता का दम भरने लगा था। ३ रे वर्ष दुर्ग जैतारण पर अधिकार करने को नियत होकर उसे राजपृतों से विजय कर लिया। जब वैराम खाँ का प्रभुत्व मिट गया तव वादशाही सेवा में भर्ती होकर इसने दिल्ली के पास जागीर पाई। ७ वें वर्प में जब शस्युदीन मुहम्मद खाँ श्रतगा के मारे जाने पर सशंकित होकर खानखानाँ मुनइमवेग दूसरी वार कावुल की श्रीर भागा तव सेयद महमृद खाँ, जो श्रपनी जागीर के महाल में था, उसको पहिचानकर सम्मान के साथ वादशाह के पास लिवा लाया। इसके अनंतर इत्राहीम हुसेन मिर्जा का पीछा करने पर नियत हुआ। इसके वाद जब खयं वादशाह ने इस काम को करना चाहा श्रोर श्रागे गए हुए सर्दारों को श्रादमी भेजकर लौटा लिया तव रक्त खाँ शीव्रता करके सरनाल करवे के पास वादशाह की सेवा में पहुँच गया श्रीर श्रन्छा प्रयत्न किया। जब उक्त मिर्जा परास्त होकर आगरे की आर भागा तव यह अन्य सर्दारों के साथ एक मिर्जा का पीछा करने पर नियुक्त हुआ। १८ वें वर्ष में गुजरात प्रांत से वादशाह के लौटने के पहिले नीचे के सर्दारों में नियत हुआ। जब वादशाह धावा करते हुए मेरठ की सीमा पर पहुँचे तब यह सेवा में उपस्थित हुआ। मुह्म्मद हुसेन मिर्जा के युद्ध में जब वादशाह ने म्बयं थोड़े आद्मियों के साथ सेना का व्यूह तैयार किया तब यह अन्य सर्दारों के साथ मध्य में स्थान पाकर युद्ध में निधड़क हो आगे बढ़कर बहाहुरी से लड़ा। उसी वर्ष के अंत में वारहा के सैयदों तथा अमरोहा के सैयद महम्मद के साथ मधुकर बुंदेला के प्रांत पर नियत हुआ और वहाँ जाकर तलवार के जोर से अधिकार कर लिया। उसी के पास सन् ६८०हि० में इसकी मृत्यु हो गई। यह दो हजारी मंसब तक पहुँचा था।

वारहः शब्द से अर्थ है वारह मोजों का, जो जमुना तथा गंगा जी के बीच के दोश्रावे में संभल के पास स्थित है। उक्त खाँ परिवार वाला श्रादमी था। वादशाही सेवा में पहुँचकर बीरता तथा उदारता में नाम कमाया और सिधाई में ख्याति पाई। कहते हैं कि जब अकबर ने इसको मधुकर बुंदेला पर नियत किया तब इसने पूरा प्रयत्न कर विजय प्राप्त किया। इसके श्रनंतर जब सेवा में पहुँचा तब प्रार्थना की कि मैंने ऐसा श्रोर बेसा किया। श्रासक खाँ ने कहा कि मीरान जी यह विजय बादशाह के इकवाल से हुई श्रोर सममों कि इकवाल नाम एक बादशाही सदीर का होगा। उत्तर दिया कि तुम गलत क्यों कह रहे हो? बहाँ बादशाही इकवाल न था, मैं था यौर हमारे भाई थे तथा तलवार दोनों हाथ से इस प्रकार मारता था। वादशाह ने मुस्किराकर उस पर अनेक कृपाएँ कीं। एक दिन किसी ने न्यंग्य में इससे पूछा कि वारहा के सैयदों का वंश वृत्त कहाँ तक पहुँचता है। इसने तुरंत आग के कुंड में जंधे तक खड़े होकर, जिसे मलंग के फकीरगण रात्रि में जलाया करते हैं, कहा कि यदि में सैयद हूँ तो आग असर न करेगा और यदि सैयद न हूँगा तो जल जाऊँगा। प्रायः एक घड़ी तक आग में खड़ा रहा और आदिमयों के बहुत रोने गाने पर निकला। पैर में मखमल का जूता था जो नहीं जला था। उसके पुत्र सैयद कासिम और सैयद हाशिम थे, जिनका वृत्तांत अलग दिया गया है।

१. नुगल दरबार भाग ३ पृ० ५७ ८ देखिए।

## महमूद, खानदीराँ सैयद

यह खानदौराँ नसरत जंगे का मध्यम पुत्र था। पिता की मृत्यू पर इसे एक हजारी १००० सवार का मनसव मिला। भाग्य की सहायता से तथा अच्छी प्रकार सेवा कार्य करते हुए ऐश्वर्य तथा संपत्ति ऋर्जन करने में यह ऋपने वड़े भाई सैयद महम्मद से आगे बढ़ गया। २२ वें वर्ष में इसका मनसव दो हजारी हो गया और कंधार की चढ़ाई में शाहजादा औरंगजेव वहादुर के साथ गया । २३ वें वर्ष में लौटते समय सादुल्ला खाँ के साथ सेवा में पहुँचा, जो साम्राज्य तथा प्रबंध कार्य में श्रयणी था। इसे पहिले पिता की पदवी नसीरी खाँ मिली खाँर उसके बाद मालवा प्रांत में नियुक्ति श्रौर रायसेन की दुर्गाध्यत्तता श्रौर जागीरदारी मिली । ३० वें वर्ष जव मालवा का सूवेदार, जो उस प्रांत के छुल सहायकों के साथ द्विण के शासक शाहजादा महम्मद् श्रीरंगजेव के श्रधीन नियत हुश्रा कि अब्दुल्ला कुतुवशाह के दमन करने में सहायता दे तव यह भी वहाँ साथ गया। इस कार्य के सफलता-पूर्वक पूरा हो जाने पर यह श्रपने निवास-स्थान को लौटा। इसी वर्ष फिर वादशाही आज्ञा से द्विण जाकर उक्त शाहजादा के साथ श्रादिल शाही राज्य को लुटने तथा श्राक्रमण करने में वड़ी वीरता दिखलाई।

मुगल दरवार भाग ३ पृ० १५३-६१ पर इसकी जीवनी देखिए ।

शिवाजी तथा मानाजी भोंसला ने वीजापुरियों के संकेत पर **ब्राह्मद नगर के ब्रासपास विद्रोह मचाकर कु**छ महालों पर घावा कर दिया था इसलिए नसीरी खाँ तीन सहस्र सवार तथा कार-तलव खाँ, एरिज खाँ आदि सरदारों के साथ उस ओर जाकर यद्ध में दत्तचित्त हुआ श्रीर शिवाजी के सैनिकों में से वहुतों को मार डाला । इसने स्वयं वीरगाँव में अपना निवास-स्थान वनाया, जिसमें वादशाही महालों तक इन उपद्रवियों से हानि न पहुँचे। बीदर तथा कल्याण दुर्गों के विजय के अनंतर वादशाहजादा के सहायक सरदारों के विषय में लिखे गए विवरण के वादशाह के पास पहुँचने पर हर एक को दरवार से योग्य उन्नति मिली। नसीरी खाँ का भी मनसव बढ़कर तीन हजारी १४०० सवार का हो गया। चढ़ाइयों में श्रच्छी सेवा तथा खामिभक्ति दिखलाने से शाहजादे की कृपा इस पर वरावर वढ़ती गई और विश्वास भी वरावर वृद्धि पाता चला गया। राजा जसवंतसिंह के युद्ध के श्रनंतर जब शाह्जारे की सेना ने म्वालियर के पास पड़ाव डाला तव नसीरी खाँ रायसेन दुर्ग से वुलाए जाने पर आलमगीर की सेवा में पहुँचकर खानदौराँ की पद्वी से विभूपित हुआ। दारा-शिकोह के साथ के युद्ध में यह सेना के वाएँ भाग का अध्यन नियत हुआ और विजय के चपरांत इसका मनसब पाँच हजारी ४००० सवार दो सहस्र सवार दो श्ररपा सेह श्ररपा का हो गया। यह एछ वादशाही सेना के साथ इलाहावाद प्रांत का शासन करने और दुर्ग को लेने के लिए भेजा गया, जो अपनी दृढ़ता तया दुर्भेचता के लिए प्रसिद्ध या ख्रोर जिसमें दाराशिकोह की श्रोर से सेयर कासिम वारहा उस श्रोर के शासन के लिए ठहरा हुआ था तथा दाराशिकोह के भागने का समाचार पाने पर भी स्वामिभक्ति की दृढ़ता दिखलाते हुए अधीनना न स्वीकार कर दुर्ग की दृढ़ता वढ़ा रहा था। नसीगी खाँ ने कर्मठता से फुर्ती से पहुँच- कर दुर्ग को घर लिया। इसके अनंतर जब गुजाअ युद्ध की इच्छा से बनारस से आगे बढ़कर इलाहाबाद के पास पहुँचा तब खात- दौराँ घरे से हाथ खींचकर शाहजादा गुलतान महम्मद के पास पहुँचा, जो अग्गल के रूप में दुर्ग के पास आ चुका था। जब गुजाअ ने अपने ऐश्वर्य का सामान लुटा दिया अर्थात् परान्त हो गया तब महम्मद गुलतान के अधीन एक सेना उसका पीछा करने पर नियत हुई और खानदौराँ भी उसके साथ नियत हुआ।

इसी समय इलाहाबाद का दुर्गाध्यत्त संयद कासिम वारहा, जो दाराशिकोह के लिखने पर शुजान्न के साथ हो गया था, उसके परास्त होने पर चालाकी से शुजात्र से त्रागे वड़कर दुर्ग में पहुंच गया श्रोर उस श्रभागे के लिए दूरदर्शिता से श्रधिकार करने का मार्ग बंद कर दिया तथा श्रपने लाभ के विचार से इसने वादशाही श्रधोनता स्वीकार कर ली । सुलतान महम्मद के इलाहाबाद पहुँचने पर खानदीराँ से, जो इसके पहिले पहुँचकर घेरा डाल चुका था, प्रार्थी हुन्ना स्रोर उसके द्वारा स्रपने दोप त्तमा कराए। उक्त खाँ ने वादशाही कृपा का उसको वचन देकर दुर्ग का श्रधिकार ले लिया और उस प्रांत का शासन करने लगा। दूसरे वर्ष जब इस प्रांत की सुवेदारी वहादुर खाँ कोका को मिली तव वादशाही त्राज्ञा के त्रानुसार खानदोराँ उड़ीसा का सुवेदार नियुक्त होकर वहाँ गया श्रोर वहुन दिनों तक उस दूर देश में रहा । १० वें वर्ष सन् १०७७ हि० में इसकी वहीं मृत्यु हो गई ।

## महम्मद अमीन खाँ चीन वहादुर एतमादुद्दीला

यह आलमशेख के पुत्र मीर वहाउदीन का लड़का था, जिसंका वृत्तांत कुलीज खाँ त्राविद खाँ के हाल में दिया गया है। मीर वहाउद्दीन वहत दिनों तक श्रपने पूर्वजों के स्थान पर चैठा रहा। जव उरकंज का शासक अनुस खाँ वोखारा के शासक श्रपने पिता अब्दुल् श्रजीज खाँ से युद्ध करने को तैयार हुआ तब मीर वहाउद्दीन पर उसका पत्त लेने का आत्रेप लगाकर उसको **डक्त पुत्र के साथ मार डाला। उक्त खाँ ने श्रपना** देश छोड़कर हिंदुस्तान की श्रोर श्राने का विचार किया। श्रौरंगजेव के ३१ वें वर्प में द्त्रिण में आकर द्रिद्रावस्था में वाद्शाह की सेवा में उपस्थित हुआ। दो हजारी १००० सवार का मंसव श्रीर खाँ की पद्वी पाकर सम्मानित हुआ। दुर्गी को लेने और शत्रुओं को इंड देने पर नियत हुआ। खाँ फीरोज जंग के साथ यह भी नियुक्त हुआ। ४२ वें वर्ष में जब काजी अब्दुल्ला सदर मर गया तव यह श्राज्ञानुसार द्वीर श्राकर सद्र का खिलश्रत श्रीर तीन श्रॅंगुठी पत्रे की मीनेदार पाकर प्रतिष्टित हुआ। जिस समय वादशाह ने दुर्ग खेलना को विजय करने जाकर उसे घेर लिया ष्ट्रीर जो विजय के श्रनंतर तसखुरत्तना कहताया, तव एक खाँ २०० सवार की तरकी पाकर नियत हुआ कि अम्बाघाटी से वालकोट जाकर हुर्ग वालों के लिए उस छोर का छाने जाने का मार्ग यंद कर दे। इक खाँ साहस कर इस छोर गया और बहुत प्रयत्न कर शत्रुत्रों के हाथ से पुश्ते को छीन लिया, जिसके डपलच में उसे बहादुरी की पदवी मिली। ४८ वें वर्ष में इसका मंसब बढ़कर साढ़े तीन हजारी १२०० सवार का हो गया। ४६ वें वर्ष वाकिनकीरा दुर्ग के घेरे में श्रोर वहाँ के जमींदार का पीछा करने में, जो भाग गया था, अच्छा काम दिखलाने के कारण उसका मंसव बढ़कर चार हजारी १२०० सवार का हो गया। इसके बाद शतुत्रों को दंड देने पर नियत होकर वहाँ से सही-सलामत लौटने पर ४१वें वर्ष में इसके मंसव में ३०० सवार बढ़ाए गए झोर इसे चीन बहादुर की पद्वी मिली। यह सुलतान कामवख्श के साथ नियत था पर औरंगजेव की मृत्यु का समाचार सुनकर विना सूचना दिए वहाँ से आजमशाह के पास चला गया। वहाँ की संगत भी मनचाही न देखकर सार्ग से अलग होकर श्रोरंगावाद श्राया क्योंकि एक्त शाहजादा हिंदुस्तान की ष्रोर रवाना हो चुका था। इसके श्रनंतर जब बहादुरशाह विजयी होकर सुलतान कामवख्श से लड़ने के लिए दिन्ए की श्रोर श्राया तव यह सेवा में पहुँचकर वादशाह के हिंदुःतान लोटने पर मुरादाबाद का फोजदार नियत हुआ। चोथे वर्ष अन्य लोगों के साथ इसने करद की चढ़ाई पर जाने की तैयारी की। जव महम्मद फर्रुखसियर वादशाह हुआ तव कुतवुत् मुल्क और हुसेनअली खाँ के द्वारा सेवा में पहुँचकर छ हजारी ६००० सवार का संसव, एतमादुद्दीला नसरतजंग की पद्वी और द्वितीय वख्शी का पर पाया । ४ वें वर्ष में मालवा प्रांत का शासक नियत हुआ। हुसेनश्रली खाँ ने दक्षिण से दर्बार रवाना होने पर किसी को उक्त खाँ के पास, जो उन्जैन में गिर्दावली कर रहा था, रोव

वढ़ानेवाला पर कृपा-संयुक्त संदेश भेजा। उसने शाही आज्ञा की प्रतीचा न कर राजधानी का मार्ग लिया। इस कारण ट्रंडित होकर पद तथा मंसव से हटा दिया गया। इसी वीच हुसेन श्रली खाँ ने राजधानी पहुँचकर सहस्मद फर्रुखिसयर को कैद कर दिया। तब उक्त खाँ अपनी सेना के साथ सैयदों से जा मिला । सुलतान रफीडल दरजात के राज्य में इसने पुराना मंसव श्रोर द्वितीय वख्शी का पढ़ पाया। कुछ दिन वाद इसमें श्रीर हुसेन श्रली खाँ में मनोमालिन्य हो गया । जब हुसेन श्रली खाँ महम्मद-शाह के राज्य के आरंभ में मारा गया, जिसका वृत्तांत उसकी जीवनी में लिखा जा चुका है ऋौर उसका भांजा गैरत खाँ भी उदंडता कर मारा गया, तव उक्त खाँ का मंसव वढ़कर आठ हजारी ५००० सवार दोश्रास्या सेहश्रास्या हो गया । उसे एक करोड़ पचास लाख दाम, वजीरुल् मुमालिक की पदवी तथा वजीर का पद मिला। उसी वर्ष इस नियुक्ति के चार महीने वाद सन् ११३३ हि॰ में यह मर गया। यह एक वीर तथा संतोपी सर्दार था। साथियों, विशेषकर मंगोलियों, के साथ उन कामों में, जो वह स्वयं लेता था, रियायत करता था। श्रपने मंत्रित्व के थोड़े समय में जिस शाही सेवक ने जागीर न होने की शिकायत इससे की, इसने पान वाई महाल से उसके लिए जागीर नियत कर श्रपने चोवदार को भेजकर जागीर के सनद तैयार कराके मँगवा श्रपने हाथ से उसे दिया था। इसका पुत्र एतमादुहोला कमरुद्दीन खाँ । था, जिसका वृत्तांत छलग दिया गया है।

१. मुगल दरवार भाग ३ पृ० १२-१५ देखिए।

## महम्मद शरोफ मोतमिद खाँ

यह ईरान के अप्रसिद्ध पुरुपों में से था। जब यह हिंदुस्तान में आया तब सोभाग्य से यह जहाँगीर के परिचितों में हो गया। ३रे वर्ष इसे मोतिमिद खाँ की पदबी मिली। इसके बारे में तत्कालीन मुगल विद्वानों ने यह शेर कहा है—

जहाँगीर शाह के समय में खानी सम्ती हो गई। हम लोगों की शरीका वानू गई और मोतिमद खाँ हुए॥ यह बहुत दिनों तक अहदियों का बख्शी रहा। े वें वर्ण में शाहजादा शाहजहाँ की सेना का बख्शी सुलेमान बेग फिराई खाँ सर गया जो रागा की चढ़ाई पर नियत हुई थी, छोर तब उस सेना का वरूशी मोतिमद खाँ नियत हुआ। ११ वें वर्ष में जब शाहजादा दिच्ए। प्रांत के प्रबंध पर नियत हुआ। तब मोतिमिद लाँ फिर उसकी सेना का वख्शी नियत हुआ। जब जहाँगीर प्रथम बार करमीर की सेर को गया और केवल बहार की सेर का विचार था तब वहाँ से उम ऋतु में पीर पंजाल घाटी के वर्फ से डके रहने से सेना का उस मार्ग से पार उत्तरना कठिन ही नहीं प्रत्यत ध्यसंभव था इसमे पवली तथा दमत्र मार्ग से लौटा । कृष्ण गंगा के नहर पर १४वें वर्ष सन् १०२६ हि० में जशन सजाया गया। इस पड़ाव से कश्मीर तक मार्ग के सब स्थान व्यास नदी के किनारे पर हैं और दोनों ओर ऊँचे पहाड़ हैं। दर्रे सभी सकरे तथा दुर्गम हैं, जिससे पार उतरना बहुत कठिन

है। इस कारण इस प्रशंघ का मोतिमद खाँ मीर नियत किया गया कि चादशाह के साथ के थोड़े आदिमयों के सिवा वड़े सदीरों में से किसी को भी पार न उतरने दे। उक्त खाँ मिलवास दर्रे के नीचे जा उतरा। दैवयोग से ज्योंही जहाँगीर की सवारी इसके खेमे के पास पहुँची उसी समय वर्षा तथा वर्फ इतने वेग से गिरने लगा कि इससे वादशाह इतना घवरा गए कि इसके खेमे में हरम के साथ ठहर गए तथा उस वर्फीली आँधी से वच गए। रात्रि श्राराम से व्यतीत हुई। वादशाह जो पोशाक पहिरे हुए थे चह मोतिमद खाँ को दे दी गई और इसका मंसव बढ़कर डेढ़ हजारी ५०० सवार का हो गया। विचित्र यह है कि द्फ्तर के प्रवंध से जो कश्मीर की सैर के लिए आवश्यक है, इतने गिने हुए खेमे, फर्रा, सोने के लिए सामान, वावची खाने का सामान तथा आव-श्यक वर्तन आदि साथ में थे, जैसा कि धनाधीशों के ऐश्वर्घ के लिए उपपुक्त था, कि किसी से माँगने की आवश्यकता नहीं पड़ी श्रीर इतना भोजन तैयार था कि भीतर तथा वाहर के सभी श्राट-मियों के लिए काफी था।

ईश्वर की प्रशंसा है कि वह कैसा शुभ तथा वरकत का समय था कि ऐसे छोटे गंसववाले के वहाँ ऐसे समय में इतना सब सामान उपियत था कि हिंदुरतान के वादशाह के आतिथ्य का विना पहिले सूचना पाए छल प्रबंध पूरा हो गया। कश्मीर से इसी वार लोटने के समय यह भीर जुमला के स्थान पर अर्ज मुकर्रर के पर्पर नियत हुआ। यह शाहजादा शाहजहाँ का हितेपी होने के लिए प्रसिद्ध था इसलिए इसने उसकी राजगही के वाद मंसव की उन्नति तथा विशेष सन्मान और विश्वास प्राप्त किया। २ रे वर्ष में इस्लाम खाँ के स्थान पर यह द्वितीय बख्शी नियर हुआ। १० वें वर्ष मीर जुमला के स्थान पर यह मीर क्ष्श्रं नियत हुआ और इसका मंसव बढ़कर चार हजारी २००० सवा का हो गया। इसी वर्ष राजा बिट्ठलदास के भतीजे शिवराम गोह की सहायता के लिए उक्त राजा के साथ यह धंवेरा प्रांत में नियत हुआ। मोतिमद खाँ वहाँ के जमींदार इंद्रमणि को केंद्रकर दरवार लिवा लाया। १३ वें वर्ष सन् १०४६ हि० में इसकी मृत्यु हो गई यद्यिप इतिहास ज्ञान के लिए यह प्रसिद्ध था पर इकवालनाम जहाँगीरी से, जिसकी आकर्षक तथा सुंदर शैली उसी की है, ज्ञात होता है कि इतिहास लेखन नहीं जानता था। राज्य का विवरण लेखन का पद रखते हुए भी यह न जानता था कि क्या आवश्यक है प्रस्थुत् बड़ी घटनाओं को भी अपूर्ण विवरण के साथ लिख गया है।

इसका पुत्र दोस्तकाम २१ वें वर्ण तक आठ सदी २०० सवार के मंसव तक पहुँचकर कमशः गुजरात, कावुल तथा वंगाल का बख्शी नियत हुआ था। औरंगजेव के राज्य के ७ वें वर्ण में वंगाल में मर गया। मोतमिद खाँ के भाई मुहम्मद अशरफ ने लखनऊ की जागीरदारी के समय वहाँ वड़ी इमारतें वनवाईं, आशरफपुरा की सराय तथा वस्ती वसाई और ऐसा वाग वनवाया कि लोगों का सेरगाह हो गया। इसकी तारीख 'वोस्ताने दोस्ताँ' उसके द्वार पर इतवा लिपि में खोदी हुई है। यह उसी वाग में रहते हुए मर गया।

## महलदार खाँ

यह महत्तदार खाँ चरिकस का पुत्र था। निजामशाही द्रवार में इसका बहुत विश्वास तथा सम्मान था। द्विण में बहुत समय् व्यतीत करने के कारण यह दक्तिनी प्रसिद्ध हुआ। इसकी मृत्यु पर निजामशाह ने इसके पुत्र को पिता की पदवी देकर सर्दारी तथा सेनापतिस्त्र में इसका नाम कर दिया। शाहजहाँ के ६ ठे वर्ष में जब सेनाध्यक्त महाबत खाँ दोलताबाद दुर्ग को घेरे हुए था तब इसने सोभाग्य से करवा तयाली से, जो उस समय नेश्रमतावाद कहलाता था श्रोर सरकार कालना के श्रंतर्गत था, महावत खाँ के पान संदेश भेजा कि इस स्थान को जिसे निर्देश करें सौप कर आपके वहाँ चला आऊँ। इसने वहुत कुछ अपनी सचाई प्रकट की पर सेनाध्यक्त ने इसकी सचाई तथा राजभक्ति जाँचने के लिए कहलाया कि साहू भे। सला और रनदौला खाँ वीजा-पुरी का परिवार वैजापुर में है उस पर आक्रमण कर उसे लेली, इसके पहिता बादशाही कृपा नहीं होगी। महलदार खाँ ने समय की सहायता से निडरता से उस करने पर धाना कर दिया। दैव-योग से वहाँ सरलता से काम हो गण क्योंकि उसके पास ही साह की सी तथा पुत्री कीप और वहुत सामान के साथ जुनेर से प्राकर टहरी थीं, जो इसके अधिकार में चली आईं। चार सो घोड़े, डेढ़ लाख हुन वथा बहुत सा सामान श्रीर श्रन्न भोसला का तथा वारह सहस्र हूनका रनदीला खाँ का सामान व नगद मिल गया। १६

उक्त खाँ प्रशंसा का पात्र होकर सेनाध्यक्त के आदेशानुसार साहू के परिवार को कालना के दुर्गाध्यक्त जाफरवेग को सौंप स्वयं दरबार पहुँच गया। ७ वें वर्ष के आरंभ में दक्तिशा से आगरा आकर सेवा में उपस्थित हुआ। इसे चार हजारी २००० सवार का मंसव तथा वीस सहस्र रुपया नगद देकर सम्मानित किया गया। विहार प्रांत के आंतर्गत मुंगेर सरकार इसे जागीर में मिला।

दिल्लाण के सभी सदीरों में यह ऐश्वर्य में वढ़ा चढ़ा था इस-लिए उसी वर्ण इसे मंडा व डंका भी मिल गया और मुखलिस लाँ के स्थान पर गोरखपुर सरकार की फोजदारी भी इसे मिल गई। इसके वाद दिल्लाण के सहायकों में नियत हो बादशाही कार्य अच्छी प्रकार किया। चरिकस जाति का होते हुए इसने अपना देश छोड़ दिल्लाण ही में विवाह आदि किए। अपनी पुत्री का दिलावर खाँ हव्शी के पुत्र से निकाह किया, जिसका पिता भी निजामशाही सदीर था।

#### मुगल द्रवार



महात्रतखाँ खानखानाँ

## महावत खाँ खानखानाँ सिपहसालार

इसका नाम जसानावेग था और यह गयूर वेग कावुली का पुत्र था। ये शुद्ध वंश के रिजितिया सैयद थे। इसके पुत्र खान-जमाँ ने अपने लिखे इतिहास में अपने पूर्व जों की शृंग्वला इमाम सूसा तक पहुँचा दी है और सबको बढ़ा तथा ऐश्वर्यशाली गिना है। गयूर वेग शीराज से काबुल आकर यहाँ के एक पर्गने में रहने लगा। मिर्जी मुहस्मद हकीम के यक: जवानों में यह भत्ती हो गया। मिर्जी मुहस्मद हकीम को मृत्यु पर यह अकवर की सेना में भर्ती हो गया। चित्तोड़ के युद्ध में इसने बहुत प्रयत्न किया। जमीना वेग ने छोटी अवस्था ही में शंग्हजादा सलीम के अहिद्यों में भर्ती होकर कुछ ऐसी अच्छी सेवा की कि थोड़े ही समय में डिचित मंसने पाकर शागिर्द पेशेवालों का वख्शी होगया।

सुत्रज्ञम खाँ फतहपुरी के वचन देने पर राजा उज्जीतंया खासी सेना के साथ, जो नगर तथा गाँव से पकड़ लाए गए थे, इलाहाबाद में शाहजारे की सेवा में उपस्थित हुआ और इस कारण कि वह जब आता तो उसके आदमियों से खास व आम भर जाता था। जहाँगीर को यह वात बुरी माल्म हुई। रात्रि में एकांत में उसने कहा कि इस गंवार का जपाय किया जाय। जमाना वेग ने कहा कि यदि आहा हो तो आज ही रात्रि में इसका काम समाप्त कर दिया जाय। संकेत के अनुसार यह एक सेवक के साथ चला

श्रीर श्रर्छ रात्रि के बाद राजा के स्थान पर पहुँचा जो रावटी में मस्त सोया पड़ा हुआ था। इसने सेवक को द्वार पर खड़ा कर दिया श्रीर राजा के आदिमियों को यह कहकर बाहर कर दिया कि शाहजादा का संदेश बहुत गुप्त है। इसने स्वयं रावटी के भीतर जाकर उसका सिर काट लिया श्रीर शाल में लपेट कर निकल श्राया। श्रादमियों से कहा कि कोई भीतर न जाय क्यों कि मैं उत्तर लेकर फिर श्राता हूँ। इसने सिर ले जाकर शाहजादा के आगे डाल दिया। उसी समय श्राज्ञा हुई कि राजा की सेना को लूट लें। उसके श्रादमी यह समाचार पाकर भाग खड़े हुए श्रार उसका कोप तथा सामान सरकार में जव्त हो गया। इस कृति के उपलच्च में ज्याना वंग को महावत खाँ की पदवी मिली।

जहाँगीर के राज्य के आरंभ में तीन हजारी मंसव पाकर यह राणा की चढ़ाई पर नियत हुआ। अभी वह कार्य पूरा न हो पाया था और पर्वत की बाहरी थानेवंदी को तोड़कर यह चाहता था कि भीतर घुसे कि दरबार बुला लिया गया। इसके अनंतर शाहजादा शाह इहाँ के साथ दिल्ला की चढ़ाई पर नियत हुआ। १२वं वर्ष में शाह वेग खाँ खानदीराँ के स्थान पर यह काबुल का स्वंदार नियन हुआ पर एतमाहुदोला के प्रभुत्व तथा अधिकार से, जिससे यह हार्दिक वेमनस्य रखता था, छुढ़ कर इसने चाहा कि काबुल से एराक चला जाय। इस पर शाह अञ्चास राफवी ने सम्भान से स्वित्रियत पत्र बुलाने का भेजा परंतु खानः जाद खाँ खान तमाँ ने साथ के आदिगयों को अस्त व्यत्त कर दिया, जिसमे इसे वह विचार छोड़ना पड़ा।

१७वें वर्ष में नृग्जहाँ वेगम के वहकाने से जहाँगीर तथा शाह-

जादा युवराज शाहजहाँ में मनोमालिन्य आ गया तथा युद्ध और मारकाट भी हुई। शाहजादा की शक्ति तोड़ने के लिये महावत खाँ के चुने जाने पर यह काबुल से बुलाया गया। वेगम की श्रोर से आशंका रखने के कारण इसने पहिले इच्छा नहीं की पर फिर शंका छोड़ कर दरवार गया। जव अब्दुल्ला खाँ वादशाही सेना की हरावली से हट कर शाहजहाँ की सेना में चला गया तव जहाँगीर ने सशंकित होकर श्रासफ साँ को, जो सेना का सर्दार था, ख्वाजा श्रवुल् इसन के साथ श्रपने पास घुला लिया। सेना में वड़ा उपद्रव मचा। महावत खाँ ने शाहजहाँ के विजयी होने के चिह्न देख कर अन्दुर्रहीम खाँ खानखानाँ के द्वारा अपनी उसके प्रति राजभक्ति प्रगट की श्रोर लिखा कि यदि दोप चमाकर मुके संतष्ट कर देवें तो अच्छी सेवा कहाँ। इस समय यही उचित है कि श्रपनी सेना को हटाकर युद्ध वंद कर दें श्रीर स्वयं मांडू जाकर ठहरें जिसमें में पुरानी जागीर की वहाली की सनदें शाही मुहर के साथ भेजवा दूँ। शाहजादा वरावर श्रपने पिता को प्रसन्न करना चाहता था इसलिए खानखाना के इस वहकाने में पड़कर लीट गया। इसके श्रनंतर सुलतान पर्वेज इलाहाबाद से वहाँ पहुँचा । महावत खाँ ने दूसरे स्वार्थियों के साथ मिलकर वादशाह को इसपर राजी किया कि वह अजमेर आकर सुलतान पर्वेज को महावत खाँ की श्रमिभावकता में शाहजारे पर भेजे। शाहजारा मांडू से बुर्हानपुर श्रोर वहाँ से तेलिंगाना होते हुए वंगाल चला। महावत सा मुलतान पर्वेज के साथ बुद्दीनपुर आकर दक्तिए के प्रवंध को ठीक करने में लगा। इसी समय त्राज्ञा पहुँची कि जल्दी से दिज्ञ के प्रवंश को छोड़कर इलाहाबाद पहुँचे, जिसमें यदि

श्रीर श्रर्छ रात्रि के वाद राजा के स्थान पर पहुँचा जो रावटी में मस्त सोया पड़ा हुन्ना था। इसने सेवक को द्वार पर खड़ा कर दिया श्रीर राजा के श्रादमियों को यह कहकर बाहर कर दिया कि शाहजादा का संदेश बहुत गुप्त है। इसने स्वयं रावटी के भीतर जाकर उसका सिर काट लिया श्रीर शाल में लपेट कर निकल श्राया। श्रादमियों से कहा कि कोई भीतर न जाय क्योंकि मैं उत्तर लेकर फिर श्राता हूँ। इसने सिर ले जाकर शाहजादा के श्रागे डाल दिया। उसी समय श्राज्ञा हुई कि राजा की सेना को लूट लें। उसके श्रादमी यह समाचार पाकर भाग खड़े हुए श्रार उसका कोप तथा सामान सरकार में जवत हो गया। इस कृति के उपलच्च में जयाना वंग को महावत खाँ की पदवी मिली।

जहाँगीर के राज्य के आरंभ में तीन हजारी मंसव पाकर यह राणा की चढ़ाई पर नियत हुआ। अभी वह कार्य पूरा न हो पाया था और पर्वत की वाहरी थानेवंदी को नोड़कर यह चाहता था कि भीतर घुते कि दरवार बुला लिया गया। इसके अनंतर शाहजादा शाहजहाँ के साथ दिल्ला की चढ़ाई पर नियत हुआ। १२वें वर्ष में शाह वेग खाँ खानदीराँ के स्थान पर यह काबुल का सूचेदार नियत हुआ पर एतमाहुद्दीला के प्रभुत्व तथा अधिकार से, जिससे यह हार्दिक वैमनस्य रखता था, छुढ़ कर इसने चाहा कि काबुल से एराक चला जाय। इस पर शाह अध्वास सकवी ने सम्भान से स्वित्यित पत्र बुलान का भेजा परंतु खानः जाद खाँ खानजमाँ ने साथ के आदिमयों को अस्त व्यन्त कर दिया, जिससे इसे वह विचार छोड़ना पड़ा।

१७वें वर्ष में नृरजहाँ वेगम के वहकाने से जहाँगीर तथा शाह-

जादा युवराज शाहजहाँ में मनोमालिन्य त्रा गया तथा युद्ध श्रौर मारकाट भी हुई। शाहजादा की शक्ति तोड़ने के लिये महावत खाँ के चुने जाने पर यह काबुल से बुलाया गया। वेगम की स्रोर से आशंका रखने के कारण इसने पहिले इच्छा नहीं की पर फिर शंका छोड़ कर दरवार गया। जब अब्दुल्ला खाँ वादशाही सेना की हरावली से हट कर शाहजहाँ की सेना में चला गया तव जहाँगीर ने सशंकित होकर आसफ खाँ को, जो सेना का सदीर था, ख्वाजा अयुल् इसन के साथ अपने पास घुला लिया। सेना में बड़ा उपद्रव मचा। महावत खाँ ने शाहजहाँ के विजयी होने के चिह्न देख कर श्रव्हर्रहीम खाँ खानखानाँ के द्वारा श्रपनी उसके प्रति राजभक्ति प्रगट की श्रोर लिखा कि यदि दोप ज्ञाकर सुके संतुष्ट कर देवें तो श्रच्छी सेवा कहूँ। इस समय यही उचित है कि अपनी सेना को इटाकर युद्ध वंद कर दें और स्वयं मांडू जाकर ठहरें जिसमें में पुरानी जागीर की वहाली की सनदें शाही मुहर के साथ भेजवा दूँ। शाहजादा वरावर श्रपने पिता को प्रसन्न करना चाहता था इसलिए खानखाना के इस वहकावे में पड़कर लांट गया। इसके अनंतर सुलतान पर्वेज इलाहाबाद से वहाँ पहुँचा । महावत खाँ ने दूसरे स्वाधियों के साथ मिलकर बादशाह को इसपर राजी किया कि वह अजमेर आकर सुलतान पर्वज को महावत खाँ की श्रमिभावकता में शाहजादे पर भेजे। शाहजादा मांडू से बुर्हानपुर श्रीर वहाँ से तेलिंगाना होते हुए बंगाल चला। महावत खा सुलतान पर्वेज के साथ बुर्हानपुर आकर दिल्ला के प्रयंथ को ठीक करने में लगा। इसी समय आज्ञा पहुँची कि जल्दी से दक्तिए के प्रवंश को छोड़कर इलाहावाद पहुँचे, जिसमें यदि

वंगाल का प्रांताध्यत्त शाहजारे का मार्गन रोक सके तो वे उसका सामना करें।

महाबत खा ने थोड़े ही समय में अपने उपायों से द्विण के सुलतानों को बादशाह का श्रधीन तथा राजभक्त बना दिया। र्मालक श्रंबर ने कई बार अपने बकील भेजे कि श्रपने पुत्र को बादशाही नौकरों में भर्ती कराकर वह देवल गांव में भेंट करेगा आरे इस प्रांत के कार्य उसी के अधिकार में छोड़ दिए जाया। परंतु जब आदिल खाँ बीजापुरी ने, जा सदा इससे वैमनस्य रखता था, श्रापने राज्य के वकील मुल्ला मुहन्मद लारी को पाँच सहस्र सवार सेना के साथ भेज दिया कि वरावर वाद-शाही राज्य का सह।यक रहे त्र्यौर उसने बहुत प्रयत्न भी किए तब महावत लाँ ने मिल्तिक ऋंबर का पत्त छोड़ दिया ऋौर मुल्ला मुहम्मद लारी को राव रत्न हाड़ा सर बुलंद राय के साथ बुर्हानपुर में छं। इकर स्वयं शाहजादा सुलतान पर्वेज के साथ ठीक वर्षाकाल में मालवा की भूमि पार कर इलाहाबाद प्रांत में पहुँचा। टोंस स्थान में कुछ दिन युद्ध हुआ। शाहजादा शाहजहाँ ने सेना की कमी देख कर युद्ध करना उचित नहीं समभा। पर राजा भीम के वहकाने पर, जो उसका साथी था, वही हुन्ना जो होना था। जब काम समाप्त हुआ तब घायल अब्दुल्ला खाँ वहुत मिन्नत कर शाहजहाँ को वागडोर पकड़कर बाहर निकाल ले गया।

देवयोग से दिल्ला में मिलक अंवर आदिलशाही सेना के वादशाही सेना में मिल जाने से सशंकित होकर खिरकी वस्ती से निजामुल् मुल्क के साथ बाहर निकला और कंधार में अपने परि- वार तथा सामान को छोड़कर कुनुवुत्मुल्क के प्रांत की ऋोर रवाना हुआ। उससे प्रति वर्ष के निश्चित धन तथा सेना का व्यय लेकर विना सूचना के बीदर पर आक्रमण कर उसे ल्ट लिया श्रीर तव वीजापुर की श्रोर चला। श्रादिलशाह ने दुर्ग वंदकर मुल्ला मुहम्मद लारी को वुलाने के लिए दूत भेजा और महावत खाँ को भी लिखा कि ऐसे समय वादशाही सेना भी सहायता के लिए भेजे। महावत खाँ इलाहावाद जा रहा था इसलिए सर बुलंदराय को लिखा कि लश्कर खाँ को जादोराय, ऊदाजीराम तथा वालाघाट के कुल सर्दारों के साथ इस काम पर नियत करे। मलिक श्रंवर ने यह समाचार पाकर वहुत कुछ कहा कि हम भी वादशाही सेवक हैं और कोई दोप भी नहीं किया है कि हमारे विरुद्ध त्राप कमर वाँघते हैं । हमें ऋपने राष्ट्र से निपटने दीजिए । किसी न कुछ नहीं सुना तव वह युद्ध के लिए वाध्य हुआ। संयोग से मुल्ला मुहम्मद सारा गया श्रार जादोराय तथा ऊदाजीराम विना युद्ध किए हट गए। पत्रीस श्रादिलशाही सर्दार श्रीर वाद-शाही सेना के वयालीस सदीर लश्कर खाँ श्रीर मिर्जा मनोचेह के साथ केंद्र हुए श्रीर बहुत दिनों तक दोलताबाद हुर्ग में केंद्र रहे । श्रहमदनगर का टुर्गाध्यच खंजर खाँ श्रोर बीड़ का फोजदार जानसिपार खाँ केवल वच गए।

'श्रंवर फहकर्ं' (श्रंवर ने विजय किया) से इस घटना की तारीख निकलती है। कहते हैं कि मिलक श्रंवर साहित्यिक नहीं था श्रीर इसे सुनकर कहा कि क्या विशेषता है ? वच्चे भी जानते हैं कि श्रंवर ने विजय किया। इसने तथा श्रादिलशाह दोनों में दूसरी वार पद्यमय श्रार्थनापत्र दिल्ला के कार्य के लिए शाहजहाँ के पास भेजे। शाहजारे ने वंगाल से लोटकर मलिक द्यंवर की सेना तथा याकूत खाँ ह्व्शी के साथ बुर्हानपुर को घर लिया। द्त्तिगा के इस उपद्रव की सूचना पा आज्ञानुसार महावतखाँ सुल-तान पर्वेज के साथ फुर्ती से वंगाल से लोटा। जब मालवा में सारंगपुर पहुँचा तब फिदाई खाँ शाही फर्मीन लाया कि स्नानजहाँ गुजरात से महात्रत खाँ के स्थान पर नियत हुत्रा है स्रोर महावत खाँ को वंगाल की सूवेदारी मिली है। सुलतान पर्वेज इस अदल वद्त से प्रसन्न नहीं हुआ तव दूसरी आज्ञा पहुँची कि यदि महा-वत खाँ को वंगाल जाना पसंद नहीं है तो दरवार चला आवे। खान: ताद खाँ को जो पिता का प्रांतिनिधि होकर का युल का शासन कर रहा था, बुलाकर बंगाल बिदा किया कि वहाँ का प्रबंध देखे। श्रासफ खाँ इससे वैमनस्य रखने के कारण श्ररव दस्तगैव को एक सहस्र सवार व्यहदियों के साथ भेजा कि इसको शीव दरवार लावे । निरुपाय हो महावत खाँ बुर्हानपुर से चल दिया । सुलतान सराय विहारी तक साथ आया । महावत खाँ चाहता था कि उछ मंसवदारों को साथ ले जावे पर दिल्ला के दीवान फाजिल खाँ ने फर्मान वतलाया कि वह दंडित है अतः कोई साथ न'दे। महा-वत खाँ ने कहा कि मुत्सिहियों ने राय में गतती कर दी है। सुलतान यदि सुनेगा तो इस वुलाने से लिजित होगा। जब रंत-भवर पहुँचा तब इस पर दृष्टि रखना आरंभ हुआ, राणा ने भी एक सहस्र श्रच्छे सवार इसके साथ दिए। कहते हैं कि यहीं द्यरव दस्तर्गेय पहुँचा। महायत खाँ ने उससे कहा कि जिस कार्य के लिए त्राया है उसकी सृचना मुक्ते मिल चुकी है, मैं जा रहा हूं

तू चाहे उत्तटी वातें कह। छ सहस्र सवारों के साथ, जिनमें चार सहस्र राजपूत तथा दो सहस्र मुगल, शेख, सैयद तथा श्रफगान थे, यह त्रागे वढ़ा।

जिस समय वादशाह कावुल की सेर को जा रहे थे उस समय इसके त्राने का समाचार मिला। त्राज्ञा हुई कि जव तक वादशाही वकाया जमा न कर देगा और वंगाल के जागीरदारों का, जिनका इसने ले लिया था, जवाव न दे लेगा तव तक सेवा में उपस्थित न हो सकेगा। इसने यह भी सुना कि आसफ खाँ इसे केंद् करने की चिंता में है कि न्यास नदी के किनारे जिस दिन पड़ाव पड़े श्रीर उद् तथा कुल सेना नदी के पार हो जावे श्रीर वादशाह चौंकी की सेना के साथ इस पार रह जावें, उस समय यदि महावत खाँ सेवा में आवे तो वादशाह उसका हाथ पकड़करं नाव पर विठा कर साथ ले जावें। उसके वाद पुल तोड़ दिया जाय कि उसकी सेना पार न उतर सके। शाहाबाद के पड़ाव पर हथसाल का दारोगा कजहत खाँ ने इसके स्थान पर आकर आजा सुनाई कि इस वीच जितने हाथी उसने संग्रह किए हों सरकार में दे देवे । महावत खाँ ने कुछ प्रसिद्ध हाथी रखकर वाकी सब दे दिए। कजहत साँने कहा कि साँजी किस दिन के लिए रखं छोड़ते हैं, तुम्हारी जीवन-नौका नष्ट हो चुकी है। यदि पुत्रगण र्जावित रहे तो ज्वार की रोटी को तरसेंगे। महावत खाँ ने मुस्किराकर कहा कि उस समय तुम्हें सहायता न करना होगा। इन हाथियों को मैं स्वयं भेंट करूँगा। श्रव जल्द जाश्रो क्योंकि ये राजपूत गँवार हैं, तुम्हारी व्यर्थ की वातों पर वे आपे से वाहरं श्रा जायँरो । संनेष में ऐसी वातों से महावत खाँ ने समफ लिया

कि शत्रु से जान बचाना कठिन है। मृत्यु निश्चित कर सैनिकों को अगाऊ वेतन देकर दृढ़ प्रतिज्ञा ले ली।

जब बादशाही सेना ने व्यास नदी के किनारे पड़ाव डाला तव आसफ खा ने अपने निश्चय के अनुसार कुल सेना यहाँ तक कि वादशाही सेवकों को भी पुल से उस पार भेज दिया, जिन्होंने बड़ी श्रसावधानी तथा वेपरवाही से पड़ाव डाल दिया। महावत काँ दैवी सहायता के आसरे वेठा हुआ था और इस अवसर को श्रनुकूल समभकर उसने एक सहस्र सवार पुल के प्रवंध के लिए भेज दिया तथा स्वयं फ़ुर्ती से शहरयार तथा दावरवस्त्रा के घर जाकर उन्हें अपने साथ ले लिया। इसके अनंतर फाटक तोड़कर वाद-शाही महल में घुस पड़ा । द्वार पर अपने आदिमियों को नियतकर वादशाह की सेवा में पहुँचा और कहा कि जब आसफ खाँ की शत्रुता से मैंने देखा कि मेरा वचना संभव नहीं है तब मैंने ऐसा साहस किया। जिस दंड के योग्य समभें वह मुक्ते अपने हाथ से दें। कहते हैं कि जब निडर राजपूत गुसुलखाने में घुस गए तब मुकर्रवला ने पुरानी चाल पर महावत खाँ से कहा कि कोड़ी, यह कैंसी वेअद्वी है ? उसने कहा कि जब अमुक मनुष्य की स्त्री तथा पुत्री कां वाँट रहे थे तब कुछ न वाल सका था। छड़ी की मूठ, जो इसके हाथ में थी, उसके माथे पर ऐसी मारी कि तिलक सा घाव होकर रक्त वहने लगा। इसी समय वादशाह ने कोध के मारे दो बार हाथ तलवार की मृठ पर रखा। मीर मंसूर बदल्शी ने धीरे से कहा कि यह समय परी हा का है। इसके श्रनंतर महावत खाँ ने प्रार्थना की कि उपद्रव त्यागकर शिकार के लिए सवार होना उचित है। वहाने से अपने हाथी पर सवार

कराया। कजहत खाँ खास सवारी की हथिनी को लेकर आया, जिस पर स्वयं महावत होकर तथा श्रपने पुत्र को खवासी में कर वैठा हुआ था। महाबत खाँ ने कहा कि खाँजी यही दिन है कि हमारे लड़के ज्वार की रोटी के लिए मुहतान होंगे। इसके अनंतर राजपूतों को संकेत किया कि दोनों को वेधड़क मार डालें। मार्ग से वादशाह को अपने गृह लिवा जाकर पुत्रों के साथ वहुत सी वस्तुएँ निछावर किया । नूरजहाँ वेगम से वह असावधान हो गया था अतः फिर वादशाह को सवार कराकर सुलतान शहरवार के घर लिवा गया । इसी वीच में वेगम वाहर निकल गई। इस असाव-धानी पर इसने वहुत श्रफसोस किया तथा लांजत हुआ। वेगम ने उसी गड़वड़ी में नदी पारकर सदीरों की वहुत भर्सना की श्रोर सेना ठीक कर युद्ध की तैयारी की । पुल में श्राग लगा दी गई थी इसलिए दूसरे दिन विना भारी तैयारी के उतारों से रवाना हो अपने को पानी में डाल दिया। इस कारण कि तीन ही चार डोंगे थे और शत्र ने हाथियों को आगे कर धावे किए सेना अस्त व्यस्त हो गई। वहुत से धैर्य छोड़ बैठे श्रीर हर एक घवड़ा कर भाग गया। वेगम भी लौटकर अपने खेमे में गई। श्रासकं वाँ श्रपनी जागीर श्रटक दुर्ग में जा वैठा । श्रन्य सर्दार-गए वचन लेकर महावत खाँ के पास गए और उसकी कड़ी वातों को सहन किया। महावत खाँ ने स्वयं श्रटक जाकर वचन तथा शपथ से आसफ खाँ को उसके पुत्र श्रवृतालिव तथा मीर मीरान के पुत्र खलीलुलाह के साथ अपने श्रधिकार में ले लिया। साम्राज्य के सभी राजनीतिक तथा कोप के कार्य अपने हाथ में लेकर योग्य गुजरात के बीच में था, चला गया श्रीर वहाँ से शाहजादा शाहजहाँ को श्रपने उदंड कार्य के लिए समायाचना करते पत्र लिखा, जो उस समय निजामशाह की प्रार्थना पर नासिक से जुनेर जाकर रहता था, जिसकी मलिक श्रंबर ने नींव डाली थी श्रीर जलवायु के श्रच्छे होने के साथ वहाँ श्रच्छी इमारतें भी थीं। शाहजहाँ के बुलाने पर २१ सफर सन् १०३७ हि० को राजपीपला तथा बगलाना के मार्ग से महाबत खाँ उसकी सेवा में पहुँचा।

इसी बीच जहाँगीर की मृत्यु हुई। शाहजहाँ राज्य के लिए गुजरात मार्ग से श्रजमेर पहुँचा। जब वह मुईनुदीन चिश्ती के रौजे के दर्शन को गया तब महाबत खाँ ने क़रान की पुस्तक की ताबीज कत पर रख दिया और प्रार्थना किया कि मेरी यही मंशा थी कि श्राप ही बादशाह हों। ईश्वर की स्तुति है कि मेरी इच्छा पूरी हुई। यदि वचन के अनुसार आप मेरे दोषों को ज्ञमा करें, इस पुस्तक की शपथ लेकर ख्वाजा को बीच में डालें या इसी समय कावा को बिदा करें। नहीं तो कल ही आसफजाही पहुँचेगा और मेरे खून का फतवा निकलेगा। शाहजहाँ ने इसको इच्छानुसार संतष्ट किया श्रौर राजगद्दी के बाद सानखाना सिपहसालार की पदवी, सात हजारी ७००० सवार का मंसव, चार लाख रुपए नगद तथा श्रजमेर की सुवेदारी दिया। इसी जल्मी वर्ष में महावत खाँ को दक्तिए की सुवेदारी मिली। इसका पुत्र खानजमाँ इसका प्रतिनिधि नियन हुआ, जिसे हाल ही में मालवा की स्वेदारी मिली थी। २रे वर्ष जब बादशाह खानजहाँ लोदी को दंड देने के जिए दिचए को चला तब महाबत खाँ राजधानी दिल्ली का सूचेदार बनाया गया। ४वें वर्ष आजमलाँ के स्थान

पर द्विए का फिर स्वेदार हुआ। कहते हैं कि उन तीस चालीस वर्षों में जो स्वेदारगण द्विण आते थे वालाघाट पहुँचने तक विना मारकाट के अन्न की कठिनाई से तंग आकर लौट जाते थे। कोई इसकी फिन्न नहीं करता था। महावत खाँ ने इस स्वेदारी के समय पहिला उपाय यही किया कि हिंदुरतान के ज्यापारियों को हाथी, घोड़े व खिलअत देकर इतना मिला लिया कि वंजारों के एक सिर आगरा व गुजरात में तथा दूसरा वालाघाट में रहता था। इसने निश्चय किया कि रूपए को दस सेर महँगा होवे या सरता लेवें।

जब साहू भोसला ने आदिलशाहियों के पास पहुँचकर दौलता-वाद दुर्ग को मलिक थांवर के पुत्र फरह खाँ के अधिकार से ले लेने के लिए कमर बाँधी तब फरह खाँ ने यह देखकर कि निजाम-शाही सदीर गण उससे वैमनस्य रखते हैं, उसने महावत को की जिला कि दुर्ग में सामान नहीं है और यदि वह शीध पहुँचे तो दुर्ग सौंपकर वह स्वयं वादशाही सेवा में चर्ला आये। महावर्त खाँ ने शीव्रता के विचार से खानजमाँ को ससैन्य श्रमाल के रूप में रवाता कर स्वयं २६ जमादिङल् श्राखिर का ६ठे वर्ष बुहीनपुर से कृच किया। खानजमाँ ने धिरकी घाटी से उतर कर साहू व रनदीला खाँ से युद्ध करने की तैयारी की श्रीर घोर युद्ध के बाद छ कोस तक पीछा करते हुए शत्रुक्षीं को सारा। बीजा-पुरियों ने त्रल होकर फल्ह खाँ से संधि की बात चीत शुरू की श्रीर उसने भी बचन देकर उनका पच प्रवस्य कर लिया। महावत र्खा अफर नगर में ठहरा हुआ था और इस पर निरुपाय हो रमशावान को खिरकी पारकेर यह खानजमाँ के पास पहुँचा तथा दुर्ग घर लिया। पहिली रमजान को मोरचे वाँटकर अपने द्वितीय पुत्र लहरास्प को तांपचाना सौंप कर आज्ञा दी कि सरकांव दुर्ग से, जो विस्तृत पर्वन शृंग है तथा जिसपर कागजी-वाड़ा बसा हुआ है, दुर्ग दोलताबाद की आंर गोले उतारे। बराबर वीरता तथा साहस से खानजमां तथा अपना वहादुरी और प्रयत्न से खानदीराँ ने घास तथा रसद के लिए साहू, रनदीला खाँ तथा बहलोल खाँ बीजापुरी से खूब युद्ध किए और हरबार बादशाही बहादुर लीग विजयी होते रहे।

श्रंवर कोट के विजय के अनंतर जब महाकांट के लिए जाने का प्रबंध होने लगा तब दुर्गपालां ने श्रन्न के अभाव तथा शिक्त की हीनता से घवड़ाकर, जो बहुवा मुर्दे पशुश्रों का मांस खाकर जीवन बचा रहे थे, श्रोर प्रतिदिन वादशाहो सेना की तेजी देखकर रनदोला खाँ के चाचा खेरियत खा श्रोर कुन्न श्रादिल-शाहियों ने, जो दुर्ग में थे, शरण मांग लिया श्रोर गति में गुवद से छिप कर नीच उत्तर खानखाना से मिलते हुए वे बीजापुर चले गए।

जब खान महाकोट के नीचे तक पहुँच गई तब फत्ह खाँ ने स्थाने परिवार तथा सामान को कालाकोट भेज दिया। मुरारी पंडित बीजापुर राज्य का सर्वेसची था और कुल आदिलशाही तथा निजामशाही सेना के साथ एलवरा आकर तथा रनदीला तथा साह को खानजमी के सामने, जो कागजीवाड़ा में था, छोड़कर वह स्वयं याकृत खाँ हर्स्शा के साथ खानखाना के सामने पहुचा। घोर युद्ध होने के अनंतर शत्रु साहस छोड़ कर भाग गया। भागते समय याकृत खाँ हर्स्शा मारा गया। उस समय

विचित्र जोर शोर से लड़ाई हुई। कहते हैं कि दक्तिए में ऐसी भयानक लड़ाई वहुत कम हुई थी। जव महावत खाँ विजय प्राप्त कर लोटा तथा शेर हाजी महाकोट के खान के पास पहुँचकर उसमें आग लगाना चाहा तव फत्ह खाँ ने सूचना पाकर संदेश भेजा कि उसने आदिल शाहियों से ईमान पर प्रतिज्ञा की है कि विना उनकी राय के आपस में संधि न करेंगे इसलिए आज वंद रखें। महावत खों ने कहा कि यदि तुम्हारी वात में सचाई है तो अपने पुत्र को भेज दो। परंतु जब वह नहीं आया तब आग लगा दी, जिससे एक चुर्ज तथा पंद्रह हाथ दीवाल फट गई। वीर सैनिकों ने दुर्ग के भीतर घुसकर वहाँ मोर्चे वाँघ लिए। फल्ह **खाँ ने वहादुरों का यह कार्य देख कर धैर्य छोड़** दिया श्रोर श्रपनी लज्जा तथा वचन की रत्ता के लिए अपने वड़े पुत्र अन्दुल्रसूल को भेजकर पत्रात्ताप प्रगट किया त्रोर त्रमा याचना की। इसने व्यय तथा श्रपने परिवार श्रादि को निकाल ले जाने के लिए एक सप्ताह की सुहलत के लिए प्रार्थना की ।। महावत खाँ ने ढाई लाख रुपये देकर हाथी तथा ऊँट बोमें ढोने के लिए भेज दिए। फरह खाँ ने दुर्ग की क़ुंजी भेज दी। १६ जीहिजा सन् १०४२ हि० को तीन महीने कुछ दिन के घेरे पर ऐसा ऊँचा दुर्ग विजय हुआ, जो—एक शेर का अर्थ

किसी ने इसके समान दुर्ग नहीं देखा। - दोलतावाद दुर्ग था और वस ॥

इसकी तारीख 'नवाब वफत्ह दौलताबाद आमद' (नवाब दौलताबाद की, विजय को आया) से निकलती है। महावत खाँ, खानदौरों को भीरान सदरजहाँ पिहानवी के पुत्र मुर्तजा खाँ सेयद निजाम के साथ दुर्ग में छोड़कर स्वयं फत्ह खाँ को घ्रलपवयस्क निजामुल् मुल्क के साथ लेकर वुर्हानपुर चल दिया। जय जफर नगर पहुँच गया तब बचन व शपथ को ताक पर रखकर फत्ह खाँ को केंद्र कर दिया छोर उसके सामान को बादशाही सरकार में जब्त कर लिया। कहते हैं कि फत्ह खाँ ने मूर्खता से बीजापुर संदेश भेजा था कि महागत खाँ के पास सेना कम है तुम सेना लाकर हमें छुड़ा लो या इस कारण कि जब कृच का डंका पिटा छोर महाबत खाँ सवार होकर खड़ा था तब यह बमंड के मारे सोया पड़ा था या राजनीतिक कारण से बिना किसी बजह के महाबत खाँ ने श्रपना बचन तोड़ दिया।

जब महावत खाँ बुर्हीनपुर पहुँचा तब शाहजहाँ ने इस श्रच्छी सेवा के उपलक्त में इसे पाँच लाख रुपया पुरस्कार दिया। इसने बादशाही मुत्सिदयों से पता लगाया कि इस मुहिम में वादशाही कोप से कितना व्यय हुआ है। ज्ञात हुआ कि वीस लाख रुपए। महावत खाँ ने पश्चीस लाख रुपए राज कोप में दाखिल कर कहा कि तीन वर्ष हुए कि मैंने वादशाह को कुछ भेंट नहीं किया है, खब दौलताबाद भेंट करता हूँ खौर बादशाह से प्रार्थना है कि यदि एक शाहजादा का चरण दिया जाय ते। वीजापुर पर नई सेना की सहायता से अधिकार कर लिया जाय। शाह-जहाँ ने अपने द्वितीय पुत्र शाहजादा मुहम्मद शुजास्र को साथ कर दिया। महावत खाँ ने परेंदा दुर्ग को, जो दक्षिण का एक हड़ दुर्ग है श्रोर निजामशाहियों के हाथ से निकल कर श्रादिलशाहियों के श्रधिकार में चला श्राया था, विजय करने के लिए खान बमाँ को व्यागे भेता। इसने घेरे का सब सामान ठीक कर नथा मोर्चे

वाँट कर प्रतिदिन श्राक्रमण करना श्रारंभ किया। जब महावत खाँ शाहजारे के साथ तीन कोस पर पहुँचकर ठहर गया तब श्रादिलशाही तथा साहू निजामशाहियों के साथ श्रा पहुँचे श्रीर कभी रसद लाने वाली सेना तथा कभी मोर्चों पर श्राक्रमण कृरते लगे। एक दिन ऐसी सेना पर, जब खानखानाँ की पारी थी, राजपूतों ने शत्रु को देखते ही फुर्ती कर धावा कर दिया। महावत खाँ ने बहुत बुलाया कि लौट श्रावें पर मूर्खता से वे बहुत से मारे गए। महाबत खाँ श्रपने स्थानपर डटा रह कर प्रयत्न करता रहा। कहते हैं कि ऐसा युद्ध न्यूह दिच्या में सौ वर्ष में नहीं देखने में श्राया था। पास था कि खानखानाँ का काम समाप्त हो जाय कि खानदौराँ ने सहायतार्थ पहुँचकर शत्रु को परास्त कर दिया।

यानदीराँ तथा खानखानाँ के बीच वैमनस्य तथा अप्रसन्नता थी। खानदीराँ ने कई बार मजलिस में कहा कि मैंने उसको मारे जाने से बचाया है। महाबत खाँ यह सुनकर जुन्ध हुआ। दैवयोग से एक दिन खानदौराँ सैयद शुजाअत खाँ और सैयद खानजहाँ बारहः के साथ सामान एकत्र करनेवाली सेना लेकर गया हुआ था खोर जब पास एकत्र कर वे लौटे तब रात्रु ने पहाड़ी दर्र को रोककर वान चलाना शुरू कर दिया। इससे घास में आग लग गई, बहुत से हाथी, ऊँट व वेल जल गए और जुल जंगल जल उठा, जिससे वाहर जाने का मार्ग नहीं रहा। कहने हैं कि तीस हजार पशु तथा दस सहस्र आदमी जल गए और अधजले संख्या के बाहर थे। सर्दार लोग ऊँचे पुश्ते पर खड़े हुए आकाश के खेल पर चिकत थे। आग के शांत होने पर शत्रुओं ने धावा कर घेर लिया।

महाबत खाँ सहायता को पहुँचा तथा शत्रु को परास्त कर भगा दिया। उस दिन से खानदोराँ का व्यंग्य कसना छूट गया। कहते हैं कि यह उपद्रव महाबत खाँ के संकेत पर हुआ था। दुर्गाध्यच्च सीदी मर्जान और उसके अनंतर गालिव जो आदिल शाह के यहाँ से इसके स्थान पर आया था दोनों गोली लगने से मारे गए पर तब भी विजय का कोई चिह्न नहीं देख पड़ा और न किसी प्रयत्न का असर हुआ। वर्षाऋतु आ गई और सर्दारों ने महाबत खाँ से द्वेप कर शाहजादे को लोटने के लिए वहका दिया। महाबत खाँ ने बहुत कहा पर शाहजादे ने रुकना स्वीकार नहीं किया।

सेना में लदू पशु नहीं रह गए थे इसलिए लोगों ने बाजारों से श्रिधिक मूल्य हेकर वैल खरीदे। कूच करने के दिन वंजारे ने रास्ता रोककर महाबत खाँ से कहा कि आपके कथन पर विश्वास कर हम सामान लाए थे पर श्रव लादनेवाले पशु नहीं हैं कि उठा ले चलें। पूछा कि कितने का माल है ? उत्तर दिया कि दो लाख का। उसी समय कोप से उसने दिलवा दिया श्रीर कहा कि जो चाहे जितना लाद ले तथा जो बचे उसे जला दे। शाहजहाँ ने यह सुनकर महावत खाँ पर कोध प्रगट करते हुए शाहजारे को अपने यहाँ वुला लिया । महावत खाँ जब वुर्हानपुर पहुँचा तब उन राज-पृतों पर, जो रसद लाने में आगे बढ़कर अपने को मारने को दे दिया था, श्रविश्वास प्रगट कर कहा कि ये केवल मरना जानते हैं। श्रपने दीवान काका पंडित को श्रागरे भेजा कि वहाँ से दस सहस्र शेख, सैयद, मुगल व पठान भर्ती कर लिवा लावे, जिसमें श्रागे के वर्ष में वह सहायक सेना का मुहताज न रहे श्रीर परिंदा र्म के लिए उसकी ही सेना काफी हो।

इसी समय इसके पुराने भगंदर रोग ने, जो विशेष प्रकार का नासूर होता है, जोर पकड़ा। असफल हो इस चढ़ाई से लौटने तथा इसके कुन्यवहार से खानजमाँ के श्रलग होकर दरवार लोट जाने से जुट्य होने के कारण इसकी हालत विगड़ती गई। यह कुछ भी पर्हेज नहीं करता था। कहता था कि व्योतिप से ज्ञात हो चुका है कि मैं इस रोग से न वचूँगा श्रीर उसी हालत में दरवार करता। परेंदः लेने की इच्छा से बुर्हानपुर नगर से वाहर निकल-कर मोहन नाला के पास पड़ाव डाला कि जो कुछ जीवन वचा है उसे वादशाही काम से खाली न रहने दे। कुल चार सहस्र श्रशर्फी बाहर व भीतर वाँटकर जो कुछ वचा उस सबका ढेर लगा दिया श्रोर श्रपनी स्त्री स्नानम से कहा, जिससे स्नानजमाँ की माँ के वाद निकाह किया था, कि हिंदुस्तान का रेत का करण भी मेरा शत्रु है । इसने एक रुपए का माल भी छिपा न रखा । इसने उस सव ढेर को वँधवाकर प्रार्थनापत्र के साथ द्रवार भेज द्या। राजपूत सर्दारों को बुलाकर कहा कि तुम लोगों की सहायता से हमने नाम कमाया है। जो कुछ मेरे पास था सव इकहा कर द्रवार भेज दिया कि जिसमें कुछ न रहे छोर मेरे मरने के वाद वादशाही मुत्सदी लोग उसे जन्त करें तथा अमलों को हिसाब के लिए तंग करें। हमारे तावृत को दिल्ली ले जाकर शाह सर्वात के रोजे में गड़वा दें और कुल माल गहने व पशु श्रादि सरकार में पहुँचवा दें। सन् १०४४ हि० में यह मर गया। 'जमानः श्राराम गिरपतः ( जमानः ने श्राराम लिया ) श्रीर 'सिपहसालार रपतः' ( सेनापति गया ) से मृत्यु की तारीख निक्लती है ।

राजपूतगरा उसकी इच्छानुसार उसे वहानपुर से दिल्ली तक पहिलों के अनुसार मुजरा व सलाम करते हुए ले गए। शाहजहाँ ने सिवा हाथियों के सब इसके पुत्रों को दे दिया। कहने हैं कि नगद कम था। एक करोड़ वार्षिक छाय थी, जो सब व्यय कर डालता था । यह साहसी था । एक दिन कहा कि सानजहाँ लोदी उदार नहीं था। एक ने कहा कि उसकी सरकार में आधिक्य नहीं था। इसने कहा कि यह क्या वात है, जो कमाए उसे व्यय करे वहीं मर्द है। परंतु उसका खास कपड़ा पांच रुपये से अधिक का न होता। खाना भी इसका कम था। हाथियों का इसे बहुत शौक था इसलिए कमर्द का चावल तथा विलायती खर्वृजा उन्हें खाने को देता। यह कुछ भी तकल्लुफ नहीं रखता था। सवारी में नौबत नहीं वजवाता था पर कूच के समय नगाड़ा तथा करना वजवाता था। यह विद्वान न था पर ज्योतिप में श्रच्छा गम था। हर जाति तथा वंश के पूर्वजों की परंपरा तथा हाल खूय जानता था। ईरानी सत्संग पसंद करता त्रौर कहता कि वे प्रशंसा के पात्र हैं।

कहते हैं कि यह कोई धर्म नहीं रखता था पर श्रंत में इसने इमामिया धर्म स्वीकार किया। रह्मों पर नाम खुदवा कर गते में पहिरता पर रोजा श्रोर नमाज का पक्षा नहीं था। श्रत्याचार में यह प्रसिद्ध था श्रोर वादशाही कामों में बहुत प्रयत्नशील तथा परि-श्रमी था पर श्रपने काम में श्रसावधान रहता। हृद्य का चिकना था श्रोर जिस मनुष्य पर कृपा की उसके हजार दोप करने पर उसके सम्मान में कमी न करता। कभी शेर भी कह लेता था पर उसे प्रकट करना हेय समक्षमा था। यह शेर उसका है— शेर का अर्थ--

मेरा मन छोटा था कि स्वर्ग की इच्छा की। मुक्ते नर्क मिलना था, इच्छा पूरी न हुई॥

इसके पुत्रों में से खानजमाँ श्रमानी तथा लहरास्प महावत खाँ का चुत्तांत श्रलग दिया गया है। मिर्जा दिलेर हिम्मत कठोर प्रकृति तथा श्रालसी था, मिर्जा गर्शास्प श्रह्णावदी खाँ का दामाद था, मिर्जा वहरोज श्रौर मिर्जा श्रफरासियाव में से किसी ने भी उन्नति नहीं की तथा मर गए।

#### महावत खाँ मिर्जा लहरास्प

यह महावत खाँ खानखानाँ सेनापित का खानजमाँ वहादुर के वाद सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहाँ के राज्य के आरंभ में दो हजारी १००० सवार का मंसव पाकर दौलतावाद की चढ़ाई में पिता के साथ रहकर इसने अच्छा कार्य दिखलाया। पिता की मृत्यु पर कृपा करके इसका मंसव वढ़ाकर इसे मीर तुज़क का पद दिया गया। कुछ दिन बाद अवध प्रांत के अंतर्गत बहराइच का फोजदार नियत होकर वहाँ का सुप्रवंध किया। इसके वाद वयाना का जागीरदार हुआ। कंधार की चढ़ाइयों पर यह शाहजादों के साथ कई बार गया । २४वें वर्ष में इसका मंसव बढ़कर चार हजारी २००० सवार का हो गया श्रोर खलीलुल्ला खाँ के स्थान पर यह मीर वख्शी वनाया गया । २४ वें वर्ष में एक हजारी २००० सवार वढ़ने से इसका मंसव पाँच हजारी ४००० सवार का हो गया श्रोर लहरास्य खाँ से महावत खाँ की पदवी पाकर सईद खाँ के स्थान पर काबुल का प्रांताध्यज्ञ नियत हुआ । ३१ वें वर्ष में दुज्जिए के शासक शाहजादा मुहम्मद औरंगजेव बहादर के नाम फर्मान शाही गया कि बीजापुर में श्रली नामक साधारण वंश के श्रादमी को वहाँ का श्रादिलशाह बना दिया है इसलिए वहाँ जाकर जैसा उचित हो प्रबंध करे। महावत खाँ के नाम भी आज्ञा पत्र गया कि अपनी जागीर से द्त्रिण जाय। उक्त वाँ दुर्ग के विजय के श्यनंतर शाहजादे की श्राज्ञानुसार भारी सेना के साथ कल्याए

व गुलवर्गा के श्रासपास लूटमार करने भेजा गया श्रीर वीजापुर के सर्दारों के साथ कई युद्ध हुए। इसने वीरता से उन्हें परास्त कर भगा दिया । कल्याण दुर्ग के घेरे के समय एक दिन महावत खाँ घास के लिए पनहट्टा शाहजहाँ पुर, जो वहाँ से पाँच कोस पर है, गया हुआ था कि एकाएक शत्रु अधिक संख्या में पहुँचकर युद्ध को तैयार हुआ। रुस्तम खाँ वीजापुरी ने इख्लास खाँ के चंदावल पर त्राक्तमण किया और खान मुहम्मद खाँ, जो शत्रुओं का एक प्रसिद्ध सदीर था, राव शत्रुसाल से युद्ध करने लगा। हर श्रोर घोर युद्ध श्रारंभ हो गया। इसी समय बहलोल के पुत्रों ने राजा रायसिंह सीसोदिया पर श्राक्रमण कर ऐसा जोर किया कि राजपूत गण मरने का निश्चय कर प्रसन्नता से घोड़ों से उतर पड़े श्रीर मारकाट को तैयार हो गए। शेर दिल महावत खाँ ने उन श्रभागों पर पीछे से ऐसा श्राक्रमण किया कि प्रसिद्ध श्रफजल खाँ को, जो बीजापुर की सेना की अध्यक्ता के घमंड में भरा हुआ था, मैदान से परास्त कर भगा दिया।

रस दृढ़ दुर्ग के टूटने पर भी अभी काम इच्छानुसार पूरा नहीं हुआ था कि शाहजहाँ के मिजाज विगड़ने तथा वीमार होने का समाचार चारों श्रोर फैलने लगा। दाराशिकोह ने इस वीच साम्राज्य में पहिले से श्राधिक प्रभुत्व वढ़ा लिया था और उसने महावत खाँ के नाम फर्मान भेजा कि शाहजादा औरंगजेय से विना श्राझा लिए तथा विदा हुए कुल मुगलियों के साथ शीघ्र दरवार चला श्राचे। निरुपाय हो वादशाही श्राझा से, जो सर्व-मान्य है, काम किया और शाहजादे से विना प्रगट किए हुए कृच करता हुआ दरवार चला। ३१ वें वर्ष के श्रंत में सन् १०६० हि० में यह काबुल का स्वेदार फिर नियत हुआ। अवें वर्ष आलमगीरी में काबुल की स्वेदारी से हटाए जाने पर सेवा में चला आया और महाराजा जसवंतसिंह के स्थान पर गुजरात का प्रांताध्यच नियत हुआ। इसका मंसव बढ़कर छ हजारी ४००० सवार तीन हजार सवार दो अस्पा सेह अस्पा का हो गया। ११ वें वर्ष में गुजरात से दरबार पहुँचने पर फिर से काबुल का स्वेदार बनाया गया। १३ वें वर्ष में वहाँ से हटाए जाने पर दरवार आया।

इसी समय शिवाजी ने ऐसा उपद्रव किया कि सूरत पर चढ़ाई कर नगर को जला दिया और वहाँ के निवासियों को लूट लिया तब महावत खाँ भारी सेना के साथ उसे दंड देने को नियत हुआ। इसने मराठों को दमन करने में बहुत प्रयत्न किया। इसी के बाद काबुल के पार्वत्य स्थान में अफगानों का उपद्रव हुआ, जिसमें वहाँ का अध्यक्त मुहम्मद अमीन खाँ खेवर दर्रे में लुट गया। उन पहाड़ी उपद्रवियों के साथ महावत खाँ का कैसा व्यवहार था, इस पर दृष्टि रखकर इसे दिव्हण से दुरवार वुलाकर १६ वें वर्ष में इसे वहाँ का प्रयंध ठीक करने को भेजा। परंतु उक्त खाँ दूरदर्शिता तथा अनुभव के कारण जब पेशावर से श्रागे बढ़ा तब फिसी प्रकार की रुकाबट न कर उन उपद्रवियों को दंड देने की उपेचा की श्रीर सही सलामत काचुल पहुँच गया। यह वात ट्रवार में प्रशंसित तथा उचित नहीं समभी गई तब १७वें वप में वादशाह प्रगट में हसन श्रव्दाल गए और भारी सेनाएँ उपद्रवियों को दंड देने के लिए भेजीं। महावत खाँ के सेवा में पहुँचन पर यह राजा भूपतदास गौड़ के पौत्र वीरसिंह को दंड देने गर नियत हुआ। जब पंजाब के अंतर्गत अमनाबाद पहुँचा तब

सन् १०५४ हि० में १५ वें वर्ष के आरंभ में वहीं इसकी मृत्यु हो गई । उद्दंडता तथा निडरता में पिता का स्मारक था । श्रीरंगजेव वादशाह क्रोधी तथा शुष्क प्रकृति का मनुष्य था, उससे भी यह गुस्ताखी से प्रार्थना करता। प्रसिद्ध है कि श्रीरंगजेव शाही श्राज्ञाश्रों को जारी करने में धार्मिक विचार से वहुत से श्रच्छे मुक्दमे काजीउल्कुजात् श्रव्दुल्वहाय गुजराती के पास भेजता, जो वादशाह के हृद्य में हुढ़ स्थान बना चुका था। इसका विश्वास इतना वढ़ा हुआ था कि प्रसिद्ध अमीरगण भी इसके हिसाद माँगने पर अपनी प्रतिष्ठा के लिए डरते थे। जब उपद्रवी शिवाजी के काम बहुत वढ़ गए श्रोर वहाँ जाने का निश्चय प्रस्ता-वित हुआ तव वादशाह ने भूमिका रूप में उस उद्दंड के ऋत्याचारों का विवरण देते हुए महावत खाँ की श्रोर मुखकर कहा कि उस श्रत्याचारी को दंड देना इस्लाम के लिए उचित है। उक्त खाँ ने निडरता से एकदम कह डाला कि सेना के रखने की आवश्यकता नहीं है, काजी के फतवे काफी होंगे। वादशाह को बहुत बुरा लगा और जाफर काँ को बांज़ा मिली कि उससे कहे कि ऐसी मृटी वातें दरवार में न कहा करे। इसका पुत्र मिर्जा तहमास्प, जिसका संबंध सईद खाँ जफरजंग की पुत्री से हो चुका था, सर गया। इसकी मृत्यु पर वहराम श्रीर फरजाम की योग्य मंसव र्थार खाँ की पदवी मिली। वहराम खाँ गोलकंडा के घेरे में गोला लगने से मर गया। दूसरे ने छुछ उन्नति नहीं की।

# महावत खाँ हैदरावादी

यह मुहम्मद इन्नाहीम किमारवाज के नाम से प्रसिद्ध था। यह विलायत का पैदा था। तिलंग के सुलतान अवुल् हमन कुनुवशाह के यहाँ भाग्य से पहुँच कर एक सर्दार हो गया। जब सेयद मुजफ्कर के हटाए जाने पर, जो वहुत दिनों तक राज्य का प्रधान था, दोनों भाई मदना व एकना नाह्यणों का पूरा प्रभुत्व गज्य में हो गया, जो उपद्रवियों के घर थे और जो उस पुराने वंश की अशांति तथा अवनित के कारण हुए, तब उन सबने अपनी जातिवालों तथा दिक्खिनियों को बढ़ाकर मुगलों तथा गरीवों को हटाना चाहा पर उक्त खाँ दुनियादारी तथा हृदय पह्चानने के कारण खुशामद करते हुए बना रहा। वे दोनों भी इसकी आजा मानते तथा मर्जी देखने का प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार यह उन्नति कर सेना का प्रधान होगया और खलीलुज़ा खाँ की पदवी प्राप्त की। इस पर शैर कहा गया है—शैर-

वादशाह तथा वुद्धिमान पंडित की कृपा से, इत्राहीम सेनापति खलीलुल्ला खाँ होगया।

जब श्रारंगजेव की सेना दिल्ला के विजय में लगी नव पहिले वीजापुर ही पर उनकी हिए पड़ी श्रांग उसने शाहजादा मुहम्मद श्राजमशाह को भारी मेना के साथ उस पर भेजा। जब इस चट़ाई में श्राधिक समय लगा तब बादशाह ममयोचित समभ कर श्रोरंगावाद से श्रहमदनगर श्रोर वहाँ से शोलापुर पहुँचे। एकाएक श्रवुल् इसन का एक पत्र इसकी सेना में हाजिय के नाम वादशाह की हंिष्ट में श्राया जिसका श्राशय था कि श्रव तक चड़प्पन का ध्यान करता था। सिकंद्र को मातृ पितृ-हीन तथा अशक्त समफकर यह वीजापुर को घेर उसे तंग किए हुए है। उचित तो हो कि बीजापुर की सेना के सिवा एक श्रोर से राजा शंभा उस वेचारे की सहायता को असंख्य सेना के साथ प्रयत्नशील हो श्रीर हम खलीलुल्ला खाँ के श्रधीन चालीस सहस्र सवार युद्ध को भेजें तव देखें कि ये किस किस श्रोर मुकाविला करते हैं। इस आशय परें वादशाही कोध उमड़ पड़ा तथा जिहा से निकला कि मैंने इस चीनी फरोश, चंद्रवाज तथा चीता पालनेवाले को दंड देना रोक रखा था पर मुर्गी ने स्वयं वाँग दिया है खतः ख्रव नहीं रोक सकता। वीजापुर की चढ़ाई का आप्रह होते भी २= वं वर्ष के श्रंत में शाहजादा शाहत्रालम वहादुर . खानजहाँ कोकलताश के साथ अयुल्ह्सन को दंढ देने के लिए भेजा गया। खलीलुल्ला खाँ ने शेख मिनहाज के साथ, जो बीजा-पुर की नौकरी के समय खिजिर खाँ पन्नी को मारकर अयुल्हसन के पास पहुँच सम्मानित हुआ था, तथा मादन्ना के चचेरे भाई रुत्तमराव के सहित शाहजादे का सामना कर युद्ध की तैयारी की श्रीर तलवारों के युद्ध में वड़ी वीरता दिखलाई। एक दिन खान-जहाँ पर ऐसा घाया किया कि पास ही था कि वह पीछे हट जायँ कि इस वीच राजा रामसिंह का मस्त हायी जंजीर तोड़कर आ पहुँचा छोर शत्रु की सेना में जा घुसा। बहुत से श्रच्छे सर्दारों के घोड़ों को रौंदकर दो आदमियों को भूमि पर मसल दिया जिससे शत्रु-सेना में गड़बड़ी मचने से वह परास्त हो गई। दूसरी बार शाहजादे से तीन दिन तक घोर युद्ध करता रहा, जिसमें कई वादशाही सरदार घायल हुए। त्रांत में तिलंग की सेना परास्त होकर भागी। शारजादा पीछा न कर रुका रहा। इस अयोग्य कार्य से पहले के सब प्रयत्न वादशाह की दृष्टि में प्रशंसनीय नहीं रह गए श्रीर इसका भरर्धना का पत्र मिला। शाह-जादे ने सेनापति मुहम्मद इत्राहीम को संदेश भेजा कि तुम्हारे साथ कुछ उपेचा करने के कारण हम पर भत्सीना का पत्र आया है। यदि बीदर-प्रांत की सीमा पर स्थित कौहीर व सरम का परगना छोड़ दो तो अवुल्हसन के लिए इमा पत्र हमारे पास पहुँच जाय । इस वातचीत को यह स्वीकार करना चाहता था पर रुःतमराव तथा दूसरे मूर्ख हृद्यों ने कहा कि ये परगने भालों की नोक से वँधे हुए हैं अगर हम लोग युद्ध को तैयार हैं। इस पर फिर युद्ध आरंभ हुआ और एक दिन शत्र ने इतनी हड़ता तथा फुर्ती दिखलाई कि शाहजादे के दीवान राय वृंदावन को हाथी पर सवार रहते हुए हाँक ले चले। सैयद अब्दुल्ला खाँ वारहा श्रोंठ पर बान का चोट लगने पर भी उसके पास पहुँच गया श्रोर उसे शत्रु से छुड़ा लाया । उस दिन शाइजादे के वरुशी गैरत खां की स्त्री वान लगने से मर गई जो हाथी पर अमारी में थी। उस दिन सवेरे से रात्रि तक युद्ध होता रहा। दूसरे दिन दक्कियनियों ने घमंड में कहलाया कि न्याय तो यह है कि मेना श्रपने स्थानों पर खड़ी रहे श्रीर सरदार लोग एक दूसरे से भिड़ें। शाहजारे ने उत्तर दिया कि यद्यपि इस काये में अभी श्रपूर्णता है कि भाला तथा तलवार चलाना ही चाहिए पर इस शर्त

पर हम स्वीकार करते हैं कि तुम अपने हाथियों के पैरों में जंजीर डाल दो, जिसमें वे भाग न सकें क्योंकि हमारे लिए वह लजा की वात है ख्रोर तुम लोग उसे एक गुण सममते हो। उन सवने कहा कि हम लोग युद्ध में पैरों में जंजीर नहीं डालते इसपर शाहजादे ने कहा कि हम लोग युद्ध से नहीं भागते। श्रंत में पुराने समय से दक्कितियों तथा गरीवों में जैसा होता आया है वैसा क्ताड़ा हुआ छोर श्रवुल्हसन की सेना भागकर हैदरावाद चली गई। शाहजारे ने इस वार उनका पीछा किया। दक्षित्वनियों ने खर्तालुल्ला लाँ पर पहुँच न होने से शंका कर उसीको पराजय का कारण प्रकट किया। मदन्ना ने, जो मुगलों से प्रकृत्या वैमनस्य रखता था, श्रवुल्ह्सन को समभा दिया कि वह वाद्शाही नोकरी की इच्छा रखता है इसलिए उसे केंद्र कर देना चाहिए। लाचार हो उक्त खाँ हैदराबाद के पास २६ वें वर्ष में शाहजाने की सेवा में पहुँचा श्रोर शाहजादे की प्रार्थना पर इसे छ हजारी ६००० सवार का मंसव तथा महावत खाँ की पदवी मिली । इसी वर्ष शोलापुर में वादशाह की सेवा में उपस्थित होने पर इसे पचास सहस्र रूपए तथा अन्य वस्तुएँ मिलीं। ३० वें वर्ष में वीजापुर के विजय के घनंतर हसन घाली खाँ वहादुर आलमगीर शार्हा के स्थान पर यह वरार का सूचेदार नियत हुआ । हैदराबाद की विजय के बाद इसका संसव एक हजारी १००० सवार से बढ़ाया गया । इसी समय वह पंजाब प्रांत का शासक नियत हुआ स्रोंग वहाँ पहुँचने पर ३२ वें वर्ष में इसकी मृत्यु हो गई। 'कलमए महावत खाँ' में इसकी मृत्यु की तारीख निकलती हैं। वादशाही सेवा करने पर इसका पात्र मुहन्मद मंसूर

#### ( २७२ )

ईरान से श्राया श्रौर सेवा में भर्ती हो गया। इसे डेड़ हजारी १००० सवार का मंसव तथा मकरमत खाँ की पदवी मिली।

# मामृर खाँ मीर अबुल्फज्ल माम्री

यह शुद्ध वंश का सैयद तथा दयावान पुरुप था। यह बुद्धि-मान तथा सममदार भी था। शाहजहाँ के राज्यकाल में पाँच सदी २०० सवार का मंसव पाकर यह बहुत दिनों तक दृ िएए के सहायकों में नियत रहा। भाग्य की प्रवलता तथा श्रपने श्रच्छे व्यवहार के कारण हर एक सूवेदार, जो द्त्रिण प्रांत में श्राया, मिर्जा को अपनी मुसाहिबी से सम्मानित करता रहा। सुशीलता तथा वीरता में यह अप्रणी और कार्यशक्ति तथा मित्रता में अपने समय का एक था। जब शाहजादा मुहम्मद श्रीरंगजेव वहादुर द्त्तिए का शासक नियत हुआ तव यह अपनी कार्य शक्ति, पुरानी संवा का अनुभव और अपनी राजभक्ति शाहजादे के हृदयस्थ कर वरावर उसका कृपापात्र बना रहा। जब शाहजादा हिंदुस्तान के साम्राज्य के लिए आगरे की ओर सेना का मंडा फहराता हुआ वरा-बर कृच करते नर्वदा के किनारे पहुँचा तव उसी दिन इसका मंसव वढकर एक हजारी ४०० सवार का हो गया । महाराज जसवंतसिंह के युद्ध में यह शाहजादा मुहम्मद सुलतान के साथ हरावल की सेना में नियत था। विजय के घ्यनंतर इसे सामृर खां की पदवी तथा डेढ़ हजारी ४०० सवार का मंसव मिला। दाराशिकोह के युद्ध के वाद जय वादशाह दिल्ली में अजराबाद उर्फ शालामार वाग के पास उतरे तत्र इस कारण कि ज्योतिषियों ने राजगद्दी के लिए शुभ साइत शुक्रवार १ जीकदः सन् १०६८ हि० को वतलाई थी खीर

इतना श्रवसर न था कि इस साम्राज्य के प्रथानुसार पूरा समार रोह हो सके इसिलए उक्त बाग में ठीक निश्चित समय पर राजगदी पर बैठ गया।

दैवयोग से इसी समय सेनापति नजावतम्बाँ घर वेठ रहा, जो इन भयंकर युद्धों तथा मारकाट में प्रयत्नों, तरदृढ्दों, उपायों तथा काम करने में विजयी का साथी रहा । इस वीर खाँ से वहकर शाहजहानी सद्रिं में, जिन्होंने शाहजादे की मित्रता में इतना बड़ा बोभ श्रपनी गर्दन पर उठाकर इतने वड़े काम में पैर बढ़ाया था, कोई न था श्रोर सात हजारी ७००० सवार का मंसव, दो लाख रुपए पुरस्कार श्रौर खानखाना सिपहमालार की पद्वी पाने पर भी, जो इसे बढ़ाकर मिली थी, अंखेपन तथा अनुवारता से श्रधिक माँगने से हाथ न उठाया श्रोग वादशाही कृपाश्रों का श्रपनी सेवा के उपलत्त में कुछ नहीं माना। मामूर खाँ अपनी पुरानी सेवा तथा योग्यता के कारण वादशाह का कुपापात्र था और उक्त खाँ से भी संग साथ तथा मित्रता रखता था इसलिए बादशाही श्राज्ञाश्रों तथा मौखिक संदेशों को लेकर नजावत खं के पास गया। इसने वहुत छुछ कड़ी तथा प्रेमपूर्ण वातें उसे समक्षाईं पर कुछ श्रसर नहीं हुआ। इस प्रकार सममाने तथा उपनेशों पर, उसका स्वार्थमय छहंकार फट पड़ा छोर वह छन्चित प्रार्थनाएँ तथा श्रनहोनी वातें करते हुए भूठी वकवाद करने लगा । मामूर ग्याँ ने नियता से म्यामिभक्ति नथा गर्जानयमों की गत्ता को अधिक मानकर उसे कई बार मना किया पर उमने कुछ नहीं सुना। निमन पाय है कर उसकी तथा श्रपनी स्थिति समसकर यह उठकर चल दिया। नजावत ग्वाँने यह समक्तकर कि यह बात आँग भीन विगाड़ है ऐसा तलवार का हाथ मारा कि सिर न रह गया श्रोर इसका शव द्वार पर फेंकवा दिया। सात चौकी के श्रादमी लोग उस पर नियत हुए पर वह भी युद्ध के लिए तैयार हो वैठा। श्रंत में विना मंसव तथा पदवी छीने हुए उस नाहक खून का दंड न दिया जा सका। उस वेचारे ने नित्य वड़ते हुए ऐश्वर्य की इच्छा को धूल में डाल दिया श्रोर उसकी श्रविकसित श्राशाएँ मुक्ती गईं।

इसका पुत्र मीर श्रव्हुङ्का प्रसिद्ध पुरुप था श्रीर श्रव्छी चाल का था। सुलिपि लिखने में अच्छी योग्यता रखता था। यह कुछ दिन खाँ फीरोजजंग का बख्शी था। इसका पुत्र काम न मिलने से फर्कार हो गया। इसकी पुत्री जाफर श्रली खाँ खुरासानी की स्त्री थी जो पहिले हातिमचेग किफायत खाँ का दामाद होकर श्रोरंग-जेव के राज्यकाल में बीजापुर, हैद्राबाद तथा बीद्र का दीवान हुआ श्रोर लाँ फीरोजजंग की सेना के वल्ली का काम भी करता था। श्रंत में यह परेशान हाल रहने लगा श्रीर खुसनए जमाँ के समय मर गया । वह पुत्री इसके श्रनंतर श्रपने पिता तथा दादा के कत्रिखान के वाग में, जो श्रोरंगावाद नगर में था, रहती हुई श्रव तक कालयापन करती है। मीर श्रवुल्फजल मामृर खाँ के श्रन्य संतानों के वारे में इन्छ ज्ञात नहीं हुआ। उस मृत की वहिन को वहुत संतान थी। इसका एक पात्र फल् दीन अलीखाँ मामूरी था, जो वड़ा साहसी तथा उत्साही था पर शोक कि सौभाग्य श्रच्छा न पाया था यद्यपि उसने वड़े २ कार्य किए थे। इसका पिता भीर श्रवुल्फल् वादशाही नौकरी से त्यागपत्र देकर उड़ीसा प्रांत की राजधानी कटक नगर में व्यापार करने लगा।

उक्त खाँ ख्रोरंगजेव के राज्यकाल में संगमनेर का वस्शी तथा वाकेश्रानवीस नियत हुआ। वहादुर शाह के समय में सूरत वंदर के दुर्ग का अध्यत्त नियत हुआ। फर्रुखिसयर के राज्य के आरंभ में इस पद से हटाए जाने पर नए दुर्गाध्यच को अधिकार न देकर युद्ध के लिए तैयार हुआ और दंखित होने पर अहमदावाद गुज-रात में कुछ दिन काटे। जब हुसेन त्राली खा त्रागीरुल्डमग द्विण आया तब उस पुराने परिचय के कारण, जो इसका पिता सेयद् अञ्दुल्ला खाँ वारहा के साथ रखता था, यह उस सदीर के पास उपस्थित होकर नर्भदा नदी के किनारे बोजागढ़ का फीजदार नियुक्त हुआ। इतना होते हुए भी यह सामान व सेना एकत्र न कर वेहाल रहा और दुर्दशायस्त हो दक्तिए से दिल्ली और यहाँ से बंगाल चला गया । बहुत प्रयत्न करने पर भी यह कुछ न कर सका। उड़ीसा के मार्ग से हैदराबाद आया। वहाँ के शासक मुबारिज खा ने पुरानी मित्रता के कारण इसका स्वागत किया।

जब मुवारिज खाँ दरवार से दिन्न के कुल प्रांतों का अध्यक्त वनाया गया तब उसने इसे बरार का सूबेदार नियत कर दिया। इसके अनंतर जब मुवारिज खाँ अधिकार न पाकर इस काम में पड़ गया तब उक्त खाँ अलग हांकर सूरत बंदर की ओर चल दिया और नए सिरे से उसे पाया पर बुरे नच्च के कारण शबु द्वारा लुट गया। यहाँ से यह राजा साहू के पास लाया गया। इसने राजा को बहुत बहकाना चाहा और प्रयत्न किया कि द्विण की संधि टूट जाय पर कुछ लाभ नहीं हुआ। जब आसफजाह ने फत्ह्जंग चांदा के पर्गनों को तिलंग के एनमा जाति के अधिकार से ले लेने की तैयारी की तब यह उसकी सेदा में भर्ती हो गया।

#### ( २७७ )

इसकी कार्यशक्ति को दृष्टि में रखकर नौकरी दी गई थी पर मृत्यु ने छुट्टी न दी। उसी स्थान के आस पास यह गाड़ा गया। इन पंक्तियों का लेखक उससे विशेष संगंघ रखता था। उस मृत की प्रकृति में कंजूसी इतनी भरी हुई थी, जैसी किसी की प्रकृति में न देखी थी।

## मासूम खाँ काबुली

यह खरासान के त्रांतर्गत तुर्वत का एक सैयद था। इसका चाचा मिर्जा अजीज जहाँगीर के समय वजीर के पट् पर पहुँचा। यह मिर्जा मुहम्मद हकीम से घाय भाई का संबंध रखता था। साहस तथा कार्य दिखलाकर इसने नाम कमाया। मिर्जी के कुल प्रवंध को देखनेवाला ख्वाजा हसन नक्शवंदी मनोमालिन्य के कारण जो दुनियादारों में जरा से शक पर पैदा हो जाता है, इसे दंख देने को तैयार हुआ तब यह दूरदर्शिता से २० वें वर्ष में श्रकवर की शरण में चला श्राया श्रीर इसे पाँच सदी मंसव तथा विहार में जागीर मिली । अफगानों के एक वड़े सदीर तथा साह्स श्रौर वीरता में प्रसिद्ध काला पहाड़ से उस प्रांत में इसने युद्ध कर विजय प्राप्त किया तथा घायल भी हुआ। इसके उपलच में इसका मंसव वढ़कर एक हजारी होगया। २४ वें वर्ष में उड़ीसा में इसे जागीर मिली। जब इस प्रांत के सदीर गण वादशाही मुत्सिदियों की दाग की प्रथा की कड़ाई के कारण विद्रोही हो गए तव मासूम खाँ ने राजद्रोह तथा मूर्खता से उनका सर्दार वनकर वलवे का भंडा खड़ा कर दिया और ऐसा काम किया कि उसे मासूम श्रासी की पदवी मिल गई। जब दरवार से सेना के आने का समाचार सुना तव बंगाल जाकर उस प्रांत के विद्रो-हियों तथा काकशालों से मिल गया और सेना की अधिकता हो जाने से उस प्रांत के श्रध्यत्त मुजफ्फर खाँ को टाँडे में घेर लिया।

उसने युद्ध का साहस न कर तथा धन-लोभ श्रौर प्राण वचाने की इच्छा से मासूम खाँ के पास वीस हजार श्रशर्फी भेजकर श्रपने सम्मान की रज्ञा का वचन ले लिया।

इस घवड़ाहट से काकशालगण तथा अन्य उपद्रवी लोग हर श्रोर से दुर्ग के नीचे श्रा पहुँचे। मासूम खाँ उस निश्चय के श्रानु-सार धन हाथ में त्राने के पहिले ही मुजफ्फर खाँ के खेमे के पास आराम कर उड़े उत्साह से अकेले उसके पास गया, को अपने कुछ सराख दासों के साथ खड़ा था, जो न युद्ध करने को श्रीर न भागनं ही कां खड़े थे। इस उपद्रवी का मस्तिष्क विगड़ गया था इसांतए ऐसे श्रवसर का न जाने देकर उस नष्टवुद्धि दोपी को इसने मार ढाला। इस पर उस श्रार महल से वड़ा शोर श्राने लगा। मासूम खाँ ऐसे साहस से स्वय घवड़ाकर बाहर निकल श्राया श्रीर सदा श्रपने का ऐसे कार्य के लिए भरर्सना करता रहा। मुजफ्कर खा का काम समाप्त कर तथा श्रच्छी पदावया र्यार जागीर वाँटकर सिक्षा श्रीर खुनवा मिर्जी मुहम्मद हकांम के नाम कर दिया। गिजाला मशहदी के इस शैर को, जो खानजमाँ शैवानी की ामत्रता के समय स्वात् कहा गया था क्यांकि उसने भी मिजी के नाम खुतवा पड़ा था, प्रसिद्ध किया-शेर—

> वित्मिल्लाह श्रल्रहमान श्रल्रहीम, मुल्क का उत्तराधिकारी मुहम्मद हकीम है।

जब न्यानश्राजम मिर्जा कोका इन सब को दंख देने के लिए नियत हुआ तब मास्म खाँ कतल् लोहानी से जा मिला, जिसने दहीसा प्रांत में विजय प्राप्त कर इस अवसर में बंगाल के कुछ

भाग पर अधिकार कर लिया था, और वादशाही सेना से लड़ने के लिए तैयारी की। इसके अनंतर जब काकशालों ने इससे शत्रुता कर मिर्जा के यहाँ संधि का संदेश भेजा तब यह भागा। २५ वें वर्प में इसने फिर उपद्रव किया। जव शहवाज खाँ वंगाल की सेना के साथ पहुँचा तब यह उससे युद्ध करने लगा। कड़ी पराजय होने पर जब जन्बारी श्रादि बलवाई इससे श्रलग हो गए तब मासूम खाँ भाटी प्रांत में चला गया खोर वहाँ के शासक ईसा की सहायता से वादशाही राज्य में लूटमार करने लगा पर हर वार वादशाही सेना से हारकर असफलता से लोट जाता। ४४ वें वर्ष सन् १००७ हि० में उसी प्रांत में मर गया। इसकी मृत्यू पर इसका पुत्र शुजात्र मुजफ्फर खाँ के कीत कलमाक से मिलकर, जो तलवार चलाने में नाम कमा कर अपने को बाजबहादुर कहता था, तथा तूरानी सैनिकों को मिलाकर उस सीमा पर कुछ दिन उपद्रव करता रहा। ४६ वें वर्ष में शरण आकर उस प्रांत के अध्यत्त राजा मानसिंह कछ्वाहा से मिला श्रोर सेवा की प्रतिज्ञा की। जहाँगीर के समय गजनी का थानेदार हुआ और शाहजहाँ के समय इसे डेढ़ हजारी १००० सवार का मंसव तथा श्रसद खाँ की पदवी मिली। १२ वें वर्ष में इसकी मृत्यु हुई। इसका पुत्र कुवाद पाँच सदी ३०० के मंसव तक पहुँचा था।

# मासूम खाँ फरनखूदी

यह मुईनुद्दीन खाँ अकवरी का पुत्र था। पिना की मृत्यु पर बादशाह की नई कृपा से एक हजारी मंसवदार हो गया तथा इसे गाजीपुर सरकार की जागीरदारी मिली। जव विहार तथा वंगाल प्रांतों में मासूम काबुली ख्रौर वावा काकशाल के विद्रोह तथा उपद्रव बढ़े तब यह यद्यपि प्रगट में राजा टोडरमल का साथ देकर उपद्रवियों का पीछा करता रहा तथा उद्दंडता श्रीर मनमाना कार्य करता रहा पर जब मिर्जा महम्मद हकीम का पंजाव में श्राना तथा श्रकवर का उस श्रोर जाना सुना तव इसकी हृद्यस्य दुर्भावना वढ़ी थाँर यह विद्रोही हो गया । इसने तर्सून खाँ के आदिमियों से जोनपुर छीनकर उस पर अधिकार कर लिया। वाल्यकाल से इसपर वादशाही कृपा होती श्रा रही थी इसलिए श्रववर ने मेहरवानी कर जीनपुर छोड़ देने की शर्त पर इसे ख़बध की जागीर पर नियत किया। प्रकट में फर्मान को मानकर यह ध्यवध गया पर वान्तव में विद्रोह का सामान ठीक करने गया। दरवार से शाहकली खाँ महरम श्रीर राजा वीरवल इसे सन्मति देने भेजे गए। इस विगड़े दिमाग ने लजा के पर्दे से निकतकर श्रसभ्य वातें की । निरुपायतः सन्मति से काम न चलता देखकर वे लीट गए। शह्वाज खाँ विहार के विद्रोहियों को दमन करने में लगा था श्रीर उसने इसका वृत्तांत सुनकर २४ वें वर्ष में उसे दंड देने का निश्चय किया । सुलतानपुर विल्हरी के पास युद्ध की तैयारी हुई। मासूम खाँ ने स्वयं आक्रमण कर युद्ध आरंभ कर दिया। शहवाज खाँ साहस छोड़कर भागा श्रोर जौनपुर पहुँचकर बाग खींची, जो वहाँ से तीस कोस पर है। एकाएक मासूम खाँ के मारे जाने का शोर सुना जाने लगा, जिससे उसके श्राद्मी भाग गए। वह मैदान में पहुँचकर आश्चर्य में पड़ गया। इसके बाद बादशाही सेना का वायाँ भाग, जिसे सर्दार के पराजय की खबर न थी, आ पहुँचा। यह घवड़ाकर लड़ वैठा श्रोर घायल होकर रचास्थान में चला गया।

ज्सका निवास स्थान वादशाही सेना द्वारा लुट गया था इसलिए श्रवध के कस्वे को चला गया। शहवाज खाँ ने जौनपुर में सेना ठीक कर दूसरी वार युद्ध की तैयारी की। श्रवध से सात कोस पर युद्ध हुआ। वह फिर परास्त हो श्रवध में जा वैठा। श्रव वहादुर तथा नयावत खाँ, जो उसकी मस्ती के उद्गम थे, श्रलग हो गए। मासूम खाँ श्रपने ऐश्वर्य तथा सामान को छोड़कर भागा। इधर उधर टकर खाता हुआ गुम हो वैठा। किवारिज के जमींदार ने पुरानी मित्रता के नाते उसे श्रपने यहाँ लाकर उसका नगद तथा सामान ले लिया। तवाही की हालत में सर्द नदी पारकर वहाँ के राजा मान के पास पहुँचा। उसने कुछ बदमाशों को साथ दिया और इसके पास रत्नों की श्राशंका से इसे मारने का संकेत कर दिया। मासूम खाँ ने यह जानकर उनको सोने से वहकाया श्रीर स्वयं एकांत स्थान में चला गया।

इसी वीच इसका एक नौकर मक्सूट इसके पास पहुँचा और श्रपना जमा किया हुआ धन भेंट कर दिया। इस उपद्रवी ने पुनः वलवे का विचार किया और थोड़े समय में धन के दासों को इकट्टा कर लिया। वहराइच नगर को इसने लूट लिया। हाजीपुर से वजीर खाँ ने उस प्रांत के दूसरे जागीरदारों के साथ युद्ध की तैयारी की। बहुत दिनों तक तोप गोली का युद्ध होता रहा। रात्रि में सासूम खाँ सब छोड़कर चल दिया छोर फिर सेना इकट्टी कर मुहम्मद्पुर करवे को लूट लिया। यह जौनपुर लूटने के विचार में था कि वहाँ के सब जागीरदार इक्हे हो गए। जब उस विद्रोही ने देखा कि उसकी कुछ न चलेगी तव खानश्राजम कोका की शरण गया, जिमने बादशाह से इसका दोप क्रमा कराकर महिम्ती जागीर दिला दी। यह विद्रोह करने ही को या कि मिर्जा कोका उसका उपाय करने छा दैठा। अपने में शक्ति न देखकर उससे मिलकर द्रवार चला गया। २७ वें वर्ष में छागरे पहुँ वा। हमीदा वानू वेगम के कहने से यह फिर समा किया गया। उसी समय सन् ६६० हि॰ में श्रद्धरात्रि को दरबार से अपने घर चला। किसी ने आक्रमण कर इसे मार डाला। वहत खोज हुई पर पता न चला। कुछ लागों का कहना है कि ऐसा यादशाह के संकेत पर हुआ था । ईश्वर जाने ।

# मारमूम भकरी, मीर

इसका उपनाम 'नामी' था । इसके पूर्वज तर्मिज के सैयद थे श्रीर दो तीन पीढ़ी से कंघार में रहने लगे थे। इनका काम वावा शेर कलंदर के मकबरे का मुतवल्लीपन था, जो सिद्धाई में अपने समय का एक सहान् पुरुप था तथा वहाँ गाड़ा गया था। इस कार्य में श्रीर लोग भी इसके साम्ती थे। इसके पिता का नाम मीर सैयद सफाई था, जिससे इसे भी लोग सैयद सफाई कहते थे। भक्कर में आने पर यहाँ के शासक सुलतान महमृद के इसका सम्मान करने से यह यहीं रहने लगा। सिविस्तान के श्रंतर्गत खाबरूत के सैयदों से इसने संबंध किया। मीर मासूम तथा इसके दो भाई यहीं पैदा हुए। मीर पिता की मृत्यु पर मुला मुहम्मद की सेवा में, जो भकर के खंतर्गत कंगरी का रहने वाला था, विद्याध्ययन करता रहा ऋौर योग्यता प्राप्त की। यह ऋहेर में भी कुशल था और वहुधा समय उसमें व्यतीत करता था। यहाँ तक कि द्रिद्रता ने इन लोगों को आ घरा तब यह पैदल गुजरात को चला। शेख इसहाक फारूकी भक्तरी ने, जो ख्वाजा निजामुद्दीन हरवी की सरकार में उस प्रांत का दीवान था, पहली मित्रता के कारण मीर की ख्वाजा से मुलाकात करा दी क्यांकि दोनों देश में सहपाठी थे। देवयोग से उस समय तवकाते अक-वरी लिखी जा रही थी। इतिहास-ज्ञान में श्रद्वितीय होने से मीर का सत्संग आवश्यक समभकर इसे वहीं रख लिया। इसके मह-

योग तथा सत्संग से ख्वाजा ने भी शेर बनाकर उस रचना में रखे। इसके अनंतर वहाँ के प्रांताध्यच शहाबुद्दीन अहमद खाँ की सेवा में नियत होने पर इसे मंसव भी मिल गया। वीरता तथा साहस में नाम अर्जित करने पर यह अकवर की सेवा में भर्ती हो गया। ४० वें वर्ष में इसे ढाई सदी मंसव मिला। वादशाह के पास रहने तथा विश्वास बढ़ने से यह ईरान के राजदूत पद पर नियत हुआ और अपनी बुद्धिमानी तथा योग्यता से शाह अव्वास सफवी का छपापात्र हुआ। जब ईरान प्रांत से लौटा तब सन् १०१४ हि० (सन् १६४०-१ ई०) में जहाँगीर ने इसे अमीनुल् मुल्क बनाकर मक्कर भेजा पर यह वहाँ पहुँचते ही मर गया। कहते हैं कि यह अकवरी एक हजारी मंसव तक पहुँचा था। यह शेर अच्छा कहता। यह शेर उसी का है—

क्या ही श्रच्छा है कि तू श्रपना ही वृत्तांत पूछ रहा है। तुम्तले श्रपना वृत्तांत विना जिह्ना की भाषा में कहता हूँ॥

दीवान नामी, मखजनुल् इसरार के जवाव में लिखी गई मादनुल् अफगार मसनवी, तारीख सिंध और मुफरेंदात मासूमी नामक हकीमी का संज्ञेप इसकी रचनाएँ हैं। यह अच्छी लिपि लिखने में भी दृज्ञ था। हिंदुस्तान से तन्नेज तथा इस्फहान तक सर्वत्र नार्ग में पड़ते हुए मस्जिदों और इमारतों पर इसने अपने शेर खोदे हैं। आगरा दुर्ग के फाटक और फतहपुर की जामः मस्जिद पर के लेख इसी की हस्तलिपि में हैं। इसने बहुत से धर्मन्यान, विशेष कर अपने रहने के नगर सक्खर में बनदाए। सिंध नदीं के बीच में, जो मकर के चारों और हैं, सत्यासर नामक द्मारत बनवाई, जो पृथ्वीपर के आश्चरों में है। इसके निर्माण की

तारीय 'गुंबदे दरियाई' है। विराग तथा तपस्या में यह इतना वढ़ा हुआ था श्रौर उदारता तथा दान में ऐसा था कि सक्खर के फकीरों के लिए हिंदुम्तान से सौगात भेजना था ऋौर बड़ों, विद्वानों, साधुत्रों त्रादि के लिए वृत्तियाँ वाँध दी थीं । त्र्यंत में जब अपने देश गया तव वह सलूक नहीं रह गया, जिससे वहाँ के निवासी कप्ट में पड़ गए। कहते हैं कि वस्ती वसाने में वह ऐसा था कि उसने नियम कर दिया था कि अपने जागीर के महाल में एक दुकड़ा जंगल श्रहेर के लिए रिच्त रखे। इसका पुत्र मीर बुजुर्ग था। सुलतान ख़ुसरों के वलवे में इसको मार्ग से सशक्ष पकड़ कर लाए ऋौर कोतवाल ने प्रगट किया कि यह भी सुलतान का साथी था। इसने अस्वीकार कर दिया। जहाँगीर ने पूछा कि इस समय शस्त्र क्यों लगाए हुए हो। उत्तर दिया कि पिता कह गए हैं कि रात्रि की चौकी में सशस्त्र रहा करो। चौकी के लेखक न भी गवाही दी कि स्राज की रात्रि इसीकी चौकी थी। इस पर यह वच गया। वादशाह ने द्या कर इसके पिता का गाल इसे वख्श दिया। कंघार की वरुशीगीरी में इसने बहुत दिन व्यतीत किए । पिता के तीस-चालीस लाख रुपयों को अपन्यय में लगाने से इसका दिमाग इतना बढ़ गया कि किसी को सिर नहीं भुकाना था श्रीर किमी प्रांताध्यत्त से इसकी नहीं पटी। यह माफ-मुथरे बहुत से नोकर रावता था। गद्य-पद्य लेखन में भी इसकी कवि थी ऋौर घच्छा लिखता भी था। अनेक प्रकार की ल्ट्सार करने से यह घ्रत्याचारी हो गया था । मांडु में वादशाह की सेवा में पहुचकर द्तिण में नियत हुआ, जहां बहत दिनों तक रहा । जागीर की प्राय में इसका द्यानंद का व्यय पृग नहीं पड़ता था। इसमे काम

#### ( ২নড )

छोड़कर घर वैठ रहा। पिता की अवल संपत्ति तथा वागों पर इसने संतोप किया। सन् १०४४ हि० में यह मर गया। इसे संतान थीं। इनमें से कुछ मुलतान में रहने लगे थे।

## मिर्जा खाँ मनोचेहर

यह अब्दुर्रहीम खाँ खानग्वाना के पुत्र मिर्जा एरिज शाहन-वाज खाँ का पुत्र था। यह बैराम खाँ के वंश का स्मारक था। इस उच वंश में जैसा कि इसके पूर्वजों के नाम ही से प्रकट है, इसके सिवा और किसी ने इस समय प्रसिद्धि नहीं प्राप्त की। साहस, वीरता तथा बहादुरी में, जैसा कि इस वंश के उपयुक्त है, यह विशेषता रखता था छोर वुंद्धिमानी के कारण ठीक सम्मति देने तथा उपाय निकालने की याग्यता और अनुभव में एक था। युद्ध में लगे हुए कुछ घानों के कारण यह कुछ दिनों तक आलम्य श्रादि में रहने से उन्नति न कर सका। यह बहुत दिनों तक दित्ताण के सहायकों में नियत रहा । भातुरी ब्रहमद नगर के युद्ध में १६ वें वर्प जहाँगीरी में, जव लश्कर खाँ बहुत से सदीरों के साथ मालक ष्यंवर की केंद्र में एड़ गया तव मिर्जा मनोचेहर भी ठीक पूर्ण यौवनकाल में अत्यंत घायल हो केंद्र हो गया। बहुत दिनों तक यह दोलताबाद में केंद्र ग्हा । उस युद्ध में इसने बहुत प्रयत्न दिखलाया था इससे छुटकाग मिलने पर जहाँगीर ने इसे मिर्जा स्राँ की पद्वी, तीन हजारी २००० सवार का मंसव तथा फंडा व डंका दिया । शाहजहाँ की गजगदी पर इस पर कृपा वनी रही । ६ ठे वर्ष में वहराइच सरकार का फोजदार नियत हुआ। 🛱 वें वर्ष में नजावत खाँ श्रीनगर की चढाई में ठीक उपाय न करने से दंदिन हुआ था इनलिए उसके स्थान पर यह कांगड़ा पर्वत की

तराई का फोजदार नियुक्त हुआ श्रीर उसकी जागीर इसे वेतन में मिली , ६ वें वर्ष के छात में मितिष्क विगड़ने से कुछ दिन एकांत-वास करता रहा श्रीर श्रच्छे होने पर एक दम श्रवध का सूवेदार नियत कर दिया गया । इसके वाद मांडू का फौजदार तथा जागीर-दार हुआ। २५ वें वर्ष में श्रहमद खाँ नियाजी के स्थान पर यह द्यहमद नगर का दुर्गाध्यच नियत हुद्या। २**८** वें वर्ष में एलिचपुर का शासन इसे मिला। देवगढ़ के भूम्याधिकारी कोक्या ने १० वें वर्ष के वाद से खान्दीराँ नसरतजंग को कर घ्रदा किया था परंतु **उसके अनंतर उसके पुत्र** कीरतसिंह ने शासक होने पर कर कोप में नहीं जमा किया था इसलिए दिज्ञ प्रांत के सुवेदार शादजादा मुहम्मद् श्रीरंगजेव वहादुर ने २६ वें वर्ष में वादशाही श्राज्ञा-तुसार मिजी खाँ को तिलंगाना के शासक हादीदाद खाँ तथा श्चन्य द्क्लिवनी सद्शिं के साथ इसे उक्त जमींदार पर नियत किया। जब उक्त खाँ उस प्रांत की सीमा पर पहुँचा तब उस दूर-दर्शी उपद्रवी ने चादशाही आज्ञाओं को मानने ही में घ्रपना छुटकारा देखकर नम्रता से काम लिया श्रीर मिर्जा खाँ से मिल-कर वर्तमान सन् तक का कुल पिछले वर्षों का वकाया कर देना स्वीकार किया। मिर्जी ग्वाँ यह मानकर इक्त जमींदार को वीस हाथियों सहित, क्योंकि इससे श्रधिक उसके पास नहीं थे, शाह-जारे की सेवा में लिया लाया । २१ वें वर्ष में गोलकुंडा की चढ़ाई में शाहजादे के साथ रहकर इसने श्रच्छी सेवा की श्रौर दुर्ग के उत्तर के मं चें का यह नायक था । कई वार इमने वीरता से शत्रुखों को परास्त किया । सुलतान श्रन्दुल्ला कुनुवशाह से संधि हं।नेपर जव शाहजादा खं.रंगावाद प्रांत को लीटा तव इसे एलिचपुर जाने की

छुट्टी मिली । इतनी श्रच्छी सेवा तथा सुव्यवहार पर भी विजयी शाहजारे का साथ उन युद्धों में नहीं दिया, जो साम्राज्य के दावे-दारों के साथ हुआ था। इस कारण या श्रोर कोई कारण रहा हो श्रोरंगजेव के राज्य के श्रारंभ ही में मंसव से हटाए जाने पर बहुत दिनों तक एकांतवास करता रहा । यह शेख श्रव्दुल्लतीफ बुर्हानपुरी की सेवा में रहा करता था श्रीर वादशाह भी उसका कृपापात्र था इसितए उसके संकेत पर १० वें वर्ष में इस पर कृपा हुई श्रौर इसे तीन हजारी ३००० सवार का मंसव तथा एरिज की फौजदारी श्रीर जागीरदारी मिली। यहीं सन् १०८३ हि० ( सन् १६७३ ई० ) १६ वें वर्ष में इसकी मृत्यु हो गई। वुर्हानपुर में एक वाग बनवाकर शेख अव्दुल्लनीफ को इसने भेंट कर दिया। यह रोख पर विशेप आस्था रखता था। इसका पुत्र मुहम्मद मुनइम योग्य पुरुप था । साम्राज्य के लिए दक्षिण से हिंदुस्तान ष्ठाते समय यह श्रोरंगजेव की सेना के साथ था श्रीर इसे डेढ़ हजारी मंसव तथा खाँ की पद्वी मिली। सभी युद्धों में साय रहकर इसने बहुत प्रयत्न किया। २ रे वर्ष दाराव साँ के स्थान पर यह श्रह्मद नगर का दुर्गाध्यत्त नियत हुआ।

### मिर्जा मीरक रिजवी

यह मशहद के रिजवी सैयदों में से था। यह आरंभ में अली क़्ली खानजमाँ का साथी था। श्रकवर के १० वें वर्ष में वान-जमाँ की श्रोर से चमा प्रार्थना करने के लिए यह वादशाह के पास आया था श्रोर उसके दोप चमा भी किए गए थे। १२ नें वर्ष में जव खानजमाँ के विद्रोह का समाचार वादशाह को मिला तब मिजी को कैद कर खान वाकी खाँ को सौंप दिया । मिजी अवसर की खोज में था श्रौर उसे पाकर यह भाग गया पर खानजमाँ के मारे जाने पर यह फिर पकड़ा गया । वादशाह की श्राज्ञा से इसको प्रति दिन मस्त हाथी के सामने डाल देते थे पर हाथीवान को संकेत कर दिया गया था कि कितना दंड दिया जाय। पाँचनें दिन द्रवारियों की प्रार्थना पर इसकी जान वरूश दी गई। कुछ दिन वाद इस पर वादशाही छुपा हुई श्रोर इसे श्रच्छा मंमव तथा रिजवी खाँ की पदवी देकर सम्मानित किया गया। १६ वें वर्ष में यह जीनपुर का दीवान नियत हुआ। २४ वें वर्ष में इसके साथ साथ वंगाल की वर्ष्शागिरी भी मिल गई। २४ वें वर्ष में वंगाल के जागीरदारों का विद्रांह हुआ और गंगा जी के उस श्रीर वे इकट्टे हो गए। यह वहाँ के सुवेदार सुजफ्कर खाँ के साथ गंगाजी के इस पार था । जब संधि की बातचीत चलां तब **एक को तथा राय पत्रदास दो एक आदमियों के साथ सममाने** के लिए भेजे गए । उक्त राय के अनुयायी आद्मियों ने विद्रे:हियों को मार डालने का विचार इससे कह दिया। इसने सिधाई से यह भेद उक्त खाँ से कह दिया। खाँ की प्रकृति दो रुखी छोर कपट की थी इसलिए इसने संकेत तथा इशारों से यह वात विद्रोिहियों के मन में वैठा दी, जिससे वे इस जलसे से उठकर चल दिए छोर खूव उपद्रव मचाया तथा इसको छपनी रचा में ले लिया। इसके वाद का हाल नहीं ज्ञात हुआ कि इसका क्या हुआ।

### मिर्जा सुलतान सफवी

यह मिर्जा नोजर कंघारी का छोटा भाई था। यह इस्लाम खाँ मशहदी का दामाद था। जब शाहजहाँ के राज्यकाल में उक्त वाँ दिल्ला के प्रांतों का शासक नियत हुआ तब इसे भी एक हजारी ४०० सवार का मंसव देकर साथ विदा किया। इस्लाम खाँ की मृत्यु पर इसके दरवार आने पर इसका मंसव वढ़ाया गया। २४ वें वर्ष में छापने चचेरे माई मिर्जा मुराद काम के स्थान पर कोरवेगी नियत हुन्ना श्रीर वहुत दिनों तक यह कार्य करता रहा। जब ३१ वें वर्ष में शाहजादा मुहम्मद औरंगजेब वहादुर घ्रादिलशाह को दंड देने तथा उसके राज्य को लूटने गया श्रीर मुश्रज्ञम खाँ मीर जुम्ला के श्रधीन भारी सेना दरवार से सहायतार्थ भेजी गई तत्र मिजी सुलतान भी तरकी मिलने पर तीन हजारी १४०० सवार का मंसव पाकर साथ नियत हुआ। इसके अनंतर जब दाराशिकोह के संकेत पर सहायक सेना लोटी तव मिर्जा शाहजादे की कृपा से उसका आभारी होकर उसकी सेवा न छोड़ छोरंगावाद में ठहर गया। जब इसी समय हिंदु-स्थान की श्रोर राज्य का दावा करने के लिए जाना निरचय हुआ तत्र शाहजादा मुहम्मद मुश्रज्जम को दिज्ञण का सृवेदार नियत किया श्रीर मिर्जा को एक हजारी ५०० सवार की तरको देकर चार इलारी २००० सवार के मंसव के साथ फुलमरी से छोरंगा-वाद विदा फर दिया कि शाहजादा की सेवा में रहकर काम करे। इसके अनंतर अौरंगजेव के वादशाह हो जाने पर यह दक्तिए से दरबार जाकर सेवा में उपस्थित हुआ। ६ वें वर्ष में एक हजार सवार मंसव में वढ़ने पर यह शाहजादा मुहम्मद मुख्रज्ञम के साथ नियत हुत्रा, जा शाह श्रव्वास द्वितीय के हिंदुस्तान की श्रोर चढ़ाई करने के लिए आने जाने का समाचार सुने जाने पर फुर्ती से कावुल पहुँचने को विदा किया गया था। शाहजादा राजधानी लाहौर से स्रभी स्रागे नहों वढ़ा था कि ईरान के शाह की 'खनाक' बीमारी से मृत्यु हो जाने का समाचार मिला। १० वें वर्ष के श्रारंभ में यह शाहजारे के साथ लोटकर सेवा में उपस्थित हुआ। इसी समय उक्त शाहजादा दिच्ए का शासक नियत हुआ, जो वास्तव में उसी से संबंध रखता था और जहाँ से प वें वर्ष के श्रंत में श्राज्ञानुसार द्रवार चला श्राया था । यह सम-योचिन समभा जाकर राजा जयसिंह के साथ नियुक्त हुआ था, जो आदिलशाहियों को दंड देने के लिए गया था। पहिले ही के समान वहाँ का शासन ठीक रखने को उसे वहीं रहने की आज्ञा हुई । मिर्जा सुलतान भी खिलञ्चत पाकर श्रपनी जागीर पर गया कि वहाँ का प्रबंध ठीक कर शाहजादे की सेवा में दिच्छा जाय। यह बहुत दिनों तक उस शांत में रहा। इसकी मृत्य का सन् नहीं ज्ञात हुआ पर दक्षिण ही में इसकी मृत्यु हुई। यही विशेष संभावना है क्यांकि इसका मकवरा औरंगावाद के वाहर जैसिंहपुरा के पास दोलताबाद टुर्ग जाने के मार्ग पर स्थित है। इसका पुत्र मिर्जा सदरुदीन मुह्म्मद खाँ वख्शी था, जिसका वृत्तांत श्रलग लिखा गया है।

### .मीरक शेख हरवी

यह काजी श्रमलम का भतीजा प्रसिद्ध है। जहाँगीर के राज्यकाल में ठीक जवानी के समय खुरासान से हिंदुस्तान श्राया श्रीर लाहोर में मुल्ला अन्दुस्सलाम का शिष्य हुआ। यह मुल्ला उस नगर के प्रसिद्ध विद्वानों में था, खासा बुद्धिमान था तथा पचास वर्ष से शिक्तक की गद्दी पर वैठता था। इसने 'वैजावी' पर टिप्पणी लिखी थी। वादशाही शिक्ता में भी कुछ दिन रहा। शाह नहाँ के राज्य के १ म वर्ष में इसकी मृत्यु हो गई। मीरक रोख ने प्रायः बहुत सी पुग्तकें देख डार्ली झोर इस प्रकार सुर्शाच्त होने पर शाहजहाँ की सेवा में भर्ती हो गया। सी-भाग्य से शाहजादा दाराशिकांह तथा दूसरे शाहजादों को शिचा देने का भार इसे मिल गया। इसकी हालत की उन्नति करने तथा शाही कुपा से इसे योग्य मंसव मिला। १७ वें वर्ष में इसे र्व्यर्ज मुकर्रर का पद मिला। २० वें वर्प में वेगम साहवा का दीवान नियत हुआ र्छार इसका मंसव पाँच सदी ४० सवार वढ़ने से दो हजारी २०० सवार का हो गया। इसके वाद पाँच सदा श्रीर वड़ा।

जब मुहम्मद श्रोरंगजेव वहादुर ने विजय तथा भाग्य के जोर से थीड़े समय में हिंदुस्तान पर एक छत्र राज्य फेला लिया तब इस पर श्रिधिकाधिक कृपा करते हुए २ रे जल्सी वर्ष में इसका मंसव पाँच सदी वड़ाकर तीन हजारी कर दिया। २ रे

वर्ष के श्रंत में सैयद हिदायतुल्ला कादिरी के स्थान पर सदर कुल नियत हुआ। श्रवस्था श्रिधिक हो गई थी इसिलए ४ थे वर्ष में उस काम से हटा दिया गया। उसी समय सन् १०७१ हि० (सन् १६६१ ई०) में यह मर गया।

## मीर गेसू खुरासानी

यह खुरासान के सैयदों में से था। श्रकवरी दरवार में श्रपनी पुरानी सेवाश्रों श्रोर संबंध के कारण बहुत विश्वासपात्र हो जाने से वकावल वेगी का पद इसे मिला, जो सिवा विश्वसनीय व्यक्तियों के किसी को नहीं मिलता था। जब मीर खलीफा के पुत्र मुहिन्य अली खाँ ने साहस कर भक्तर दुर्ग घेर लिया श्रीर दुर्ग वाले तंग त्रा गए, जिसका वृत्तांत उसकी जीवनी में दिया गया है, तव वहाँ के स्वामी सुलतान महमृद ने श्रकवरी दरवार में प्रार्थना पत्र भेजा कि जो होना था वह हो गया पर श्रव दुर्ग को भेंट करता हूँ किंतु मेरे तथा मुहिब्य अली खाँ के बीच लड़ाई हो चुकी है, इससे उससे निश्चित नहीं हूँ । कोई दूसरा सेवक इसके लिए नियत हो । श्रकवर ने मीर नेसु को भेजा, जो योग्य तथा छनुभवी था। जब भीर वहाँ सीमा पर पहुँचा तब मुहिच्च श्रलीखाँ के श्रादमियां ने मार्ग रोका। यह कैद हो जाता पर ख्वाजा निजामुद्दीन वदशी का पिता ख्वाजा मुकीम हरवी श्रमीनी के कार्य से वहाँ पहुँच गया श्रीर मुहिन्त्र श्राली खाँ को सममाकर युद्ध से रोका । दुर्ग वालों ने जो मीर की प्रतीचा ही में थे, सुलतान महमृद के निश्चय के श्रानुसार, जो मीर के पहुँचने के पहिले ही मर चुका था, दुर्ग की कुंजी १६वें वर्ष में सन् ६५२ हि० (सन् १५७४-४ ई०) में सोंप दी। इस प्रकार वह वसा हुआ प्रांत उसके

श्रिधिकार में चला श्राया। परंतु मुहिन्त्र श्राली लोभ के कारण वह स्थान छोड़ना नहीं चाहता था इसलिए कई युद्ध हुए।

जब श्रकबर ने यह वृत्तांत सुना तब तसून खाँ को वहाँ का अध्यक्त नियत कर भेजा। जब उसके भाई लोग वहाँ पहुँचे तब मीर गेसू ने जिसे हुकूमत का खाद लग गया था, विद्रोह के विचार से दुर्ग को दृढ़ करना चाहा पर फिर दूरदर्शिता से इस बुरे विचार से दूर हो गया श्रोर उस प्रांत से हाथ उठाकर दरवार चला गया। इसके अनंतर मेरठ तथा दिल्ली के आसपास के महालों का, जो दोश्राव के श्रच्छे महालों में थे, फौजदार नियत हुआ। दां आव का तात्वर्य गंगा और जमुना के वीच की भूमि से है। यह वरावर लोभ तथा कंजूमी के कारण नोकरों से मगड़ा किया करता छोर स्वामी तथा सैनिक दोनों ही अपना स्वार्थ देखते थे छातः २८ वें वर्ष सन् ६६१ हि० (सन् १४८३ ई०) में मेग्ठ में दं।नों के बीच बातों में बहुत फगड़ा हो गया। कुछ को इसने चेइजाता से निकलवा दिया। शब्वाल के ईद के दिन साथियों सहित यह मिद्रा पीकर ईद्गाह में गया। कुछ कपटी उपद्रवी प्रार्थना करने आए पर इसने उन्मत्तता से शांति छोड़ कर उनके साथ बुरा वर्ताव किया। उन स्वामिद्रोहियों ने चिद्रोह कर दिया। मीर क्राध से उनके घर गया श्रीर उनमें श्राग लगवा दी। वे युद्ध की त्राए खीर इधर इसके सहायकों ने इसका साथ छोड़ दिया । इस प्रकार मीर का श्रंत हो गया और उन सब ने नीचता से उसके राव को जला दिया। श्रकवर ने यह सुनकर बहुत से उपद्रवियों को प्राण दंड दिया।

इसका पुत्र मीर जलालुदीन मसऊद, जिसे योग्य मंसव मिल

चुका था, जहाँगीर के राज्य के २रे वर्ष में मर गया। इसकी माँ ने कष्ट में, जब इसके मुख से मृत्यु के लक्स प्रगट हो गए तब, प्रेम तथा वात्सत्य के कारण श्रफीम खा लिया। पुत्र की मृत्यु के दो एक घड़ी वाद वह भी चल बसी। पित की मृत्यु पर स्त्री का सती होना हिंदुरतान में विशेष प्रचलित है पर माँ का पुत्र के लिए जान देना बैचित्र्य से खाली नहीं है। परंतु वास्तव में उसका इससे कोई संबंध नहीं है। पहिली में बहुधा ऐसा होता है कि विना प्रेम ही के प्रथा समम कर बैसा किया जाता है। यही कारण है कि राजों की मृत्यु पर दस बीस श्रादमी स्त्री पुरुष श्रपने को श्राग में डाल देते हैं।

## मीर जुम्ला खानखानाँ

यह तूरान में पेदा हुआ था तथा विनम्र पुरुप था श्रीर इसका नाम अब्दुल्ला था। किसी ने इसकी यों नकल कही है। जिस समय यह देश में पढ़ रहा था उस समय कुछ लोगों के साथ मिलकर वाग की सैर को नगर के वाहर गया। एकाएक उजवक सेना ने डाक़ूपन से पहुँचकर इन सब को ऋस्त व्यस्त कर दिया । यह बाग की दीवाल से उतर कर हिंदुग्तान को चल दिया। यात्रा का सामान न रहने से कष्ट से मार्ग चलता रहा। श्रीरंग-जेव के समय यहाँ पहुँचकर वंगाल प्रांत के अंतर्गत ढाका उर्फ जहाँगीर नगर का काजी नियत हुआ। इसके वाद पटना अजीमा-वाद का काजी हुआ। जब मुहम्मद फर्रुखसियर पटना पहुँच कर गही पर वैठा तब यह उससे मिलकर उसके साथ हो गया। इसके श्रनंतर जहाँदार शाह पर युद्ध में विजय मिलने पर इसे सात हजारी ७००० सवार का मंमव श्रीर मीर जुम्ला खानखानाँ मुखजम खाँ वहादुर मुजफ्फर जंग की पदवी मिली।

यद्यपि प्रगट में यह दीवान खाम व डाक का दारोगा था पर विशेष विश्वास के कारण बादशाही हस्तावर इसके हाथ में था। एक शीव्रता करनेवाला सुगल एकाएक ऐसे उच पद पर पहुँच गयाथा। बाग्हा के सैयदों का प्रभुत्व भी जम गया था ध्यीर वे ध्यपनी सेवाधों के छागे किसी को कुछ नहीं समसते थे, इसीलिए उनकी ख़ोर से इसके विषय में एक का दस करके वादशाह से कहा जाता था । जुल्फिकार खाँ, हिदायतुल्ला खाँ तथा श्रन्य श्राद्-मियों के मारे जाने से दंड देने के संबंध में यह प्रसिद्ध होगया था खोर सेयद ख्रव्दुल्ला खाँ तथा हुसेन खली खाँ ने इससे चुन्ध होकर द्रवार त्राना जाना वंद कर द्या । मुहम्मद फर्रुख सियर के २रे वर्ष में जव हुसेन श्रली खाँ श्रमीरुल् उमरा दिचिए का शासक नियत हुआ तव उसने वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि मीरजुम्ला पटना का सूवेदार नियत किया जाकर वहाँ भेजा गया था पर वहाँ पहुँचने पर भारी सेना रखने के कारण पद के वेतन के विरुद्ध इसने आपित किया श्रीर इस कारण श्रंत में धवड़ाकर गुप्त रूप से पर्देदार पालकी में वैठकर यह द्रवार चल दिया। उस समय द्रवार में सैयदों के विगड़ जाने से प्रतिदिन अप्रसन्नता में वीत रहा था इसलिए वादशाह ने इसका कुछ न सुना तव इसने लाचार होकर सैयद श्रव्दुल्ला खाँ के पास जाकर शरण ली। वह मृठी वातें कर रहा था कि इसके मनुष्य पाछे से पहुँच कर वेतन के लिए शोर मचाने लगे। निरुपाय हो इसने मुहम्मद श्रमीर खाँ वहादुर के घर जाकर शरण ली। वादशाह ने उपद्रव शांत करने के लिए मंसव कम करने की धमकी देकर इसे पंजाब प्रांत में नियत कर दिया और इसके आदिमयों का वेतन कीप से दिलवा दिया। फर्फ़विसियर के केंद्र होने पर यह सैयदों के पास आकर सदर-**छल पर पर नियत हुआ पर पहिले सा इसका सम्मान नहीं** रह गया। मुहम्बद शाह के समय इसकी मृत्यु हो गई। पटने की सुवेदारी में इसके साथी मुगलों ने वहां की प्रजा पर बड़ा

श्रत्याचार किया था श्रोर यह स्वयं भी दया, मुरोवत तथा दूर-दर्शिता नहीं रखता था। इतने पर भी जो कोई श्रपना काम इसे सौंपता उसे कर देता था।

### मुगल दरवार

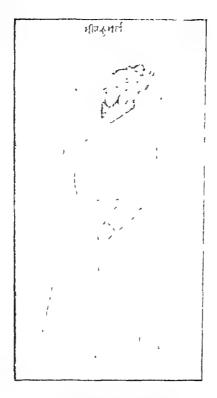

मीरजुमना खानखानौ

# मीर जुम्ला मुञ्जजम खाँ खानखानाँ, मीर मुहम्मद सईद

यह अर्दिस्तान सफाहान के सैयदों में से था। जब यह गोल-कुंडा श्राया तव वहाँ के सुलतान श्रव्हुला कुतुवशाह की कृपा दृष्टि के कारण यह उचपद तथा ऐश्वर्य की पहुँचा। बहुत दिनों तक उस राज्य का कुल कार्य तथा प्रभुत्व इसके श्रधिकार में रहा। यहूँ। तक कि इसने छंपनी चीरता तथा कार्य शक्ति से कर्णाटक प्रांत के वड़े श्रंश पर वहाँ के निवासियों को परास्त कर श्रिधकार कर लिया, जो एक सी पचास कोस लंबाई तथा बीस से तीस कोस तक चौड़ाई में था श्रोर जिसकी श्राय चालीस लाग रुपए थी। इसमें हीरे की खान थी तथा लौह-निर्मित के सामान हद दुर्ग, जैसे कंची कोठा श्रोर सधूत, भी थे। इनसे तात्पर्य वाला-घाट कर्णाटक तथा ध्रीरंगावाद से है। उस समय वहाँ का शासक कृपा था। क़ुतुबुल्मुल्क के किसी पूर्वज को यह प्राप्त नहीं हुआ था। पहिले से इसका ऐरवर्ष, धन, सामान आदि इतना यद गया कि यह निज के पाँच सहस्र सवार नौकर रखता था। यह व्यपने वरावरवालों से वङ्प्पन तथा बुजुर्गी में वङ् गया था। इन कारणों से इसके शत्रुक्षों में से बहुतों ने बुराई तथा उपद्रव के विचार से स्वामिभक्ति की छोट में मीर जुम्ला के विरुद्ध वहन सी अयोग्य वार्ते छुतुवशाह के हृद्यस्य कर इसे इसके प्रांत सराकित हुए कई वार आदिल शाह को सहायता के लिए लिखा। जब शाहजादा ने अठाग्ह दिन में दुर्ग से एक कोस पर पहुँच कर सेना सजाई और दुर्ग के तीन कोम जरीबी घेरे के चागें और मोर्चे जमाए। तब दुर्ग से बराबर गोले, गोलियाँ की वर्षा होने पर भी मेदान में कई बड़ी लड़ाइयाँ हुई अोर सभी में वादशाही सेना विजयी हुई।

जब कुतुब शाह ने दुर्ग लेने का शाहजारे का हठ देखा तब निरुपाय होकर शरणार्थी हुआ और अपने दामाद मीर श्रहमद को भेजकर पिछले मनों के वाकी कर व मुहम्मद श्रमीन का सामान माल त्रादि भेज दिया तथा चमा याचना की। उसके प्राप्त होने पर अपनी माता को कृपा की आशा से भेजा, जिसने शाहजाद की सेवा में उपस्थित होकर पुत्र की ज्ञा प्राप्ति के लिए एक करोड़ रुपया भेंट देना निश्चत किया और कुतुबुल् मुल्क की पुत्री का सुलतान मुहम्मद् के साथ निकाड पढ़ाने का निश्चय किया। उस लड़की का दस लाग्व रूपए के आय की भूम दहेन के रूप में मिली ख्रोंग उसे वड़ा प्रतिष्ठा के याथ दुर्ग से सुलतान मुहम्मद् के घर लिया लाए। १२ जमाद् उल् र्याावर सन् ३० को हुमनसागर तालाब के किनारे मीर जुपला विजित प्रांत से लॉटकर शाह बादे की सेवा में श्राकर उपाम्थत हुआ। इसे वैठने की छाज्ञा गिलन से यह ।वरोप सम्मानित हुआ और शाहजादे ने भी इसके पड़ाव पर जाकर इसकी प्रांतष्ठा विशेष बढ़ाई। ७ रज्जव को शाहजादा खीरंगावाद की छोर उनाना हुआ और गुप्त रूप में भीर जुमला से भित्रता तथा पत्तपान का वचन नेकर इंद्रार पड़ाब से उसका पुत्र के साथ बादशाहा द्रग्वार भेज दिया l

इसी पड़ाव पर दरवार से श्राया हुआ एक फर्मान मिला, जिससे इसे मुझदत्तम खाँकी पद्वी तथा मंडा व ढंका प्रदान किया गया था। २४ रमजान को राजधानी दिल्ली में उक्त खाँ वादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ श्रीर इसे छ हजारी ६००० सवार का मंसव, दीवान श्राला का पद, जड़ाऊ कलमदान, पाँच लाख रुपया नगद तथा श्रन्य कृपाएँ मिलीं। मुत्रव्जम खाँ ने नौ टाँक तील का बड़ा हीरा, जो २१६ सुर्ख होता है और जिसका मूल्य दो लाख सोलह सहस्र रुपया होता है, श्रोर साठ हाथी श्रन्य रतों के साथ भेंट किया, जिसका सब का मृल्य १४ लाख रुपया श्राँका गया। इसका पालन व शिच्छ द्विण देश में हुआ था इसिलए इसने पहुँचते ही उन मुकद्मों को, जो निर्णय के लिए पड़े हुए थे, ठीक करने का साहस किया कि इसी वर्ष समाचार मिला कि वीजापुर का इवाहीम आदिलशाह मर गया और इसके सदीरों ने, जो अधिकतर क्रील दास थे, अली नामक नीच वंश के एक आदमी को, जिसे उसने पोप्य पुत्र मान लिया था, इसका इत्तराधिकारी बना दिया है। मुझजन स्वाँ ने यह बात वतलाकर उस प्रांत को विजय करने की इच्छा प्रगट की तथा उस भारी काम का भार श्रपने ऊपर ले लिया। श्रपने पुत्र महन्मद श्रमीर खाँ को श्रपना नायव बजीर बना कर दरवार में छोड़ दिया और स्वयं श्रन्छे सदींगें के साथ, जैसे महावत खाँ, राव सबु गल तथा नजावन खाँ, श्रीरंगावाद शाहजादा मुहम्मद स्रीरंगजेव के पास पहुँचा। शाहजादा ने इस वड़े नर्दार की सदायता से शीव वीदर दुर्ग को ले लिया, जो दत्तिण के बड़े हुनों में से हैं। सन् १०६७ हि० के जीकदा की पहिली को कल्याए

दुर्ग पर घ्रधिकार कर लिया तथा उस घ्रोर की वहुत सी बस्तियों में थाने बैठा दिए। इसके अनंतर सेना गुलवर्गा लेने को भेजी गई, जो वीजापुर राज्य का एक प्रसिद्ध नगर था तव श्रादिलशाह श्रपने पराजयों से त्राशंकित होकर एक करोड़ रुपया भेंट, कोंकण प्रांत श्रोर परेंदः दुर्ग का कुल स्वत्व देकर शरण में चला श्राया । बादशाही श्राज्ञा पत्र श्राया कि शाहजादा श्रीरंगा-वाद लीट जाय ख्रीर मुख्रजम खाँ कोंकण के दुर्गी में थाने वैठाकर वहाँ का प्रवंध देखे। अभी भेंट की क़ल किस्तें तथा विजित प्रांत पर श्र**धिकार शाहजा**दे के इच्छानुसार नहीं हो पाया था कि शाहजहाँ की वीमारी तथा साम्राज्य के कुल कार्यों का ऋधिकार दाराशिकोह के हाथ में चले जाने का समाचार मिला। कुछ लांग लिखते हैं कि अभी गुलवर्गा का घेरा तथा आदिलशाहियों से युद्ध चल रहा था कि यह उपद्रव उठ खड़ा हुआ और शब्रु वढ़ गया। संनेपतः दाराशिकोह ने उपद्रव तथा काम विगाड़ने के विचार से इस चढ़ाई के कुल सहायकों को द्रवार वुला लिया। महावत खाँ शाहजादे से विना विदा हुए चल दिया। निरुपाय हो शाहजादा ने उचित समभ कर ऐसे उपद्रव में जव सारी सेना में शंका फैल गई थी अपने को सन् १०६८ हि० (सन् १६४७ ई०) के आरंभ में सही सत्तामत औरंगावाद पहुँचाया। इसी समय किसी दोष में मुख्यक्रम खाँ वजीर के पद से हटाया गया थ्यार दूसरों के समान इसने भी दरवार जाने का मार्ग पकड़ा ।

ऐसे वड़े सर्रार का, जो दूरदर्शी, मुसम्मितदाता, ऐरवर्यशाली श्रीर श्रन्छी सेना रखनेवाला था, ऐसे समय यों चले जाना

नैतिक दृष्टि के विरुद्ध तथा अदूरदृशिता मात्र थी इसिलए शाह-जारे ने उसके पास संदेश भेजा कि यदि जुम्ल्तुल्मुल्क इस समय हमसे विदा होकर जायँ तो राजनीतिक विचार के लिए श्रच्छा होगा। इसने इस कार्य से अपने को वचाकर प्रार्थना की कि सेवाकार्य में आज्ञा मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। दूसरी वार मुलतान मुख्यव्यम को इसे फँसाने के लिए भेजकर कहलाया कि वह उस स्वामिभक्त को श्रपना हितैपी सममता है श्रीर कुछ अत्यंत आवश्यक कार्य हैं जिन्हें सुनकर चला जाय। उक्त खाँ सुलतान के समभाने पर निश्रांक हो लोटा पर शाहजादे के एकांत गृह में पहुँचते ही कैंद हो गया। कुछ का कहना है कि द्रवार जाना इसके मन के अनुसार नहीं था और अकारण रकना भी श्रनुचित था इसलिए जो कुछ हुश्रा वह इसी की सम्मित से हुश्रा था। इस चाल का यह फल हुआ कि शाहजहाँ ने इसे शाहजारे ही का श्रत्याचार तथा उत्पीड़न समका श्रोर फर्मान भेजा कि बदले के दिन इसके पृद्धे जाने से भय कर उस वेचारे सैयद को छोड़ दो, वह स्वामिभक्ति ही के कार्य में लगा हुआ था। शाहजादे ने आज्ञा होने के पहिले ही प्रार्थनापत्र भेजा कि उसकी चाल से शंका पैदां हुई इसलिए उसे केंद्र कर दिया है नहीं तो वह दक्खि-नियों के पास फिर पहुँच जाता।

जब शाहजहाँ की बीमारी छोर दाराशिकोह के प्रभुत्व का समाचार चारों छोर हिंदुस्तान में फैलकर हर एक सिर को पागल यना रहा था उस समय शाहजादा छोरंगजेब ने मुझक्तम खाँ के सामान व धन को छापने काम में लगा लिया छोर इसके नौकरों को छापनी सेवा में ले लिया तथा इसे दोलताबाद दुर्ग में मुरिच्चित रख छोड़ा । इसके अनंतर वह हिंदुस्तान की ओर चल दिया। जब वह हिंदुस्तान का वादशाह वन वैठा तव मुझलम खाँ को उसका कुल सामान व धन लौटाकर अपना कृपापात्र वना लिया श्रौर उसे खानदेश की सूबेदारी दी। इसी वर्ष जव शाहजादा मुह्म्मद् शुजात्र के उपद्रव को शांत करने के लिए वह दिल्ली से पूर्व की त्रोर बढ़ा तब मुत्रज्ञम खाँ को द्रबार बुलाया। इसने भी शीव्रता से यात्रा करते हुए युद्ध के दो दिन पहिले कड़ा के पास सेवा में उपस्थित होकर अपने को सम्मानित किया। युद्ध के दिन इसका हाथी वादशाही हाथी के वगल में खड़ा था। विजय के श्रनंतर मुश्रज्जम खाँ को सात हजारी ७००० सवार का मंसव श्रीर दस लाख रुपया नगद पुरस्कार मिला तथा शाहजादा मुहम्मद् सुलतान के साथ मुहम्मद् शुजान्य का पीछा करने भेजा गया, जो युद्ध स्थल से भाग गया था। इस कार्य में इसने वड़ी प्रत्युत्पन्नमित तथा वीरता दिखलाई, जैसा कि चचपदस्थ सर्दारों में होना चाहिए था। जब शुजात्र ने मुंगेर को युद्धीय सामान से दृढ़कर श्रपना निवासस्थान वनाया तव इसने श्रपने उपायों से ऐसा रोव गाँठा कि शुजाश्र वह स्थान छोड़कर श्रकवर नगर चला गया, जिसे श्रपने श्राराम का स्थान समभता था । मुख्रजम खाँ सीधा मार्ग छोड़कर जंगल व पहाड़ से आगे वढ़ा और उसके पीछे से उसपर पहुँचकर भागने का मार्ग वंद कर दिया। शुजाअ यह समाचार पाते ही अपनी राजधानी अकवर नगर को त्याग-कर अपने परिवार के साथ गंगा जी पार जतरा ख्रौर वाकरपुर में यंगाल के कुल नावों को, जो उस प्रांत के युद्ध के लिए त्राव-रयक है, श्रिधिकार में लाकर तथा मोर्च वाँधकर युद्ध के लिये

तैयार हो वैठा । मुझड्जम खाँ शाह्जादा सुततान मुह्म्मद को झक्त्रर नगर में शत्रु के सामने छोड़कर स्वयं नदी पार उतरने का प्रचंध करने गया । बहुत दिनों तक युद्धों में इसने खूव वीरता दिखलाई ।

जव वर्षाकाल आ गया तव सब प्रयत्न रुक गए और हर एक श्रपने श्रपने स्थानों पर श्राराम करने लगा। सुलतान शुजात्र ने धोखे से शाहजादा सुलतान मुहम्मद को अपनी पुत्री से शादी करने का लालच दिखलाया। वह मुख्रज्जम साँ से कुछ उपद्रवियों के वहकाने से वैमनस्य रखने लगा था इसलिए शुजान्त्र के वह-कावे में आकर दो तीन विशिष्ट आहे सवारों के साथ २७ रम-जान सन् ६६६ हि० को उससे जा मिला । इस घटना से वादशाही सेना में वड़ा उपद्रव मचा। कहते हैं कि यदि मुख्य उत्तम खाँ के समान भारी सदीर वहाँ न होता ता वड़ी कांठनाई पड़ती। मुख्रवनम खाँ मौजा सूली से, वहाँ रहकर वह शत्रु के दमन करने में लगा हुआ था, इस घटना के होने पर भी दृढ़ता न छोड़कर पड़ाव पर श्रा पहुचा। इसने साहस तथा श्रनेक प्रकार के श्रच्छे **डपायों से सब काम ठीक रखा। वह कुल प्रांत तथा नावें शत्रु**ख्यों के हाथ में पड़ गई थीं इसलिए सेना में वड़ा गुलगपाड़ा था छीर ष्ठानेक शंकाए उठ रही थीं। शुजाय ने दूसरी वार श्रकवर नगर पर श्रविकार कर लिया । वर्षाऋतु के बीतने पर सुक्म्मद सुलतान को हरावल यनाकर शुजान्त्र ने युद्ध की तैयारी की। मुन्नव्जम लों ने फल्ड जंग लाँ कहेला की हरावल, इंग्लाम लाँ वदस्त्री को दाए भाग श्रीर फिदाई खाँ कोका को वाएँ भाग में रत्वकर भागी-रथी के किनारे सेना सहित उसका सामना किया क्योंकि वह भी

सुलतान मुहम्मद, शुजाश्र श्रोर उसके पुत्र वुलंद अस्तर के समान तीन तोरः रखता था। संध्या तक तोप, बंदूक ऋौर -वान की लड़ाई होती रही। रात्रि में दोनों सेनाएँ एड़ाई से हाथ खींचकर श्रपने श्रपने स्थान लौट गईं। मुत्रज्जम खाँ ने विहार के प्रांताध्यन्न दाऊद खाँ क़रेशी को, जो सहायता के लिए श्राया था, लिखा कि टाँडा के मार्ग से शीघ्र जाकर उस पर श्रधि-कार कर ले, जहाँ शुजाश्र का क़ल ऐश्यर्य तथा परिवार है। निश्चय है कि यह समाचार पाते ही उसके पाँच काँप उठेंगे। मुझ-ज्ञम खाँ ने स्वयं दिलेर खाँ की प्रतीचा में, जो दरवार से सहायता के लिए भेजा गया था, दो तीन दिन युद्ध बंद रखा। इसी बीच मुअजम खाँ के विचार के अनुसार ही शुजाश्र ने दाऊद खाँ का समाचार पाकर घबड़ाहट में लौटने का डंका पिटवा दिया श्रौर भागीरथी के किनारे से सूली की श्रोर घुमा कि गंगा पार कर टाँडा पहुँचे । मुश्रज्जम खाँ यही श्रवसर देख रहा था इसलिए पीछा करने के विचार से सवार हुआ और पंद्रह दिन सबेरे से संध्या तक दोनों पत्त में तोप बंद्क का युद्ध चलता रहा। रात्रि में पड़ावों में सब सावधानी से रहा करते थे। यहाँ तक कि सुलतान शुजाश्र गंगा पार कर टांडा की श्रोर चल दिया। मुत्रज्ञम खाँ ने इस्लाम खाँ को दस सहस्र सवारों के साथ नदी के इस पार का अधिकार व प्रवंध करने को अकवर नगर भेजा और शुजाअ को दमन करने के लिए चला । इसी समय शाहजादा मुहन्मद सुल-तान शुजात्र की बुरी हालत तथा निर्वलता को देखकर ६ जमा-दिउल् आखिर को टाँडा से शिकार के वहाने सवार होकर नदी के किनारे श्राया श्रीर नाव में बैठकर टाँडा उतार से टुकारी

उतार चला आया। मुज्ञज्जम खाँ ने शाहजादा को अपने यहाँ युलवाया और कुल सदीरों के साथ उसका स्वागत किया। उसके लिए खेमे तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का सामान किया, जो शीव्रता में हो सकता था और आज्ञानुसार फिदाई खाँ के साथ उसे द्रवार विदा किया।

वादशाही सेना के वीरों तथा शत्रु सैनिकों में वरावर लड़ाइयाँ होती रहीं स्रोर हर बार वादशादी पत्त ही की विजय होती थी इसिलए मुख्य जम खाँ एक महीने तक महमूदावाद में ठहरा रहा श्रीर सारा साहस महानदी को पार करने तथा शबु को दमन करने में लगाया, जो नदी के उसपार रहकर तोपखाने तथा नावों के वल पर दृढ़ रहकर शीव्रता के चिह्न प्रगट कर रहे थे। इसने श्रपने श्राराम का विचार न कर ऐसा प्रयत्न किया कि यह कार्य शीघ पूरा हो गया ख्रोर दूसरी वर्षाऋतु न श्रा पाई । देवयोग से वगलाघाट से उतार मिल गया और यह अत्यंत साहसी सर्दार ससेन्य सवार होकर नाले के किनारे पहुँचा। शत्रु के रोकने पर भी यह पार उतर गया श्रीर उसके मोचों पर धादा कर दिया। वहत से साहम छोड़कर टाँडा भाग गए। निरुपाय हो ग्रजाय उस बहुत दिन के मिले श्रांत बंगाल से मन इटाकर मीरदादपुर चौकी से टाँडा श्राया श्रीर यहाँ से थोड़े श्रादमियों के साथ नाव पर सवार हो जहाँगीर नगर चला गया। मुख्रज्ञम चाँ टाँडा पहुँचकर शुजाश्र के माल को, जो लुटेरों के हाथ से वाकी वच रहा था, जन्त कर उन लुटेरों से लौटाने में प्रयत्नशील हुआ। यहाँ से पीछा करने के विचार से यह शीव्रता से आगे वढ़ा। शुजाध जहाँगीर नगर में रखंग के राजा की सहायता की

प्रतीत्ता में था पर वादशाही सेना के पास पहुँचने से डरकर आलमगीगी देरे वर्ष के आरंभ में ६ रमजान को तीन पुत्र व कुछ अच्छे लोगों के साथ जहाँगीर नगर से निकलकर दुर्भाग्य से रखंग की छोर गया, जो ओछे आदमियों तथा छंधकार में पड़े काफिरों का स्थान था। इसके साथ सिवा वाग्हा के दस सैयदों सहित सैयद आलम और वारह मुगलों सहित सैयद कुली डजवेग तथा कुछ अन्य लोगों के छोर कोई नहीं था। कुल मिलाकर चालीस आदमी से अधिक नहीं थे। मुअज्जम खा को इस भारी प्रयत्न के उपलच्च में, जो सोलह महीने के कड़े प्रयत्नों तथा कष्टों के उठाने पर पूरा हुआ था, खानखाना सिपहसालार की पदवी मिली।

शाहजहाँ की बीमारी के कारण साम्राज्य की सीमाओं पर उपद्रव होने लगा था। कूच विहार के प्रेम नारायण जमींदार ने अधीनता का मार्ग छोड़कर घोड़ा घाट पर आक्रमण करने का साहस किया। आसाम के राजा जयध्वजसिंह ने भी, जो विस्तृत राज्य, अधिक सामान तथा वैभव के कारण बढ़ा चढ़ा हुआ था, अपनी सेना नदी तथा भूमि के मार्ग से कामरूप भेजकर उस पर अधिकार कर लिया, जिससे ताद्वर्य हाजू व गोहाटी तथा उसके अंतर्गत के मोजों से है और जो बहुत दिनों से वादशाही साम्राज्य में मिला हुआ था। यद्याप शुजाअ की हालत अच्छी नहीं थी पर वह इस उपद्रव को शांत न कर सका। उन सबने साहस कर करीवाड़ी तक, जो जहाँगीर नगर से पांच पड़ाव पर है, अधिकार कर लिया। मुख्यज्ञम खाँ शुजाअ का पीछा करते हुए जब जहाँगीर नगर पहुँचा तव इसे

उस सीमा के उपद्रव का वृत्तांत मिला। श्रासाम-नरेश सेना के रोव तथा भय में श्राकर प्रार्थी हुआ और श्रिषकृत देश से हाथ हटा लिया। खानखाना ने प्रगट में इसकी प्राथंना स्वीकार कर ली श्रोर ४थे वर्ष १८ रवीडल् श्रव्यल सन् १०७२ हि० को प्रेम नारायण को दंड देने के लिए खिजिरपुर से श्रागे वढ़ा।

जव मुख्रज्जम खाँ मुगल साम्राव्य के सीमांत वरीपठ मौजा पहुँचा तव इसने मागेप्रदर्शकों की राय से दुर्गम मार्ग पकड़ा, जिसे घोर तथा भयंकर जंगलों के कारण शत्रु-सेना के पार करने योग्य न सममकर प्रेम नारायण ने उसकी रचा का कुछ भी प्रबंध नहीं किया था। प्रति दिन जंगलों को काटते हुए बड़े प्रयत्न , तथा परिश्रम से रास्ता ते करता रहा। श्रंत में ७ जमादि उत् श्रव्यल को सेना कृचविहार पहुच गई। कहते हैं कि यह नगर वहुत श्रच्छी प्रकार वसाया हुश्रा था, सड़कों पर वाग लगे हुए थे श्रोर नाग केशर तथा कचनार के पेड़ चंठाए हुए थे, जो फूल पांत्तयों से लदे हुए थे। मुख्रज्जम खा ने एक सेना प्रेम नारायण का पीछा करने की भेजा, जी कृचविहार से पंद्रह कीस उत्तर भूतनत पहाड़ की तराई की चला गया था। उस पार्वत्य स्थान के शासक धर्मराज के यहा शरण लेकर वह पहाड़ पर चला गया। वह पहाद इतना ठंढा है कि पैदल लोग वड़ी कठिनाई से उसपर चड़ सकते थे। यह प्रांत उत्तर को मुकता हुआ बंगाल के पश्चि-मोत्तर में है। यह पचपन कोस जरीवी लंबा श्रीर पचास कोस चौड़ा है। जलवायु की उत्तमता तथा पेड़ पौथों की श्रायिकता से पूर्व के देशों में यह प्रसिद्ध है। इसमें भीतरी तथा वाहरी नवासी परगने हैं, जिनकी स्राय दस लाख रूपया है। यहाँ के रहनेवाले

श्रिधकतर कृच जाति के हैं इसिलए यह कृचिवहार कहलाया। यहाँ के निवासियों के देवता नारायन कहलाते थे, जो यहाँ के शासकों के नाम का श्रंश हो गया था। हिंदुम्तान के काफिरों में यहाँ के श्रिधकारी की श्रच्छी प्रतिष्ठा थी, जो इम्लाम के श्राने के पहिले के वड़े राजवंशों में से थे। यहाँ का सिक्का सोने का था, जिसे नरायनी कहते हैं।

खानलानाँ की इच्छा इस चढ़ाई से आसाम पर अधिकार करने की थी इसलिए मृत अल्लह्यार खाँ के पुत्र अरफंदियार खाँ को कृचविहार का फोजदार नियत कर उसका नाम आलमगीर नगर रखा छोर म्वयं घोड़ाघाट के मार्ग मे छागे बढ़ा। जब यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पहुँचा तब रंगामाटी से दो कोस पर मार्ग की कठिनाई के होते भी उसे पार कर उस बड़े कार्य में लग गया र्घार उस दुईर्प प्रांत पर अधिकार करने में दत्तचित्त हुया। पर्व-ताकार हाथियों ने दाँतों से जंगल तोड़ ताड़कर चापट कर दिया। धनुर्धारियों तथा पेदल सैनिकों ने भी भैदान पाकर खूब फुर्ती दिखलाई। जहाँ नदी के किनारे मार्ग था बहाँ हर जगह दलदल था, जिसमें घ्यादमी, घोड़े नथा हाथी नक वृस जाने थे, परंतु उनपर बृत्तों की शाखाएँ, बाँस खोर घाम के गट्टे डालकर मार्ग वना नेते थे। इस प्रकार प्रतिदिन ढाई कोस राम्ता पार करने थे। जब खत्ता चौकी पहुँचे तब उमपर खबिकार कर लिया। यह नदी के किनारे पर एक पहाड़ है और इसके पास दूसरा पहाड़ पंचरतन नाम का है। इन दोनों पर दो टढ़ दुर्ग बने हुए हैं। जो लोग नावों पर युद्ध को आए थे वे पराम्त हो कुछ डूव गए ऑर कुछ केंद्र हुए । यहाँ तक कि बादशाही प्राचीन सीमा गौहाटी से दो

कोस पर पहुँच गए। इस मोंने में वड़ा दुर्गम दुर्ग वना हुआ है। इससे सात कोस पर कजली दुग के पास कजली वन नामक जंगल है, जिसमें हाथी वहुत होते हैं। इसका उल्लेख हिंदुस्तान के रातिचरों में आया है। गोरपखा, लोना चमारी व इस्माइल जोगी के मंदिर, जो बड़े मंदिरों में प्रसिद्ध हैं और हिंदी मंत्र तंत्र के लिए सम्मानत हैं, पहाड़ों पर वने हैं, जहाँ पहुँचने के लिए एक सहस्र सीाद्यों वनी हुई हैं। इन सब पर भी अधिकार हो गया। वहाँ एक लाख से आधिक आसामी इकट्ठे हो गए थे पर भय तथा घवड़ाहट से भाग गए। इसके अनंतर गोहाटी तक, जहाँ से आसाम की राजधानी करगांव एक महीने की राह पर है, श्रंध-कार प्रस्त काफिरों से भूमि छुड़ा ली। खानखानाँ यहाँ का प्रबंध ठीक कर आगे को चला।

इस जाति के युद्ध की चाल घोखा देना तथा रात्रि-स्राक्रमण करना है इसलिए छल सेना रात्रि भर सतर्कता से जागती रही स्त्रोर रास्त्र नहीं उतारे तथा घोड़े की पीठ से जीन नहीं उतारा। यहाँ तक कि त्रस्पपुत्र नदी पार कर दुर्ग सेमलः को युद्ध कर ले लिया, जो उस प्रांत का एक प्रसिद्ध दुर्ग स्त्रोर करगाँव से पचास कोस पर है। इसमें लगभग तीन लाख लड़ाके स्त्रासामी इकट्टे थे, जिनमें बहुत से मारे गए। इसके स्त्रनंतर नावों से युद्ध हुआ, जो बहुत दिनों तक चलता रहा और कभी कभी युद्ध न हो पाता था। इनमें से बहुत तारों से मारे गए। चमदरा दुर्ग, जो सेमला दुर्ग के समान था, विना युद्ध के विजय हो गया। इन पराजयों का हाल युनकर स्त्रासामियों में वड़ी घवड़ाहट फैली स्त्रोर राजा काम-स्त्र पर्वतों की स्त्रोर चला गया, जो करगाँव से चार दिन के

रास्ते पर है और जहाँ पहुँचना श्रत्यंत कठिन है। ४ थे वर्ष के श्रंत में ६ शाबान को करगाँव पर श्रधिकार हो गया और वाद-शाही खुतवा तथा सिका चलने लगा।

इस सेनार्पात सरदार ने अपने अनुभव तथा वीरता से इतने दूरस्थित तथा दुर्भेद्य प्रांत पर, वादशाही श्रिधकार करा दिया, जिसमें इतने दृढ़ दुर्ग तथा विस्तृत भूमि थी कि हिंदुस्तान के सुलतानों का विजय करने का साहस नहीं हुआ था श्रीर जव कभी पहिले समय सेना इस देश में आई तब वह काफिरों द्वारा समाप्त कर दी गई। सुलतान मुहम्मद शाह तुगलक ने हिंदुस्तान के बहुत से प्रांतों का शासक हाकर एक लाख सवार पूरे सामान के साथ इस प्रात पर र्श्राधकार करने भेजा था पर इस जादू के देश में वे सब ला पता हो गए। इस कार्य के उपलच्च में खान-खानाँ को एक करोड़ दाम आय की भूमि तथा तूमान तोग मंडा मिला। यह प्रांत बंगाल के उत्तर तथा पूर्व के बीच में लंबे बल स्थित है। इसकी लंबाई दो सो कोस जरीवी है और चौड़ाई उत्तरी पहाड़ से द्विण सीमा तक अगठ दिन की राह गोहाटी से करगाँव पछत्तर कोस जरीवी है श्रीर यहाँ से खुत्तन प्रांत तक, जो पीरान वैयः का निवासम्थान था और उस समय आवा कह-लाना था तथा पीगू-नरेश की राजधानी थी, जो अपने को पीरान वैसः के वंश में समकता था, पंद्रह दिन का मार्ग था। इनमें से पाँच पड़ाव कामरूप के पडाड़ों के उस पार घोर जंगल में से था। इसके उत्तर श्रोर खता जंगल है, जिससे होकर महाचीन जाने का मार्ग है पर माधारण लोग माचीन कहते हैं । ब्रह्मपत्र नदी इसी श्रोर में ब्यार्ट है ब्रोर कुछ महायक निद्याँ, जिनमें बड़ी धुनक

नदी है, इस प्रांत में होती हुई इसमें मिलती है। जो कुछ इस नदी के उत्तर किनारे की श्रोर है उसे उत्तर कूल कहते हैं। इस कुल प्रांत के वाल में सोने के करण मिलते हैं श्रोर यह इस देश की एक आय है। कहते हैं कि वारह सहस्र मनुष्यों की यही आजी-विका है स्रोर प्रत्येक प्रति वर्ष केवल एक तोला सोना राजा को देता है। आसामी लोग कोई विशिष्ट मिल्लत (धर्म) नहीं रखते स्रोर केवल इच्छानुसार जो इछ पसंद स्राता है वही करते हैं। इस प्रांत के पुराने निवासी दो जाति के हैं-आसामी और कुल-तानी। दूसरे पहित से हर एक काम में सिवा युद्धीय कला के बढ़कर थे। जब उस प्रांत के राजा तथा सर्दार गण का काम विगड़ गया तब उनके खास लोग स्त्री पुरुप जीवन की कुछ स्त्राव-श्यक वन्तुओं के साथ तह वानों में जा चेठे। करगाँच नगर में चार फाटक हैं श्रीर हर फाटक से राजमहल तक तीन कोस की दूरी है। वास्तव में यह नगर विशाल है खौर वाग तथा खेतों से भरा है। हर एक मनुष्य श्रपने घर के श्रागे वाग तथा खेत निजी रखता था । दंजू या वंजू नामक नहर नगर के वीच से वहती है । इसमें वाजार साधारण है, जिसमें केवल पान की दुकानें हैं स्त्रीर किसी दूसरे यन्तु की नहीं दिखलाती । इसलिए इस प्रांत में क्रय विकय विशेष नहीं है। यहाँ के निवासीगण वर्ष भर के लिए काफी सामान राव लेते हैं। सिवा सिर पर टोपी तथा कमर में लुंगी के और कुछ पहिरने की यहाँ प्रथा नहीं है। इस प्रांत से बाहर जाना भी इनका ध्येय नहीं है। बाहरी लंग त्या सकते हैं। इस-लिए इस जानि का हाल मालूम नहीं होना । हिंदुस्तानी लोग इन्हें जादूगर करते हैं और वहां के राजा को सर्गी राजा करते हैं। कहते हैं कि इनका एक पूर्वज 'मलाय आला' (आकाश का स्थान) का शासक था। जब वह इस प्रांत को उतरा नव उसे यह ऐसा हृदयग्राही लगा कि फिर आकाश को नहीं गया।

संचेपतः जब खानखानाँ ने वर्षा के चिह्न देखे, क्योंकि इस श्रोर हिंदुम्तान के श्रन्य सभी भागों से वर्षा पहिले श्रारंभ होती है, तब मधुरापुर मोजे में श्रधिकतर सेना के साथ, जो करगाँव से साढ़े तीन कोस पर पहाड़ के नीचे है, वर्षाऋतु वहीं व्यतीत करने की इच्छा से जाकर पड़ाव डाला। उसके चारो स्रांर रज्ञा के लिए थाने नियत कर दिए तथा राजा श्रीर उसके सर्दारों को दमन करना वरसात के वाद के लिए छोड़ दिया। जब वर्षाऋरी श्रा पहुँची तब सारी जमीन जल में ड़व गई। उपद्रवी श्रासा-मियों ने, जो स्थान स्थान पर छिपे हुए अवसर देख रहे थे, साहस पकड़कर हर श्रोर से हजूम किया । मुसलमान सेना में त्र्याक्रमण तथा युद्ध की शांक नहीं थी इससे हर थाने पर रात्रि-श्राक्रमण हुए श्रोर सिवा करगाँव तथा मथुरापुर के श्रोर कुछ वादशाही सेना के हाथ में नहीं रह गया। जलवायु की खरावी के कारण अनेक प्रकार के रोग भी पैदा हो गए अरोर हवा के कारण महामारी फैल गई। झुंड के झुंड लोग हर स्रोर मरने लगे। अन्न के आने-जाने का मार्ग ट्रट जाने से वादशाही सेना में मरने से वढ़कर बुरी हालत हो गई। जब रवीउल् श्रव्वल के श्रंत में जमीन निकली तब मुसलमानी सेना ने चारों श्रोर ष्याक्रमण कर मारे हुए लोगों के ढेर लगा दिए। राजा फिर पहाड़ों में जाकर संधि की वात करने लगा। मुख्रज्ञम खाँ ने र्यंचत न समभक्तर उसकी वात पर ध्यान नहीं दिया छोर तामरूप

की स्रोर लौटा। इसी समय उक्त रोग ने सेनापित को घर द्वाया जिससे सर्दारों तथा सैनिकों में गड़वड़ी मची कि कहीं सरदार का काम समाप्त न हो जाय और सेना विना सेनापित के नष्ट हो जाय। या इस काम के ठीक होने के पहिले वर्षाऋत आ जाय श्रीर फिर वहीं कठिनाइयाँ उठ खड़ी हों। यहाँ तक वे तैयार हो गए कि यदि खानखानाँ राजा को दमन करने के लिए वर्पाऋत वहीं व्यतीत करने की इच्छा रखता हो तो वे विद्रोह कर वंगाल लीट जायँ। जब सर्दार को इसकी सुचना मिली तब इस मानसिक कप्ट से उसका शारीरिक रोग वढ़ गया। यद्यपि यह एक पड़ाव आगे वढ़ा कि शत्रु जोर न पकड़ें पर संधि करना तथा लोटना निश्चय कर लिया। इस कारण दिलेर खाँ की मध्यस्थता में, जिससे रांजा ने संधि की वात की थी, यह वात ते पाई कि राजा श्रपनी पुत्री या राजा प्याम की पुत्री सहित, जो उसका संबंधी था, बीस सहस्र तीला सीना, एक लाख श्रासी हजार तोला चाँदी और वीस हाथी भेंट तथा पंद्रह हाथी खानखानाँ के लिए व पांच हाथी दिलेर खाँ के लिए भेजे । एक साल के भीतर तीन लाख तोला चाँदी तथा नच्चे हाथी सरकार में दाखिल करे। इसके सिवा प्रति वर्ष वीस हाथी कर दिया करे। यह सब पूरा वसल होने तक एक पुत्र तथा तीन सदीर श्रोल में बंगाल में रहें। वरंग प्रांत जो एक श्रोर गौहाटी तक है श्रोर उत्तर कृल में है तथा द्त्रिण कुल से वेलतली वादशाही साम्राज्य में मिला लिया जाय। जय राजा ने इस निश्चय के श्रनुसार कार्य किया तव स्वानसानाँ ४ वें वर्ष में म जमादि उल् अन्यल को तामरूप के पहाड़ी स्थान धना से कुच कर बंगाल की छोर लीटा। मार्ग में

बादशाही साम्राज्य में नए श्रिष्ठकृत प्रांत का प्रबंध भी किया। कुछ जड़ी की द्वाश्रों के उपयोग से दमा तथा हृदय की धड़कन भी बढ़ गई तब निरुपाय हो कजली से कृच कर गोहाटी में पड़ाव डाला। रशीद खाँ को कामरूप का फोजदार नियत कर तथा श्रिसकर खाँ को श्रिष्ठकतर सेना के साथ कृच विहार के भूम्या-धिकारी प्रेमनारायण को दमन करने के लिए भेजकर, जो फिर उपद्रव कर रहा था, स्वयं खिजिरपुर को चला। ६ठे वर्ष के श्रारंभ में २ रमजान सन् १०७३ हि० (१ श्रप्रैल सन् १६६३ ई०) को खिजिरपुर से दो कोस पर इसकी मृत्यु हो गई।

मीर जुमला वैभवशाली सर्दार तथा शाहजादों के समान उचपद्स्थ था। अपने समय के सर्दारों तथा अमीरों में अपने सुन्यवहार, उदारता, दूरदर्शिता, बुद्धिमानी, वीरता तथा कर्मशीलता में अपने समय का एक तथा अद्वितीय था। चढ़ाई तथा सेना संचालन में कोई इसके वरावर नहीं था। इसने अपना थोड़ा ही समय हिंदुस्तान में न्यतीत किया था इसलिए इसके कार्यों का चिह्न यहाँ कम प्रकट हुआ। तिलंगाना के कस्वों में इसने बहुत स्मारक छोड़े हैं, जिनसे इसका नाम रहेगा। हैदरावाद नगर में इसके नाम से तालाब, वाग और हवेली प्रसिद्ध हैं।

# मीर जुम्ला शहरिस्तानी, मीर मुहम्मद अमीन

यह इस्फहान के शहरिस्तानी सैयदों में एक सर्दार था। इसका वहा भाई मीर जलालुदोन हुसेन उपनाम सलाई योग्य विद्वान था छोर शाह अन्वास सफनी प्रथम का कृपापात्र होकर सदर नियत हुआ, जो ईरान के बड़े पदों में से हैं। जब बह मर गया तब इसका भतीजा मिर्जा रजी, जो मिर्जा तकी का पुत्र था, अपने चाचा के स्थान पर इस पद पर नियन हुआ। अपनी योग्यता तथा सौभाग्य से यह वादशाह का पार्श्ववर्ती हो गया। उस ऐश्वर्य-शाली शाह के निर्जी दानों के अध्यक्त का, जो बारह इमामों के लिए किए गए थे, और मुहदारी का पद सदर के पद के सिवा इसे मिल गए। सन् १०२६ हि० में इसकी मृत्यु हो गई। इसके पुत्र सदरहान मुद्दम्भद को, जो शाह का दोहित्र तथा दृध पीता बचा था, सदर नियत कर इस मृत के चचेरे भाई मिर्जा रफी आ को इसका प्रतिनिधि बना दिया। अंत में बह भी स्थायी सदर नियक्त हो गया।

संजेपतः मीर मुहम्मद श्रमीन सन् १०१३ हि० (सन् १६०४ ई०) में पराक से दिज्ञ श्राकर मुर्तजा मुमालिक मीर मोमिन श्रखाबादी के द्वारा तिलंग के मुलतान मुहम्मद कुली कुतुवशाह की सेवा में भर्ती हो गया। मीर मोमिन मीर फल्चु दीन समाकी का मांजा था श्रीर सम्मति देने में बड़ी योग्यता रखता था। ईरान में इसने शाह तहमारप सफ्त्री के पुत्र मुलतान ईदर मिर्जा में दिनरात भोजन का लंगर खुला रखता था तथा नगद श्रीर श्रन्न भी लोगों को खैरात में देता था। यद्यपि उस समय भी ईरान के लोग कहते थे कि मीर की दया निजी नहीं है पर यह व्यंग्य उनके हृद्यस्थ भाव का है। नहीं तो यह काम प्रशंसा के योग्य तथा परोपकार का है।

इस्फहान ईरान के बड़े नगरों में से है। शैर-

इस्फहान को आधा संसार कहते हैं। आधा गुए। इस्फहान को कहते हैं।

'श्रसह' के श्रनुसार यह चौथा देश है पर कुछ लोग इसकी लंबाई चौड़ाई के कारण इसे तीसरा कहते हैं। यह एराक का पुराना नगर है। पहिले यहूदी लोग यहाँ पढते थे। इसराइल के श्रनुयायी लोग भाग्य से भाग कर संसार में फैल गए। जव यहाँ की मिट्टी को पवित्र स्थान की मिट्टी के समान पाया तव नगर वसाकर यहदियों पर नाम रखा। कुछ लोग साम के पुत्र इस्फहान से इसका संबंध वतलाते हैं। कुछ लोग इसे सिकंदर का वसाया मानते हैं। इटनदरीद कहता है कि इस्फहान संयुक्त शब्द है, इस्फ का छर्थ नगर तथा हान का छर्थ सवारों है। फहँग रशीदी कहता है कि इस्पाह व इस्पह से सेना व क़त्ता श्रीर इसी प्रकार तिपाह व सिपह हुआ। इसी शब्द से व्युत्पन्न इस्पाहान है, जहाँ ईरान के सिपाहियों का सर्वदा निवास रहा है। वहाँ कुत्ते भी बहुत थे। इसीसे तारीख इस्फहान का लेखक अली बिन हम्जा कहता है कि पहिला और अंतिम अत्तर 'अलिफ' व 'न्न' निखत के लिए है। रशीदी की वात समाप्त हुई। इस्फहान इरपहान का ध्यरवी रूप है। कहते हैं कि आरंभ में चार प्राम

थे—किरान, कोशक, जूयारः श्रीर दश्त । जब केक्कवाद नेः इसे राजघानी वनाया तव यह वड़ा नगर हो गया श्रोर वे प्राम गलियाँ हो गईं। जिंदः रोद ( नहर ) इसके नीचे वहती है, जो जाइंदः रोद के नाम से प्रसिद्ध है और कहते हैं कि एक सहस्र नहरें इससे निकली हैं। शाह श्रन्वास प्रथम ने श्रपने राज्यकाल में इसे राजधानी बनाया श्रोर कुछ बड़े प्रासाद तथा सुहावने वाग वनवाकर उस नगर के वसाने वढ़ाने में प्रयत्नशील हुआ कि यह नया माल्यम हो। यह सफाबी राजवंश के त्रांत तक राजधानी रहा । ऋफगानों के उपद्रव के समय इस नगर में खरावी ऋाई । यहाँ की जलवायु श्रच्छी है। यहाँ के श्रादमी वहुत सुंदर तथा प्रसन्न चित्त होते हैं। यहाँ से बहुत से अच्छे विद्वान तथा गुणी श्रीर सिद्धपुरुप निकत्ते हैं। पहिले यहाँ के लोग शाफेई धर्म के माननेवाले थे पर श्रव शीश्रा हैं। परंतु ये कठोर तथा उदंड होते हैं। कहा जाता है कि इस्फहानी कंजूसी से खाली नहीं होता। कहा जाता है कि साहच विन एवाद कहता है कि जब मैं इस्फहान पहुँचता हूँ तब मैं अपने में कंजूसी पाता हूँ। इस नगर तथा यहाँ के रहनेवालों के लिए घंटा हिलाया गया है। शैर-

सभी वरतुएँ भली हैं पर यह कि इस्फहानी को दर्द नहीं होता।

## मीर मुइज्जलमुलक अकवरी

यह मशहद के सर्दारों में से था श्रीर मूसवी सैयद था। श्रकवर के राज्यकाल में तीन हजारी मंसवदारों में भर्ती होकर बादशाही सेवा श्रच्छी प्रकार करते हुए बराबरवालों से वढ़ गया। १० वें वर्ष सन् ६७३ हि० में जब वादशाह खानजमाँ को दंड देने के लिए जौनपुर चले तब उसने अपने भाई वहादुर खाँ को सिकंदर खाँ के साथ अपने से अलग कर सरवार प्रांत में भेजा कि वहाँ लुट मार कर उपद्रव मचावे । बादशाह ने मीर मुइज्जुल्-मुल्क के श्रधीन कुछ सर्दारों को उन्हें दंड देने भेजा। उपद्रवियों ने इस सेना के आते आते साहस छोड़कर कपट का मार्गे प्रहरण किया और संदेश भेजा कि ऐसी कोई सूरत नहीं है कि बादशाही सेना का सामना करने को तैयार हों। प्रार्थना यह है कि दोष के त्तमा कराने का प्रयंध करें। जो भारी हाथी अधिकार में आए हैं उन्हें द्रवार भेज देते हैं। ज्योंही हम लोगों के दोप चमा कर दिए जाएँगे त्यों ही दरवार में उपस्थित होकर सिड्दः करेंगे । मीर ने उत्तर में लिखा कि तुम्हारे दोप इस प्रकार के नहीं हैं कि सिवा तलवार के पानी से काटे हुए चमा योग्य हो जायँ। बहादुर खाँ ने ऐसी वात सुनकर भी शांति से कहलाया कि यदि उचित समभें तो हमलोग मिलकर श्रापस में कुछ वातचीत कर लें। इस पर मीर कुछ श्रादमियों के साथ पड़ाव से बाहर श्राया । इस श्रोर से

चहादुर खाँ भी फुछ लोगों के साथ आगे आया और दोनों ओर से बहुत बातचीत भी हुई।

इन उपद्रवियों के मुख से भुठाई के चिन्ह प्रगट हो रहे थे इस लिए संधि न हो सकी । वादशाह श्रकवर ने यह वृत्तांत सुन-कर लश्कर खाँ छोर राजा टोडरमल को श्रन्य सेंना भेजते हुए श्राज्ञा दी कि संधि हो या युद्ध, जो समय पर उचित सममें वहीं करें। इन लोगों ने मीर मुइंच्जुल्मुल्क के पास पहुँचते ही विद्रो-हियों से कहला भेजा कि जो कुछ तुम लोगों ने सेवा तथा नम्रता के संबंध में कहा है उसमें यदि सचाई है तो विश्वास के साथ द्रवार में उपस्थित हो जान्रो श्रोर नहीं तो गुद्ध के लिए तैयार हो जान्नो । उनमें विश्वास नहीं था स्त्रतः मार्ग पर नहीं स्त्राए । मीर का युद्ध पर दृढ़ विश्वास था और श्रपने साहस के घमंड से भरा हुआ था तथा यह सुनकर भी कि खानजमाँ दूसरों की मध्य-स्थता में श्रपने दोप जमा करा चुका है, इसने सेना का ब्यूह सजा कर खेराबाद के पास शत्रुश्चों पर आक्रमण कर दिया। सिंकंदर लाँ उनवक का भतीजा मुहम्मद यार, जो इस वलवे का श्रमुखा था, बादशाही सेना के खाकमण में मारा गया। सिकंदर साँ चुनी हुई सेना के साथ उसके पीछे पीछे युद्ध के लिए तैयार था पर पीठ दिखाकर भाग गया । विजयी सेना सिकंदर के भागने को युद्ध का खंत सममकर ल्टमार के लिए खस्त व्यम्त हो गई। महादुर खाँ जो इसी घात में बैठा था, इसी समय वाएँ भाग की सेना के साथ पहुँचकर युद्ध करने लगा। शाह विदाग खों घोड़े से अलग होकर शत्रु के हाथ पकड़ा गया और एक फुंड साहस छोड़कर शत्रु के पास पहुँच गया । वहादुर खाँ इस सेना को हटा- कर दूसरे मुंड पर जा पड़ा श्रोर वे विना युद्ध किए ही भाग खड़े हुए । कुछ सैनिक भगड़े तथा निमक हरामी से श्रलग हो गए । इन भगड़ालुओं की बुराई तथा दुर्भाग्य और वमंद से हारी हुई सेना के सर्दार को पराजय प्राप्त हुई। राजा टोडरमल श्रन्य सर्दारों के साथ एकत्र होकर मैदान में डटे रहे पर सेना के अस्त-च्यस्त हो जाने के कारण कुछ कार्य न हो सका। इसके अनंतर विहार पर वादशाही ऋधिकार हो जाने पर मीर को परगना श्ररव तथा उसके श्रंतर्गत की पास की जमीन जागीर में मिली। २४ वें वर्ष में विहार के सरदारगण ने, जिस उपद्रव का मुखिया पटना का जागीरदार मासूम खाँ काबुली था, बदनीयती तथा मूर्खता से विद्रोह का भंडा खड़ा किया और मीर मुइब्जुल्मुल्क को उसके छोटे भाई मीर अली अकवर के साथ अपनी वातों में वहकाकर उपद्रव करने लगे। पर ये दोनों भाई कुछ दिन उन वलवाइयों का साथ देकर श्रालग हो गए। मीर मुइज्जुल्मुल्क ने जोनपुर पहुँचकर विद्रोह किया और वहुत से अदूरदर्शी समय देखनेवालों को इक्ट्रा कर लिया। इस कारए २४ वें वर्ष मन् ६८५ हि॰ में दरबार से मानिकपुर के जागीरदार श्रसद खाँ तुर्क-मान को श्रादेश मिला कि उस सीमा पर शीव जाकर उन उप-द्रवियों को ऋन्य वलवाइयों के साथ, जो उससे मिल गए हैं, द्रवार में लिवा लावे। उसने आज्ञानुसार उन सबको हाथ में लाकर नदी से वादशाह के यहाँ भेज दिया । इटावा नगर के पास मीर की नाव जमुना नदी में डूव गई।

## मीर मुर्तजा सन्जवारी

यह सन्जवार प्रांत का एक सैयद तथा दिच्छा का एक सर्दार था। ध्यारंभ में यह वीजापुर के सुलतान आदिलशाह का सेवक हुआ। बुलाने पर यह श्रहमदनगर के मुर्तजा निजाम शाह के यहाँ जाकर वरार का सेनापित हुआ। जब शाह कुली सलावत खाँ चरिक्कस फिर निजाम शाह का वकील हुआ तब सैयद सुर्तजा श्रमीरुल् उमरा नियुक्त होकर श्रादिलशाह का राज्य ल्टने के लिए भेजा गया। इस लूट मार में साहस तथा वीरता से इसने नाम कमाया। इसके अनंतर जब निजाम शाह पागलपन के कारण एकांत में रहने लगा श्रीर पत्र लेखन से मेल रखना निश्चित हुआ तब सलावत खाँ ने छुल राजकार्य टड्ता से अपने हाथ में ले लिया। इसके तथा मीर के बीच में मनोमालिन्य आ गया श्रीर वह बरार के जागीरदारों को उखाइने में लगा। मीर ने लुदायंद खाँ हट्यी, जमशेद खाँ शीराजी तथा बरार के श्रन्य जागीरदारों के साथ सन् ६६२ हि॰ में तैयारी से श्रहमद नगर के पास पहुँच कर सेना सहित पड़ाव डाल दिया। सलावत खाँ मुर्तेजा निजाम शाह से दूसरी प्रकार का वर्ताव कर शाहजादा मीरान हुसेन के साथ युद्ध का छाया। एकाएक बरार की सेना परास्त हो गई। मीर वहुत सा माल खोकर तथा उस प्रांत में रहना श्रशक्य देखकर साथियों के साथ श्रकवर बादशाह के यहाँ चला आया । सेवा में पहुँचने पर इजारी मंसव तथा जागीर श्रनंतर जब खानकलाँ पंजाब की सेना के साथ मिर्जा की सहायता को काञ्चल पहुँचा तब मिर्जा सुलेमान घरा उठाकर बद्ख्शाँ को चला गया । मिर्जा गुहम्मद् ह्कीम इस सफलता तथा इच्छापूर्ति से वादशाही सर्दारों के साथ काबुल में गया। स्वानकलाँ मिर्जा की श्रभिभावकता तथा उस प्रांत का कार्य स्वयं करना उचित समभकर काबुल में ठहर गया श्रीर कुतुबुदीन खाँ को दूसरे सदीरों के साथ हिंदुस्तान विदा कर दिया। अवस्था की कमी के कारण मिर्जा अनुभव न रखने से वरावर कावुल के उपद्रवियों की व्यर्थ की बातें सुनता था, जो कुरवभाव से विद्रोह मचाना चाहते थे। खानकलाँ अपने सुन्यवहार तथा स्वभाव की कड़ाई के लिए प्रसिद्ध था इसलिए उदारता की स्रोर नहीं जाता था। थोड़ी सी वात पर इसका मिजाज वदल जाता था खोर काम विगड़ जाता था। इसलिए मिर्जा तथा काबुलियों से इसकी नहीं पटी । यद्यपि मिर्जा मुहम्मद हकीम से अपने मन की वात प्रगट कर देता था पर बहुत से बड़े कार्य दिना खानकलाँ की सम्मति के कर डालता था। यहाँ तक कि अपनी वहिन का, जो पहिले शाह श्रवुल्मश्राली को ब्याही थी, ख्वाजा इसन नक्शवंदी से, जो काबुल में रहता था, खानकलाँ से विना राय लिए संबंध कर दिया। ऐसे ऊँचे संबंध के कारण सम्मानित होने पर मिर्जा के कार्यों को उसने स्वयं अपने हाथ में ले लिया । खानकलाँ उदंड प्रकृति का होते भी गंभीर तथा दूरदर्शी था घ्योर उसने समभ लिया कि ख्वाजा को छात में बुरा फल मिलेगा। दृग्दर्शिता से एक रात्रि में, जिसमें कोई उसे न रोके, कावुल से कृच कर हिंदु-स्तान चल दिया श्रीर लाहाँर पहुंचकर श्राराम से रहने लगा।

भापा तत्त्ववेत्ताश्रों तथा राजनीतिज्ञों ने वादशाही को वाग-वानी से संबंध दिया है। अर्थात् जिस पकार माली वृत्तों से उद्यान की शोभा बढ़ाने के लिए वृज्ञ को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान में बेठाता है, मुंड को पसंद नहीं करता, श्रावश्यक-तानुसार सींचता है, उचित समय तक पालन पोपण करने में प्रयत्न करता है, खराच वृत्तों को उखाड़ डालता है, श्रनुचित ह्प से बढ़ी हुई शाखाओं को काट डालता है, वेकार मंखाट को निकाल डालता है तथा एक यृज् का कलम दूसरे में लगाता है र्झार इस प्रकार खनेक प्रकार के फल व मेवे तथा खनेक रंग के फूल पैदा करता है, श्रावरयकता पड़ने पर छाया मिलती है श्रीर इसी प्रकार के खाँर भी लाभ होते हैं, जिनका वनस्पति शास्त्र में वर्णन है। इसी प्रकार ट्रन्ट्शी बादशाह गण भी नियम, विधान तथा दंड से सेवकों पर कृपा करते हुए शासन करते रहते हैं ऋौर श्राज्ञा का भंडा फहराते हैं। जब कभी कोई झुंड एक मत तथा एक दिल होकर एकत्र होता है खाँर मुंड की खिधकता तथा भीड़-भाड़ प्रगट होती है तो पहिले कुछ श्रपने को ठीक करने तथा वाद को उस फुंड को देश की प्रजा के आराम का प्रयंघ करने को कहकर श्रम्त व्यस्त करते हैं। कभी कोई कठोर काँचे उनसे नहीं प्रगट होता श्रीर इस श्रस्तव्यस्तता को सबकी सफलता सममते हैं। संसार के मर्दमारनी मदिरा के उपद्रव से तथा होश को नष्ट करनेवाले मदिरालय के आिश्रतों को चिद्रोह से क्या शांति नहीं मिल सकती। विशेषकर उस समय जब उपद्रवियों, यात वनानेवालों तथा वलवाइयों का झुंढ इकट्टा हो जावे श्रीर मृल ही में असतकंता हो गई हो।

. उक्त कारणों से अतगा खेल के अच्छे सर्दारों को जो बहुत समय से पंजाब में एक हो कर वहाँ का प्रबंध देख रहे थे, हटा कर द्रवार बुला लिया। सन् ६७६ हि० में राजधानी त्रागरा में ये लोग सेवा में उपस्थित हुए और हर एक को नई जागीर मिली। हिंदुस्तान के अच्छे प्रांतों में से सरकार संभल मीर मुहम्मद खाँ को जागीर में मिला। नागीर का जागीरदार हुसेन कुली खाँ जुल्कद्र पंजाव का शासक नियत हुआ और उसके स्थान पर उस विस्तृत प्रांत का खानकलाँ अध्यन बनाया गया। १७ वें वर्ष में जब बादशाह अजमेर में पहुँचे और गुजरात के विजय का विचार दृढ़ हुआ तव खानकलाँ वहुत से सदीरों के साथ अग्गल के रूप में उस प्रांत को भेजा गया। जिस समय **उक्त लाँ सिरोही के पास भद्रार्जुन कस्वे में पहुँचा तब राव** मानसिंह देवड़ा, जो वहाँ का सर्दार था, हट गया श्रोर राजद्तों के रूप में कुछ राजपूतों को भेजकर श्रधीनता स्वीकार करा ली। जव ये खानकलाँ से आकर मिले तव विदा होने के समय हिंदुस्तान की चालपर हर एक को वुलाकर इसने पान दिया श्रीर विदा किया। इन साहसियों में से एक ने खानकलाँ की हूंसुली की हड्डी के नीचे इतनी जोर से छुरा मारा कि उसका सिरा तीन इंच दूसरी श्रोर पंखे से वाहर निकल श्राया। श्रन्य लोगों ने उस राजपूत तथा उसके साथियों को मार डाला। यद्यपि घाव गहरा था पर ईश्वरी कृपा से पंद्रह दिनों में श्रच्छा हो गया।

जब गुजरात प्रांत उसी वर्ष श्रकवर के श्रिधिकार में चला श्राया तब खानकलाँ सरकार पत्तन का श्रध्यच्च नियत हुआ, जो नहरवाला नाम का प्राचीन नगर है श्रीर पहले उस प्रांत की राजधानी थी। २० वें वर्ष सन् ६५३ हि० में, सन् १४७६ ई० में इसकी मृत्यु हो गई। यह गुणी पुरुप था। यह तुर्की तथा फारसी में कविता करता था। इसने एक दीवान तैयार किया, जिसमें कसीदे तथा गजल भी हैं। इसका उपनाम 'गजनवी' था। यह गानिवद्या में भी कुशल था। कहते हैं कि कभी इसका दरवार विद्वानों तथा कवियों से खाली न रहता। रंगीन वातें तथा चित्ता- कर्षक गानों से शोकीनों को वहुत आनंद तथा प्रसन्नता होती थी। उसके एक शेर का अनुवाद इस प्रकार है—

मेरी अवस्था की प्राप्ति योवन में नाटानी में बीत गई। जो कुछ माकी था वह भी परेशानी में बीत गया॥ सिवा श्राँखों के कोई दूसरा पानी नहीं देता। सिवा प्रातः समीर की श्राह के मेरा

कोई साथी श्राह खींचने में नहीं है।।

इसका पुत्र फाजिल खाँ एक हजारी मंसवदार था। मिर्जा अजीज के घिर जाने के समय यह अहमदावाद में वहुत प्रयत्न फरते हुए मर गया, जहाँ प्रति दिन वीर सैनिकगण वाहर निकलकर युद्ध किया करते थे। दूसरा पुत्र फर्रेख खाँ था जो अकबर के ४० वें वर्ण में पाँच सदी मंसव तक पहुँचा था।

### मीर सैयद जलाल सदर

यह मीर सैयद मुहम्मद बुखारी रिजवी का वास्तविक पुत्र था, जिसका पाँच संबंध शाहत्रालम तक पहुँचता था, जो रसूलाबाद स्थान में श्रहमदावाद में गड़ा हुआ है। २० जमादि-उल्झाखर सन् ८१७ हि॰ को यह पैदा हुन्ना तथा सन् ८८० हि॰ में मर गया। इसने अपने पिता कुतुवत्रालम से शिचा पाई। यह सैयद जलाल मखदूम जहाँ नियाँ का पीत्र था। श्रीछा के शासक की शत्रुता से पिता तथा अपने मुर्शिद शाह महमूद की श्राज्ञा से सुलतान महमूद के समय, जिससे गुजरात के शासक सुलतान मुजफ्फर के पुत्र से संबंध था, इस प्रांत में आकर श्रहमदाबाद से तीन कोस पर तबोह करवे में रहने लगा। सन् प्रथण हि० में यह मर गया। मीर सैयद महम्मद ने शाह श्रालम की सजाद: नशीनी (महंती) में वङ्पन प्राप्त किया श्रीर फकीरी तथा संतोप में अपना जोड़ नहीं रखता था। इसने कुरान का श्रनुवाद श्रच्छा किया था। जब जहाँगीर गुजरात से समुद्र की सैर को खंभात की श्रोर चला तब मीर बड़े सम्मान से साथ गया था। शाहजहाँ ने दो बार उस बड़े सैयद का दर्शन किया था। पहिली बार शाहजादगी के समय अहमदाबाद में श्रोर दुसरी वार जूनेर से राजधानी जाते समय किया था। यह श्रपनी उत्पत्ति की तारीख में इस मिसरे से प्रसिद्ध है— मिसरा—'मन व दग्त व दामाने श्रलु रमृता' ( में व हाथ व

दामन रसूल का )। कहते हैं कि सैयदं तथा उसके पूर्वज का धर्म इमामिया था। सन् १०४४ हि॰ में प्रवें वर्ष शाहजहाँनी में यह मरा। यह शाह आलम के रौजा के पश्चिम फाटक के पास के नुंबद में गाड़ा गया।

मीर सैयद जलाल स्वरूप के सौंदर्य तथा स्वभाव की श्रच्छाई से विभूषित था। यह विद्वत्ता तथा बुद्धिमानी में पूरा था। यह सहदय तथा योग्य कवि था। इसका 'रजाई' उपनाम था। इसकी यह रवाई प्रसिद्ध है—रुवाई का श्रर्थ—

> घमंड तथा वड़प्पन से लाचार हूँ, क्या कहूँ ? यद्यपि आवश्यकता का केदी हूँ पर क्या कहूँ ? मुहताज मीर हूँ, प्रेमिका का नाज नहीं उठाया। प्रेमिका की प्रकृति रखते प्रेमी हूँ, क्या कहूँ ?

१४ जमादि उल् आखिर सन् १००३ हि० को सैयद जलाल पेंदा हुआ, जिसकी तारीख 'वारिस रस्तुल' है। शाहजहाँ की राजगही के अनंतर अपने पिता के कहने पर मुवारक वादी देने के लिए यह आगरे गया और इस पर अनेक प्रकार की छपाएँ हुई। इच्छा पूर्ण रूप से पूरी होनेपर अपने देश लोटा। दुवारा फिर दरवार गया। इस वंश के पहिते लोगों में भी कुछ गुजरात के मुलतानों के बड़े सदीरों में से हो गए हैं इसिलए शाहजहां ने ७ शाबान सन् १०४२ हि० को १६ वें वर्ष में बहुत सममाकर फर्कारों वस्न उत्तरवाकर चार हजारी मंसब दिया और मूसबी साँ के स्थान पर हिंदुम्तान का सदर बना दिया। सैयद ने अच्छे स्वभाव तथा इतने दब वंश के संबंध के होते हुए भी बादशाह से पार्यना की कि पहिते के सदर मूसबी लाँ की डिलाई तथा असा-

वधानी से ऐसे वहुतों को मद्देमश्राश मिल गया है, जो कदापि इसके योग्य नहीं हैं तथा बहुतों ने जाली सनदों के श्राधार पर बहुत सी भूमि पर श्रधिकार कर लिया है। इसपर साम्राज्य भर में श्राज्ञा हुई कि जबतक जाँच न हो कुल सनद जन्त कर लिए जायँ। नौकरी के समय इस प्रकार की कठिनाइयाँ श्रा जाती हैं कि श्रपना उत्तरदायित्व तथा स्वामी के स्वत्व का ध्यान रखना पड़ता है श्रोर यह प्रशंसनीय भी है पर साधारण जनता में सैयद की बड़ी बदनामी हुई।

दैवयोग से इसी समय जहाँ आरा वेगम के दामन में आग लग गई, जिससे उसका शरीर अधिक जल गया। खूब खेरात तथा पुरस्कार वंटे, कैदी छोड़े गए तथा वकाया जमा किया गया। उक्त आज्ञा भी रोक दी गई। मीर का मंसव वरावर वढ़ने से छ हजारी १००० सवार का हो गया। यदि मृत्यु छोड़ती तो यह वहुत उन्नति करता। २१ वें वर्ष में लाहौर में १म जमादि-उल्आव्वल सन् १०४० हि० (२२ मई सन् १६४० ई०) को यावन ही में मर गया।

कहते हैं कि मुद्धा मुहम्मद सूफी माजिंदरानी ने योवन में ईरान से आकर हिंदुस्तान के बहुत से प्रांतों की सैर की तथा श्रहमदाबाद में रहने लगा। इसने मीर से संबंध स्थापित कर उसे शिचा दिया। मुद्धा के शैर आनंद से खाली नहीं हैं। यह शेर उसके साकीनामा से है। शैर—

> यह मदिरा जल से कुछ भी भिन्न नहीं है। तृ कहना है कि सूर्य को हल कर डाला है।।

मुल्ला ने बुतलाने के नाम से साठ सहस्र शैरों का एक संप्रह कवियों के दीवानों से चुनकर तैयार किया । गुजरात का सूवेदार मुल्ला पर विश्वास रखता था पर जहाँगीर के बुलाने पर निरुपाय हो विदा कर दिया । यह मार्ग में मर गया श्रीर उसी हालत में यह रुवाई कहा । रुवाई का श्रर्थ—

ऐ शाह न राजगद्दी श्रोर न रत्न रह जायगा।
तेरे लिए एक दो गज भूमि रह जायगी॥
श्रपने संदूक तथा फकीरों के प्याले को
खाली करो श्रोर भरो कि यही रह जायगा॥
वादशाह ने यह सुनकर विनम्नता दिखलाई।

मीर सैयद जलाल के दो पुत्र थे। पहिला सैयद जाफर सूरत तथा स्वभाव में पिता के समान था। जब मीर सदर के पद पर नियत हुआ तब यह शाहआलम के रोजे का सज्जाद नशीन बनाया गया। दूसरा सैयद अली प्रसिद्ध नाम रिजवी खाँ हिंदुस्तान का सदर हुआ। इसका बृत्तांत अलग दिया गया है। मीर सैयद जलाल ने अपनी पुत्री का सैयद मवः बुखारी दीनदार खाँ के पुत्र शेद फरीद में संबंध किया था।

### मीरान सदरजहाँ पिहानी

पिहानी लखनऊ के श्रंतर्गत एक श्राम है। मीरान विद्वान तथा श्रच्छी श्राकृति का था। श्रक्वर के राज्यकाल में शेख श्रव्हुत्रवी सदर की मध्यस्थता से साम्राज्य को फतवा देने का कार्य इसे मिला। जब तूरान के शासक श्रव्हुल्ला खाँ उजवक ने वादशाह को लिखा कि बड़ी निपेधाज़ाएँ रसूलों के उपदेश में कुछ धार्मिक विरोध रखती है जो विद्वानों पर प्रगट है। श्रक्वर के ३१वें वर्ष (सन् १४८३-४ ई०) में हकीम हुमाम के साथ राजदूतत्व करने के लिए तूरान भेजा गया श्रीर पत्र में, जो उसे लिखा गया था, इस संबंध में दो शेर केवल लिखे गए थे। (ये दोनों शेर श्रद्वी भाषा में हैं जिनका श्रर्थ यहाँ नहीं दिया गया है।)

मीरान ३४वें वर्ष में तूरान से लौटा और काबुल में वादशाह की सेवा में पहुँचा। ३४वें वर्ष के सौर अगहन मास के जशन में दरवार में मदिरापान हो रहा था और मीर सदरजहाँ मुफ्ती तथा मीर अन्दुल्हई मीर अदल भी दोनों प्याले चढ़ा रहे थे। वादशाह ने यह शैर पढ़ा—

> दोप को छिपानेवाले तथा चमा करनेवाले वादशाह की मजलिसमें हाफिज करावा उड़ानेवाला और मुफ्ती प्याला चढ़ानेवाला हुआ।

४०वें वर्ष में यह सात सदी मंसव तक पहुँच कर सदर कुल के पद पर नियत हुआ। इसके अनंतर कहते हैं कि उन्नति करता हुआ सर्दार तथा दो इजारी मंसबदार हो गया। जिस समय जहाँगीर श्रपनी शाहजादगी में शेख श्रव्दुत्रवी सदर के पास 'चेहल हदोस' पंढ़ता था तव सैयद खलीफा की तौर पर वहाँ रहता था। शाहजादा इसे मित्र मानता था। एक दिन सैयर से प्रतिज्ञा की कि यदि में वादशाह हुआ तो तुम्हारा देय श्रदा करूँगा या जो मंसव चाहोगे वही हूँगा। राजगदी होने पर मीरान को स्वतंत्रता दी, जिसने देय.के बदले में चार हजारी मंसव की प्रार्थना की। जहाँगीर ने उक्त मंसव देकर तथा सदर पद पर यहाल कर इसका सम्मान वढ़ाया। कन्नीज इसे जागीर में मिला। सैयद परोपकारी तथा कृतज्ञ था। जहाँगीर के समय सदर रहते हुए इसने कुछ लोगों को मददेमध्याश दिया जिसपर श्रासफ खाँ जाफर ने वादशाह से कहा कि श्रकवर वादशाह ने पचास वर्ष में जितना दिया था उतना मीरान ने पाँच वर्ष में दे दिया है। इसने एक सी वीस वर्ष की श्रवस्था पाई थी पर तिनक भी इसकी बुद्धि तथा चेतनता में कमी नहीं श्राई थी। फहते हैं कि यह मुट्टी भर हुड़ी मात्र रह गया था श्रीर घर पहेंचकर विद्यावन पर निर्वलता से गिर पड़ता। जब वादशाह के सामने श्राता तो पद के विचार से देर तक खड़ा रहता और विना दूसरे की सहायता के सीड़ी पर आता जाता। शेर का अर्थ—

निर्वलता से निमाज के समय ठहरने की शक्ति तेरी नहीं है पर वादशाह के सामने त्रिना छड़ी रात्रि तक खड़ा रहता है। सन् १०२० हि० (सन् १६११ ई०) में इसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि सैयद सहदय था छोर पहिले शेर भी कहता था। इसके छनंतर जब इसकी योग्यता फतवा देने में लग गई तब शरी छत के विचार से इसने कविता से अपने को दूर रखा। इसका बड़ा पुत्र मीर बद्रे छालम एकांतवासी था। दूसरा पुत्र सैयद निजाम मुर्तजा खाँ था, जिसका वृतांत्त छलग दिया गया है क्योंकि वह सदीरी का इच्छुक था।

१. इसकी जीवनी इसी भाग में छागे दी गई है।

# मुञ्जजुम खाँ शेख वायजीद

यह शेख सलीम के पौत्रों में से था। इसकी माँ जहाँगीर की घाय थी। अकवर के राज्यकाल के अंत में दो हजारी मंसव पा चुका था। इसके श्रनंतर जव जहाँगीर गद्दी पर वैठा तव इसका मंसव एक हजारी बढ़ाया गया श्रीर मुश्रज्ञम खाँ की पद्वी दी गई। ३रे वर्ष इसका मंसब बढ़कर चार हजारी २००० सवार का हो गया। इसके अनंतर यह दिल्ली का प्रांताध्यक्त नियत हुआ। इसका पुत्र मकरम खाँ था, जो इस्लाम खाँ श्रलाच्दीन का दामाद था। यह अच्छा मंसव तथा मंडा पाकर बहुत दिनों तक श्वशुर की सुवेदारी वंगाल में रहा। इसने कृच हाजू की चढ़ाई में दढ़ता के साथ वहुत प्रयत्न किया और वहाँ के जमीं-दार परीक्ति को सूबेदार के पास लिवा लाया। जब इसी बीच इसका खुर मर गया और उसका बढ़ा भाई मुहतशिम खाँ शेख कासिम उस प्रांत का अध्यत्त हुआ तब यह एक वर्ष तक कृच हाजू का फीजदार रहा। कासिम खाँ के दुस्वमाव से दुःसी होकर यह दरवार चला आया। २१ वें वर्ण में स्वानः जाद स्वॉ के स्थान पर यह वंगाल का प्रांताध्यत्त नियत हुआ और इसके नाम आज्ञापत्र भेजा गया। यह नाव पर सवार हो स्वागत को निक्ला। इसी समय मल्लाहों से कहा कि नाव को कुछ देर तक

#### ( ३४६ )

किनारे पर रखें कि वह 'श्रसर' की निमाज पढ़ ले। इसी वीच हवा उठी श्रोर नाव श्रंधड़ में पड़ ड्व गई। मकरम खाँ साथियों के साथ डूव गया।

## मुकर्रव खाँ

यह श्रमीन खाँ बहादुर को पुत्र था, जिसका वृत्तांत श्रलग दिया गया. है। जब इसका पिता निजामुल्मुल्क श्रासफजाह की कृपाओं के होते श्रदूरदर्शिता से उसके खत्व को भूलकर हैदरा-बाद मुवारिज खाँ के पास चला गया तब मुकर्षव खाँ सेना एकत्र कर श्रासफजाह के पास श्रा युद्ध में सम्मिलित हुआ। युद्ध के हुझड़ में देवयोग से इसका श्रपने पिता ही से सामना हो गया। दिल्ला की प्रथानुसार घोड़ों से उत्तरकर खूब तलवार चली। इसने कई शत्रु श्रपने हाथ से मार डाले श्रोर घायल पड़े हुए पिता के सिर को श्रपने हाथ से काट डाला। विजय के श्रनंतर इसे चार हजारी मंसव मिला। जागीरदारी तथा वस्ती वसाने में इसे काफी श्रनुभव था।

कहते हैं कि वालकुंडा देहात में अच्छी भूमि चुनकर अपने नाम लगा लिया, जिसे वहाँ के आदमी सीरी कहते थे। वहाँ इसके गुमारते खेती करते थे और वहाँ की कृषि का इसी से संगंध था। यहाँ तक कि वह दूध तथा बीज भी गेंच डालता था, ऐसा कहा जाता है और इससे वह बहुत लाभ उठाता था। वालकुंडा हुर्ग की प्राचीर इसी की वनवाई हुई है। इसकी सेना में श्रिधक-तर वहीं के बारगीर थे। द्विण में विशेषकर इस स्थान में पुराना

रै. मुगल दरबार भाग २ पू० २३४-**८ देशाय ।** 

ं नियम दो या तीन या इससे श्रधिक रूपए दैनिक देने का प्रचितत था। यद्यपि उक्त खाँ आराम पसंद तथा विपयी न था पर गाने का प्रेमी था। दिचाण के अच्छे गाने तथा बजानेवाले इसके यहाँ इकट्ठे हो गए थे। सात हजारी मंसवदारों से ऐश्वर्य-वानों के योग्य वैभव तथा सामान इसने इसी एक परगने तथा एल्कंदल सरकार के दो तीन महालों की आय से संचय कर लिया था । तीन चार वर्ष से इसकी पीठ में 'कैंसर' फोड़ा पैदा हो गया था। अंत में चीरफाड़ की आवश्यकता हुई। कई वार माँस काटे गए श्रीर सड़े माँस निकाले गए। इरवार घाव भर जाता श्रौर फिर पक जाता। श्रंत में २२ रवी उल् अव्यल सन् ११४८ हि॰ को घात में बैठे मृत्यु रूपी भेड़िए ने इसे अपने पंजे में पकड़ लिया। पहिले यह नपुंसक कहा जाता था पर वाद को विवाह होने पर इसे कई पुत्र हुए। अभी ये छोटे ही थे कि यह मर गया।

इसका सौतेला भाई नवी मुनौव्वर खाँ आपस में न वनने तथा मनोमालिन्य से थोड़ी जागीर लेकर अलग हो गया था और भाई की मृत्यु पर माँ के साथ, जो उसी के यहाँ रहती थी, शीब आकर करने पर धन वैभव के सहित अधिकृत हो गया और स्वयं भाई का स्थानापन्न होकर सर्दार वन वैठा। वह जानता था कि पुत्रों के रहते हुए उसे कुल नहीं मिल सकता इस लिए दरवार में जाना छोड़कर स्वतंत्रता से विद्रोही हो गया। भाई के लड़कों तथा संवंधियों को कैदकर दुर्ग के वुर्ज आदि को दढ़ करने लगा। प्रगट में उत्तराधिकारियों की रक्ता के लिए पर वास्तव में कोप के लिए, जिसकी अधिकता प्रसिद्ध थी, आसफजाह ने उस विद्रोही को दमन करने तथा उस दुर्ग को उसके श्रधिकार से निकालने को ३ रवीउल् अन्त्रल सन् ११४६ हि० को उस करने के पास श्राकर पड़ाव डाला। कर्मचारी गए। खाई व मोर्चे वाँघने का प्रबंध करने लगे। वह विद्रोही दो सहस्र सवार श्रीर तीन चार सहस्र पैदल सेना से श्रधिक इकट्टा कर युद्ध करने के लिए घमंड में करवे के वाहर निकल आया था। हर वार युद्ध के लिए जव विजयी सेना से सामना होता तव श्रपने श्रव्हे विश्वासी सैनिकॉ को कंटाकर परास्त हो लौट जाता। परंतु इस प्रकार जब सभी वस्तुओं का संग्रह किसी कारण वश होता है और परकोटा भी विशाल था तब भी सभी श्रोर से वह स्थानं घेर लिया गया। भय तथा डर में न पड़कर वर्षाकाल के आरंभ होने की आशा में यह प्रसन्न हो रहा था, जिसका समय श्रा गया था, कि वर्षा उस स्थान को चारों स्रोर से घेर लेगी श्रीर युद्ध का श्रवसर न रह जायगा तथा स्थात् घेरा चठाकर शत्रु श्रपना मार्ग ले । उच साह-सियों की इच्छा ईरवरी कृपा है छोर वह बदलती नहीं इसलिए श्रासफजाह ने वहाँ हट छावनी वनवाया जिससे भीतरवालों की हिम्मत कुछ कम हो गई।

कहते हैं कि घेरे के समय इतनी सतर्कता तथा सावधानी पर, जो सर्दार के स्वभाव के अनुसार था, एक दिन विचित्र घटना घट गई। सेनाओं को अपने अपने स्थानों पर छोड़कर महल की अमारियों तथा थोड़े आदमियों के साथ, जो सब एक सहस्र से अधिक न घे, सेर करता हुआ चहार दोवारी के गिर्द घूमने निकला। जब फाटक के पास पहुँचा, जहाँ से सरकारी सेना दो तीन कोस की दूरी पर थी, तब वहाँ के आदिस्कों ने कहा कि श्राच्छा श्रवसर मिल गया है कम सामान से युक्त (शत्रु) पर धावा कर उन्हें हटा दें। इसने उत्तर में कहा कि हमें दिल्लाण की सूवेदारी का दावा नहीं है, केवल इस परगने के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। संत्तेप में १ जमादिउल् श्रव्वल को घरा होते दो महीने वीते थे कि श्रासफजाही इकवाल ने श्रापही श्राप धावा किया श्रोर दुर्गवालों में भगड़ा हो गया।

इसका विवरण इस प्रकार है कि वह निदुर चाहता था कि उस मृत के पुत्रों को समाप्त कर दें परंतु उसके साथ देनेवाले द्तिशियों में बहुत से मृत के नमक खाए हुए तथा पाले हुए थे श्रौर उसके इस विचार की सूचना पाकर स्वामिद्रोह ठीक न सममकर वे उससे बिगड़ गए तथा एक चएए का भी उसे अवसर न दिया कि आराम कर सके। तुरंत उन सब ने उसकी ओर वंदूक श्रौर तोप की नालें फेर दीं। वह निराश होकर साहस छोड़ उसी रात्रि पैदल ही अपने निजी साथियों के साथ राजा रामचंद्र सेन जादृन की शरण में चला गया। दूसरे दिन मृत के पुत्रगण ने नानदेर के सुवेदार हर्जुला खाँ वहादुर के द्वारा सेवा स्वीकार कर योग्य मंसब पाया तथा वह करवा श्रन्य मौजों के साथ उन्हें जागीर में मिल गया। चमा करना तथा उदारता दिखलाना सरदार की प्रकृति है इसलिए उक्त राजा के द्वारा उस रपद्रवी के दोप समा कर दिए गए। कोप के नौ दस लाख रुपयों में से वचे लगभग दो लाख रुपए, क्योंकि बाकी को उसने श्रपने श्रिषकार के ममय में नष्ट कर दिए थे, दो सी तथा कुछ घोड़े, कुछ हाथियाँ थोर घटन, वारुद घादि सामान जन्न कर लिए गए। लिखते समय छोटा पुत्र, जिसे पिता की पदवी मिली थी,

#### ( ३४१ )

महामारी से सन् ११६० हि० में मर गया। उस समय श्रासफ-जाह निजामुद्दीला की सेना कल्याण हुर्ग के पास ठहरी हुई थी। वहा पुत्र इत्राहीम मुनौब्बर खाँ के नाम से प्रसिद्ध हुन्ना श्रोर श्रान्य जागीर पाकर सेना सहित कार्य करता रहा। इस समय इसने खानजमाँ खाँ की पद्वी प्राप्त की थी।

## युकर्रव खाँ शेख हसन उर्फ हस्सू

यह पानीपत के रोख हसन के पुत्र रोख फतिया का वेटा था। प्रसिद्ध है कि यह श्रकवर के राज्य काल में चीर फाड़ की हकीमी की सेवा में, जिसमें यह अपने समय में श्रद्वितीय था, रहता था। इसकी स्रोपिधयाँ इसकी विचित्र निजी स्राविष्कृतिया थीं श्रोर प्रसिद्ध थीं। मुकर्रव खाँ भी इस गुए। में श्रपना जोड़ नहीं रखता था। यह अपने पिता के साथ चीर फाड़ तथा श्रोपिध वाँटने में वरावर रहता था। ४१ वें वर्ष सन् १००४ हि० में हरिएों का अहेर करते समय एक हिरए ने वादशाह की ओर दौड़ कर सींघ घुसेड़ दी। चोट श्रंडकोप तक पहुँची तथा सूजन श्रा गई। सात दिन तक टट्टी नहीं हुई श्रोर साम्राज्य में वड़ी श्रशांति मच गई। यद्यपि हकीम मिसरी थ्यौर हकीम श्रली को द्वा का काम मिला पर मलहम लगाने तथा पड़ी खोलने श्रीर वंद करने के कार्य को इन्हीं पिता व पुत्र ने बड़ी श्राच्छी प्रकार किया। शेख हरसू छोटी अवस्था ही से जहाँगीर की सेवा में पालित होकर वड़े २ काम किए। इसी पर जहाँगीर ने कहा था कि इस्तू के समान सेवक कम वादशाहों के पास होंगे। शाह-जादगी के समय शाहजारे के वहुत कहने पर भी इसने शाही सरकार से कुछ भी नहीं लिया। इसके अनंतर जब शाहजारे का

१. पाठांतर भनिया या बीना मी मिलता है।

मंसव वड़ा तव यह पहिला छादमी था जिसे मंसव दिया गया। इसी कृपा से राजगदी होने पर इसे मुकर्रव खाँ की पदवी तथा पाँच हजारी मंसव मिला । इसी राज्यकाल में वादशाह की राज-कार्य की छोर से वे परवाही की प्रकृति के कारण हर एक काम का करनेवाला और न हर आदमी का काम पसंद आता था। मुकर्रव खाँ रत्नों की श्रुच्छी पहिचान रख़ता था इसलिए गुज-रात का अच्छा प्रांत इसे दिया, जिसमें सूरत तथा खंभात से श्रन्छे दंदर थे, जिनमें हर एक श्रलभ्य तथा विचित्र वस्तुश्रों का घर था। यह उस शांत के प्रबंध कार्य तथा सेना की श्रध्यक्ता ठीक तीर से न कर सका तब यह उस पद से हटाया गया श्रीर वह प्रांत शाहजादा शाहजहाँ को जागीर में दिया गया। १३ वें वर्ष सन् १०२७ हि० में यह विहार का श्रांताध्यक्त नियत हुआ। १६ वें वर्ष में यह प्रांत शाहजादा मुलतान पर्वेज को दिया गया श्रीर इसके दरवार पहुँचने पर इसे आगरा प्रांत की श्रध्यज्ञता मिली । इसके अनंतर यह द्वितीय बद्शी नियत हुआ और वाद-शाह के पास रहने का इसे सीमाग्य मिला । शाहजहाँ के राज्य के ष्यारंभ में वार्धक्व के कारण इसे सेवा से छुट्टी मिल गई श्रीर फरवा कीराना इसे मिला कि यह श्राराम से जीवन व्यतीत करे, जो इसका देश था श्रीर इसे पहिले से जागीर में मिला था। कहते हैं कि संसार वरावर उसके भाग्यानुकूल रहा श्रोर कभी इसने विपत्ति न देखी । इसके श्रमंतर जब एकांतवासी हुआ तब भी बड़ी प्रसन्नता तथा छानंद से 'हजार सहेली' के साथ जीवन व्यतीन करता रहा, जो इसके कारमानेवाने भी थे। कहते हैं कि धनाह्यता के साथ इतनी शक्ति तथा इत्साह ख्रीर प्रसन्नता तथा হ্ঃ

वेफिकी किसी दूसरे में उस समय नहीं थी। शाह शरफ पानीपती के रोजे का यह मुतवल्ली था घ्योर इसलिए घ्रपना कित्रस्तान वहाँ बनवा लिया था। नब्वे वर्ष की घ्यवस्था में मृत्यु होने पर यह उसी में गाड़ा गया।

कीराना पर्गना देहली प्रांत के सहारनपुर के छांतर्गत है, जो छन्छे जलवायु तथा छन्छी भूमि के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ इसने वड़ा प्रामाद बनवाया। इसने एक सो चालीस वीघा भूमि में एक बाग बनवाकर उसे पक्षी दीवाल से विग्वाया छोर उममें एक तालाव २२० हाथ लंबा छोर २०० हाथ चौड़ा निर्मित कराया। गर्म तथा ठंढे ऋतुछों के छन्न इसने उस उद्यान में लगवाए। कहते हैं कि पिस्ते का छन्न भी इसमें लग गया था छोर गुजरात तथा दिल्ला तक के जहाँ कहीं का छन्छा छाम सुना उमके बीज मँगवाकर इसमें लगाए। यहाँ तक कि दिल्ली में छव भी कीराने के छाम से बढ़कर कहीं का छाम नहीं मिलता।

इसका पुत्र रिज्कुल्ला शाह्जहाँ के समय घाट सदी मंसव तक पहुचा। यह जरीही तथा हकीमी में घ्रच्छी योग्यता रखता था। घोरंगजेव के समय में इसे खाँ की पदवी तथा मंसव में उन्नति मिली। १० वें वर्ष में यह मर गया। सादुल्ला खाँ मसीहा कीगनवी मुकर्रव खा का पोष्य पुत्र था। यह प्रसिद्ध किं था घोर राजा रामचंद्र की स्त्री सीता जी की कहानी पद्य में इसने लिखी थी। ये तीन रीर उसी मसनवी के हैं—

उस मस्त प्रेमिका ने जब श्रपने हाथ से जल श्रपने ऊपर डाला नो पानी भी हाथ से चला गया।

#### ( ३४१ )

स्तान के वाद जब पैर पानी से निकाला तो पानी से आग का वृत्त निकला।

हिंद के रहनेवालों का कथन मानों पूरा हुआ कि चंद्रमा अवश्य अपने स्थान से वाहर निकला।

### मुखलिस खाँ

यह सफशिकन खाँ का पुत्र तथा ईरान के सदर किवामुदीन खाँ का पोत्र था जो प्रसिद्ध खलीका सुलतान का भाई था। यह विलायत का पैदा था। गोलकुंडा दुर्ग के घेरे के समय यह बाहशाही तोपखाने की दारोगागीरी का कार्य पिता के प्रतिनिधि के रूप में करता था। उस दृढ़ दुर्ग के विजय के श्रनंतर २०० सवार वढने से इसका मंसव एक हजारी ३०० सवार का हो गया श्रोर यह उक्त पद पर व्यक्तिगत रूप में नियत हो गया । ३३वें वर्ष में यह ऋर्ज मुकर्रर नियुक्त हुआ ऋोर इसके वाद कोरचेगी हुआ तथा इसका मंसव बढ़कर दो हजारी ७०० सवार का हो गया। ३६ वें वर्ष में पाँच सदी वढ़ने पर इसका मंसव तीन हजारी हो गया। ४४ वें वर्ष में श्रोरंगजेव की विजयी सेना खासपुर से पर्नाला लेने के लिए निकली। २ शावान को मुर्तजावाद करवा के मोर्चा में जो बीजापुर के श्रंतर्गत छत्तीस कोस पर था, वादशाह का पड़ाव पड़ा। उक्त खाँ वहुत बीमार हो चुका था श्रोर ४ शावान सन् १११२ हि० ( सन् १५०१ ई० ) को मर गया। यह जुन्दतुल् उकी सेयद शम्सुद्दीन के रीजे में गाड़ा गया, जो उस प्रांत का एक रोख था। यह स्वाभाविक तथा श्रिजित गुणों से भरा था। शील सौजन्य भी इसमें बहुत था। इसकी कृपा मित्र नथा अपिरिचित पर समान थी और यह आद-मियों के कामों को करने में सतत प्रयत्न करता। मंसवदारों की

मिसिल तथा प्रार्थना पत्रों को उपस्थित करने में रुहुला खाँ के समान यह भी पहिले कठोर तथा लालची था। यह केंजूस लोभी नहीं था प्रत्युत् इसकी प्रकृति में स्वतंत्रता तथा स्वच्छेंद्रता थी तब भी वादशाह के हृदय में इसेने अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया था। कई वार श्रीरंगजेव ने कहा था कि युवा खलीफा सुलतान हमारे यहाँ है। उक्त खाँ पर वादशाह की कितनी छिषिक कुपा थी वह उसके खास इस्ताचर से प्रकट होती है कि उसके पुत्र के लिए इनायंतुल्ला खाँ को लिखा है कि शाहजादा चेदारचल्त को लिखे जो इस समय श्रीरंगाबाद में ठहरा हुआ था। वह रिसालए कलमात तेइवात' में उद्घृत है। मृत मुखलिस खाँ का पुत्र माता-पिता हीन है, योग्यता रखता है, व्याकरण आदि खूब पढ़े हुए है, इसलिए उसके पालन-शिक्ण का प्रयंघ रखना चाहिए। दैवयोग से वह शत्रुक्षों तथा दुष्टों के वीच में पड़ गया है। उसको दृघ पिलाने वाली घाय मुलतिफत खाँ की माँ है तथा उसका दीवान हाजी मुहम्मद खाँ है। इन दोनों में पूरी शत्रुता थी। कायमा, जो पुत्र सहित था, हैदराबाद का दीवान हुआ है इसलिए उस अनाथ पुत्र का रचक होवे। जब स्वामी का इतना स्नेह हो तभी नौकरी में मजा है। यह मुलतिफत खाँ, मिर्जा मुहन्मद श्रली, हाजी महम्मद श्रली खाँ श्रीर भीर कायमा तफरशी सभी मुम्त्रतिसवानी थे श्रीर इसकी मृत्यु पर खाँ की तथा वादशाही पदविया पाई थीं। इक खाँ को एक ही पुत्र था, जो (२१वीं) सन् ११०= हि० में पैदा हुआ था । खीरंगजेब ने मुहस्मद हसन नाम रखा था। महादुर शाह के समय इसे शम्मुदीन क्षा की पद्वी मिली थी। लिखने के कुछ वर्ष पहिले दिली में इसकी

#### ,( ३४५ )

मृत्यु हो चुकी थी। मुखलिस खाँ विद्वत्ता तथा योग्यता के साथ सहदय भी था तथा श्रच्छी कविता भी करता था। एक शेर का श्रर्थ—

मदिरा पिलानेवाले ने मेरी खुमारी,
तोवा तथा हृदय को मदिरा-पात्र की एक मुस्किराहट से
(क्रमशः) तोड़ दिया, वाँधा छोर प्रसन्न कर दिया।
विचित्र तो यह है कि मुगल होते तथा विद्वान होते भी सूफीयाना हृदय रखता था छोर उसका हृदय पीड़ा से खाली न था।

# मुखलिस खाँ

इसका आल:वर्री खाँ का वड़ा भाई होना प्रसिद्ध है। आरंभ में यह मुलतान पर्वेज का नीकर था। अपनी योग्यता तथा अन्-भव से शाहजारे का दीवान होकर पटना प्रांत का शासक नियत हुआ, जो सुलतान की जागीर में था। जहांगीर के १६ व वर्ष में जव युवराज शाहजादा शाहजहाँ ने वंगाल के प्रांताध्यत्त इत्राहीम साँ फत्हजंग के मारे जाने पर अग्गल रूप में एक सेना राणा खमरसिंह के पुत्र राजा भीम के ख्रधोन पटना पर भेजी तव मुखलिस खाँ का साहस झूट गया यद्यपि इपतखार खा का पुत्र श्रालह्यार खाँ श्रीर शेर खाँ श्रक्तान उसके सहायक थे। इसने पटना हुर्ग को ईश्वर पर भरासा कर हड़ नहीं किया और कुछ दिन वादशाही सेना की प्रतीज्ञा कर इलाहाबाद की श्रोर चल दिया । इसके श्रनंतर वादशाही नाकरों में भर्ती हांकर सम्मानित हुआ। शहरवार के उपद्रव में यह ख्वाजा अवुल्ह्सन के साथ यमीनुदाँता की हरावली में नियत था। शाहजहाँ की राजगदी पर इसे दो इजारी २००० सवार का मंसव, मंहा तथा नरवर

शाहलहाँ ने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर बंगाल पर श्रिधिकार कर लिया या उसी समय यह मारा गया या । इसका विवरण इनकी जीवनी में मुगल दरवार माग २ पृ० ४६१-४ पर देखिए ।

की फौजदारी मिली। इसके अनंतर मंसव वदाकर तथा ढंका देकर यह गोरखपुर सरकार का फौजदार नियत किया गया। ७ वें वर्ष में इसे तीन हजारी मंसव देकर तेलिंगाना की सूवेदारी पर नियुक्त कर वहाँ विदा किया, जिससे उस समय मुहम्मदावाद प्रांत के नानदेर आदि महालों से तात्पर्य था। १० वें वर्ष (सन् १६३६ ई०) में इसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि इसने अच्छी बहुत सी सवारी इकड़ी की थी। मृत्यु रोग के समय इसने पाँच सौ असामी छोड़ दिए थे।

इसका पुत्र मिर्जा लश्करी, जो श्रच्छा विद्वान था परंतु वहुत तथा वेहूदा बकने में प्रसिद्ध था। महावत खाँ की सहायता से बादशाह के दरबार में परिचित हो गया। कहते हैं कि पहिले यह खानजहाँ लोदी का काम विगाइने का कारण हुआ। एक रात्रि गुसलखाने के प्रवंध में उक्त खाँ के पुत्रों हुसेन खाँ और अजमत खाँ से ऋगड़ गया। वे भी कड़े पड़ गए तब इसने कहा कि तुम लोगों की वहादुरी कल प्रगट होगी जव तुम्हारे पिता के पैरों में वेड़ी डालकर एक करोड़ रुपया वसूल करेंगे। रात्रि की चौकी खानजहाँ की थी इसलिए लड़के क्रोध में आकर घर आए और पिता से कुल हाल कह दिया। इसका सौभाग्यकाल बीत गया था इसलिए इस खोछी व्यर्थ वात को सुनकर तथा पहिले की आशं-काओं से वह घर वैठ रहा । इम्माइल खाँ ने वादशाही आज्ञानुसार श्राकर इस एकांतवास का कारण पूछा। उस समय मिर्जा लश्करी की वातें खुलीं। शाहजहाँ ने इसको हथकड़ी पहिरवाकर ग्वालियर के केंद्रखाने में भेज दिया। खानजहाँ का काम पूरा होने पर इसे कैदखाने से छुट्टी मिली त्र्योर गरीवी में जीवन

( ३६१ )

च्यतीत करता रहा । श्रपनी मृत्यु से यह मरा । दूसरा पुत्र जवाली था, जिसे शाहजहाँ के २० वें वर्ष तक सात सदी १४० सवार का मंसवं मिला था ।

### मुखलिस खाँ काजी निजामा कुर्रहर्दोई

यह पहले शाहजहाँ की सेवा में पहुँच कर वादशाही नौकरी में भर्ती हुआ और बीसवें वर्ष में बलख का वरूशी नियत हुआ। २१ वें वर्ष में यह काबुल प्रांत का वख्शी तथा वाकेत्रानवीस नियत हुआ । २४ वें वर्ष में उक्त प्रांत के तोपस्राने की दारोगा-गिरी भी उक्त पदों के साथ इसे मिली तथा मंसव भी वड़ाया गया। २४ वें वर्ष में यह राजधानी के प्रांत का दीवान बनाया गया । २६ वें वर्ष में यह मुहम्मद दाराशिकोह के साथ कंघार की चढ़ाई पर गया। २७ वें वर्ष में शागिंद पेशा वालों का यह वख्शी हुत्रा । २८ वें वर्ष में सादुङ्घा खाँ के साथ चित्तौड़ दुर्ग को तोड़ने के लिए यह भेजा गया। इसके बाद खलीलुझा खाँ बख्शी के साथ उसकी अधीनस्थ सेना का यह वाकेआनवीस नियुक्त होकर श्रीनगर की चढ़ाई पर गया । ३१ वें वर्ष में यह दारा का श्रमीन बनाया गया। इसके श्रनंतर दक्तिए में नियुक्त हो कर २१ वें वर्ष में आदिल खाँ से भेंट वसल करने के लिए यह वीजापुर गया । शाहजहाँ के ३१ वें वर्ष तक यह आठ सदी २०० सवार के मंसव तक पहुँचा था। इसके उपरांत जब सुलतान मुहम्मद श्रौरंगजेव वहादुर दित्तण से श्रागरे की श्रोर रवाना हुआ तव इसने साथ देने का साहस किया जिससे इसका मंसव डेढ़ हजारी २०० का हो गया श्रौर इसे मुखलिस खाँ की पदवी मिली। महाराज जसवंत सिंह की लड़ाई तथा दाराशिकोह के

प्रथम युद्ध में यह वादशाह के साथ था। मुलतान से लौटने पर यह श्रागरे भेजा गया श्रीर श्राज्ञानुसार उक्त प्रांत के सहायकों को शाहजादा मुहम्मद मुलतान के साथ कर दरवार चला श्राया। दारिशकोह के द्वितीय युद्ध में श्रागरा प्रांत के स्वेदार शायरता खाँ को जब वादशाह के साथ लिवा ले गए तब उक्त प्रांत का शासन इसे सौंपा गया। २रे वर्ष श्राज्ञानुसार खानखानाँ के पास वंगाल जाकर वहा प्रयत्न करता रहा। ३रे वर्ष यह श्रकवर नगर का शासक नियत हुआ। ७वें वर्ष में युलाए जाने पर यह सेवा में उपस्थित हुआ। ६वें वर्ष दो हजारी ३०० सवार का मंसव पाकर मुलतान मुहम्मद मुखज्ञम के साथ पहिले राजधानी लाहोर गया श्रीर वहाँ से लौटने पर वालका दिल्ला में नियुक्त हुआ। इसके वाद का हाल नहीं हात हुआ।

को मिलाने का प्रबंधकर वीस सहस्र सेना के साथ शीव्र आगरे पहुँचा। वहाँ के शासक मुख्तार खाँ को केंद्र कर उसका छल सामान जन्त कर लिया। इस फुर्ती से आगरे पहुँचना, जो प्रांत के विस्तार तथा साम्राज्य की राजधानी होने से अकवर के समय से इस वंश के कोपों तथा रहों का आगार हो रहा था, वहादुर शाह के राज्य का प्रथम सोपान हो गया और साहस तथा दृढ़ता एक से सो हो गई। मिसरा—

यदि खुदा चाहे तो शत्रु भलाई का कारण हो जाता है।

यह स्पष्ट है कि यदि अजीमुश्शान पटने ही में होता तो इतनी फुर्ती से वहाँ कैसे पहुँच सकता। विचित्रता यह है कि आजम-शाह ने पिता की मृत्यु पर यह चाहा कि वेदारवस्त को जो मालवा से गुजरात चला गया था, लिखे कि मालवा तथा गुज-रात की सेनात्रों के सांथ शीव त्रागरे जाकर ऋपने श्वसूर सुख्तार खाँ के साथ सेना एकत्र करने तथा युद्ध का सामान संप्रह करने में प्रयस्त करे । कहते हैं कि गुजरात का नया प्रांताध्तज्ञ इत्राहीम खाँ, जो श्रपने को श्राजमशाही सममता था, प्रतीचा करता रहा कि यदि आज्ञा आवे तो वेदारवस्त के साथ सेना सजाकर शीव रवानः हो । आजम शाह के द्वितीय पुत्र वालाजाह ने पिता की इच्छा जानकर हेप के कारण कि कहीं उसका वड़ा भाई सेना व सामान में वड़ न जाय पिता से द्रवारियों तथा सम्मतिदातात्रों को मिलाकर प्रार्थना की कि शाहजारे को इस प्रकार आगे भेजना सावधानी नथा दृरदर्शिता के श्रनुकृत नहीं है क्योंकि राज्यतृष्णा छाहंकार वर्द्धक तथा मनुष्यों का छाकर्षक है। यदि वह छागरे के कोपों पर द्यविकार कर दो सृवेदारों की सहायता से उपद्रव कर

दे तो वड़ी कठिनाई होगी क्योंकि घर का राष्ट्र वाहरवालों से वड़कर है। मुहम्मद श्रालमशाह के भाग्य में राज्य लिखा न था श्रीर दुर्भाग्य उस पर मँडरा रहा था इसलिए जिसमें उसने श्रपनी भलाई तथा लाभ सममा वही उसके नाश का कारण घन गया। इसने वह बात सुनकर तुरंत शाहजादे को लिखा कि इसके मालवा पहुँचने तक, जो दिल्ला के मार्ग में है, वह वहीं ठहरा रहे।

संनेपतः जव वहादुर शाह हिंदुस्तान का सम्राट् हुन्ना श्रोर उसकी दया सूर्य के समान पत्यर तथा मोती पर पड़ने लगी छोर **डसकी ड**दारता तथा दान से सभी संतुष्ट किए गए तब मुस्तार साँ का मंसव वडाया गया श्रीर खानन्नालम वहादुरशाही की पदवी सहित इसे आगरे की सुवेदारी की वहाली के साथ खान-सामाँ की उन्न सेवा भी दी गई। यह श्रपने-उन चाँदी च सोने के सामानों को, जो श्रजीमुख़ान की सरकार में जन्त हो चुका था, लौटाने में सफल भी हुआ। कहते हैं कि इसके सामान के लौटाने की आज्ञा होने के पहिले यह एक दिन जशन में सफेद कपड़े पहिरकर दरवार में उपिथत हुआ। बहाहुर शाह इंतना उचाशय तया बुद्धिमान होकर भी जुब्ध हो गया श्रीर खानखानाँ मुनइम खों से कहा कि इक मुख्तार खों की श्रोर है कि हमारे राज्य करने से क्यों प्रसन्नता हो। खानखानाँ ने इससे कहा कि जरान के समय ऐसे वस्त्र का क्या श्रीचित्य है ? इस पर मुख्तार खाँ ने श्रपनी श्रममर्थता वनलाई। म्वानमानाँ ने श्रपने यहाँ से घन व सामान उसके पास भेजा। मुख्तार खाँ पर इन्द्र खोजों के साथ

#### ( ३६८ )

संबंध की शंका थी। नेश्रमत खाँ हाजी ने इस शेर में इस बात पर संकेत किया है—शेर का श्रर्थ—

मुख्तार खाँ के गृह में कोई मनुष्य वेकार नहीं है। जिस किसी को मैंने वहाँ देखा वह मुख्तार काम करनेवाला था॥

# मुख्तार खाँ मीर शम्सुद्दीन

यह मुख्तार खाँ सब्जवारी का बड़ा पुत्र था। शाहजहाँ के २१ दें वर्ष में इसे कुल दिच्या की वस्शीगिरी का पद मिला तथा इसका मंसव वदकर एक हजारी ४०० सवार का हो गया। २३वें वर्ष में यह दुर्ग श्रासीर का श्रध्यत्त नियत हुत्रा, जो खानदेश प्रांत के दुर्गी में प्रधान था श्रीर इल द्त्रिण के शांतों में दढ़ता तथा दुर्भेद्यता के लिए प्रसिद्ध था। २= वें वर्ष में यह द्विए के तापखाने का दारोगा वनाया गया। इस संबंध से इसने उक्त प्रांत के शासक शाहजादा मुहम्मद श्रीरंगजेव की सेवा में रहकर खानजादी को दृढ़ किया और वहाँ पहुँचकर उसकी इच्छा के अनुसार काम करके उसका कृपापात्र हो गया। गोलकुंडा की चढ़ाई में यह साथ था। यहाँ संधि होने पर उसी के अनुसार शाहजादे के प्रथम पुत्र सुलतान मुहम्मद् से वहाँ के सुलतान श्रव्हुला कुनुवशाह की पुत्री से निकाह हुआ। मीर शम्युदीन मुद्दम्मद ताहिर वजीर खों े के साथ दुर्ग के भीतर जाकर इस शीलवती को शाहजारे के पास लिवा लाया। इसके अनंतर ही स्यात् इसके मंसव में १०० सवार वड़ाए गए। ३०वें वर्ष में हिसामुद्दीन के स्थान पर यह ऊर्गिरि का श्रध्यन् नियत हुआ श्रीर पाँच सदी ३०० सवार बढ़ने से इसका संसव ढेढ़ हजारी ८०० सवार का हो गया। ३१वें वर्ष में

प्रत्य प्रति में पाठांतर गृहम्मद नादिर व विन खाँ मिळता है।
 २४

जब गालिव खाँ छादिलशाही ने दुर्ग परेंदा, जो दिल्ला के दृढ़ दुर्गों में है, दे दिया तब वादशाही छाज्ञानुसार मुख्तार खाँ उसका दुर्गाध्यत्त नियत हुछा। जब वह भाग्यवान शाहजादा सन् १०६८ हि० में बुर्हानपुर से छागरे की छोर साम्राज्य लेने के लिए बढ़ा तब इसके साथ देने का निश्चय करने पर इसका मंसव पाँच सदी २०० सो सवार बढ़ने से दो हजारी १००० सवार का हो गया छौर पिता की पदवी तथा मंडा मिलने से यह सम्मानित हुछा। सामृगढ़ के युद्ध तथा दाराशिकोह के पराजय के वाद यह नानदेर की फीजदारी पर भेजा गया।

जब ख्रोरंगजेव के २रे वर्ष में उस प्रांत का अध्यच होकर शायस्ता खाँ शिवाजी का दमन करने के लिए छोरंगावाद से उसके राज्य की स्रोर चला तव उक्त योग्य खाँ को उस नगर का रत्तक नियत कर गया। इसके वाद यह जफरावाद का दुर्गाध्यज्ञ तथा फोजदार नियत हुआ। १४वें वर्ष में होशदार खाँ के स्थान पर यह खानदेश का सूर्वेदार नियुक्त हुआ। इसके बाद यह मालवा का प्रांताध्यत्त वन।या गया। २२ वें वर्ष में जब पहिली बार वादशाह अजमेर गए तव यह सेवा में उपस्थित हुआ श्रीर जव २४वें वर्ष में वादशाह श्रजमेर से वुर्हानपुर को चले तव उक्त खाँ अपने ताल्लुके की सीमा पर बादशाही सेवा में पहुँचा। वादशाह ने वड़ी कृपाकर इसे यशम के दस्ते का खंजर देकर सम्मानित किया, जो श्रच्छे तथा पुराने सेवकों का ही मिलते हैं। इसी वर्ष गुजरात का सुवेदार मुहम्मद श्रमीन खाँ मर गया श्रीर यह उसके स्थान पर नियत किया गया। दो वर्ष अच्छी प्रकार उस प्रांत में व्यतीत कर यह सन् १०६५ हि० ( सन् १६८४ ई० )

#### ( ३७१ )

में वहीं मर गया। उक्त खाँ वनी मुख्तार के कवीले का था। यद्यपि यह खानदान कुछ विशिष्ट गुण रखता था पर इनमें मुख्तार खाँ इनसे श्रालग था और श्रोनेक गुणों के लिए प्रसिद्ध था।

## मुख्तार खाँ सन्जवारी

इसका नाम सैयद मुहम्मद था श्रोर यह वनी मुस्तार सैयदों में से था, जो रसृत मुख्तार के वंश से थे। इन उचपदम्थ सेयदों का वंश अमीरुल्ह्ज अदुल्मुस्तार अल्नकीव तक पहुँचता है। मशहद की नकीवी तथा हज की अमीगी बहुत दिनों तक इस यंश के वड़ों के हाथ में रही। एराक तथा खुरासान का नकी बुत् नकवा श्रमीर शम्सुद्दीन श्रर्ला द्वितीय मिर्जा शाहरुख के राज्यकाल में नजफ अशरफ से खुरासान आकर सब्जवार नगर में वस गया इसके समान दूसरा ऐश्वर्थ तथा ख़ेल में एराक में कोई नहीं हुआ। श्रमीर शन्सदीन छली प्रथम से इसका तीन प्रकार से संबंध था, जो शाह श्रव्यास के समय का श्रंतिम नकीय था। जव श्रमीर शम्सुदीन तृतीय का समय आया, जो इस वंश-परंपरा का श्रंतिम वड़ा श्रादमी था, तब सम्मान तथा ऐरवर्य में यह खुरासान के सभी सदीरों से वढ़ गया। सव्जवार का बहुत सा भाग क्रय कर इसने अपने अधिकार में कर लिया। जिस समय न्रान के शासक अच्दुला खाँ उजवक ने हिरात तथा उसके अधी-नस्थ प्रांत पर ऋधिकार कर लिया तव खुरासान के रईसों नथा निवासियों ने उसकी द्यवीनता म्वीकार कर ली पर स्त्रमीर शम्मुद्दीन ने, जो सब्जवार में आ गया था, अधीनना नहीं मानी। घ्यव्हुङ्घा स्वाँ ने एक पत्र उसे इस शेर के साथ निया। शैर्-

मित्रता का वृत्त लगा कि मन वांछित फल उसमें लगे। रात्रुता के वृत्त को खोद डालो क्योंकि वह असंख्य दुःख लाता है॥

मीर ने कुछ भी संबंध न रखकर निर्भयता से उत्तर में लिखा। शेर—

शरावलाने के श्रातिथि के समान मरतों से ससम्मान रहो। कि प्रेमिका के चांचल्य की पीड़ा इस मरती में कहीं खुमारी लावे॥

ं इस साहस तथा उदंडता से ईरान के शाह तहमास्प सफवी की इस पर छपा वह गई। मीर को सुलतान की पदवी के साथ उसकी ढंका व मंडा प्रदान कर वह छल प्रांत स्वतंत्रता के साथ उसकी जागीर में नियत कर दिया। सैयद फाजिल मीर मुहन्मद फासिम नसायः भी इस वंश का श्रांतिम प्रसिद्ध पुरुप था। ऐसा ही मीर शरफुद्दीन भी इस वंश में हुआ, जो मुलतान हुसेन निर्जा के राज्यकाल में, जब बलख की देहली प्रकट हुई जो इजरत अमी-रुल् मोमिनीन से संबंध रखती थी तब उस मृत बादशाह के कप्ट के विचार से बजख आकर बहाँ का नकी बुल् नक्या नियत हुआ। इसके श्रनंतर जब उक्त बादशाह मर गया और श्रशांति मची तब यह वहाँ से गरीवी में हिंदुस्तान चला आया। इसकी संतान इसी देश में रह गई।

संजेप में जहाँगीर के समय एक सैयद गहमृद को मुख्तार खाँ की पदवी और दो हतारी १२०० सवार का मंसव मिला। एक यादशाह के अंत समय में यह दिली शांत का स्वेदार नियत हुआ। शाहजहाँ के राज्य के आरंभ में पटना शांत के शंत-गंत जिसकी सीमा बंगाल से मिली हुई है, सुंगेर सरकार की जागीर इसे मिली। बहुत दिनों तक यह यहीं रहा। १० वें वर्ष में विहार का प्रांताध्यत्त श्रव्दुल्ला खाँ फीरोज जंग यहाँ के कुल सहायकों के साथ प्रताप उज्जैनिया को दमन करने चला, जो उस प्रांत के उपद्रवी जमींदारों में से एक था। मुख्तार खाँ सेना का हरावल चुना गया । उस देश की राजधानी भोजपुर के दुर्ग में वह उपद्रवी जा बैठा श्रीर छ महीने घेरे के पर उस पर श्रधिकार हो गया परंतु यताप अपनी हवेली को हड़ कर युद्ध करने लगा। उसका विचार था कि इस वीच वाहर निकल जाने का अवसर मिल जायगा। मुस्तार खाँ सेना का प्रवंधक था, इसिलए फाटक पर अपना मोर्चा वाँधकर उसने बहुत प्रयत्न किया। यहाँ तक कि एक दिन-रात्रि से अधिक नहीं बीता था कि वह साहस छोड़कर शरणार्थी हो वाहर निकल आया। इस कार्य के वाद प्रायः एक महीना बीता था कि उसी वर्ण सन् १०४५ हि० के छारंभ में एक श्रफगान ने, जो इसकी जागीर का प्रजंधकर्ता था, हिसाव जाँच करते समय इसपर तलवार चलाई। यद्यपि मुख्तार खाँ ने भी एक जमधर उसके सिर पर चलाया पर वह सफल नहीं हुआ। उपिथत लोगों ने उस दुष्ट को मार डाला। मुख्तार खाँ भी उस चोट से मर गया। कहते हैं कि वकाया हिसाव को माँगने में कड़ाई कर इसने श्रामिलों से स्पृतिपत्र तेयार कराया और फिर महाल भी ले लेना चाहा। उसने बहुत प्रार्थना की पर दया न कर कैंद् और शिकंजे का दंड दिया। जब उठ कर भीतर जाने लगा तब रास्ता रोककर उसने यह चोट की। श्रजमेर में ख्वाजगी हाजी मुहम्मद की कत्र के पास घेरे की बाहरी दीबार के भीतर गाड़ा गया। इसके तीन पुत्र

### ( ২৩২ )

शम्मुद्दीन खाँ मुस्तार खाँ, वारावखाँ विश्वीर जानसिपार खाँ है का वृत्तांत श्रलग श्रलग दिया हुआ है।

१. इसी भाग का पृत्र ३६६-७१ देखिए।

२. मुगल दरवार भाग ३ पृष्ठ ४२५-७ देखिए।

३. मुगल दरवार भाग ३ पृ० २७६-८० देखिए।

### मुगल खाँ

यह जैन खाँ कोका का पुत्र था। जहाँगीर के समय एक हजारी ५०० सवार के मंसव तक पहुँचा था । शाहजहाँ के राज्य के ष्रारंभ में यह राजधानी काबुत का दुर्गाध्यत्त होकर वहाँ गया । जब ६वें वर्ष में वादशाह दौलतावाद में जाकर ठहरे श्रीर बादशाही सेनाएँ प्रसिद्ध सदीरों के अधीन आदिलशाही राज्य में ल्ट मार करने तथा निजामशाही राज्य के वचे हुए दुर्गी को लेने के लिए नियत हुईं तव मुगल खा पाँच सदी ४०० सवार मंसव में तरकी पाकर खानदौराँ नसरतजंग के साथ नियुक्त हुआ। इस वर्ष के श्रंत में सर्दार के साहस तथा वीरता से ऊदिगरि दुर्ग, जो वालाघाट के दृढ़ दुर्गी में से है श्रीर मुहम्मदा वाद वीदर प्रांत के श्रांतर्गत है, 🗕 जमादि उल् श्रव्यक्त सन् १०४६ हि० को तीन महीने कुछ दिन के घेरे के श्रनतर वादशाही श्रधि-कार में चला श्राया। मुगल खां को पांच सदी ५०० सवार की तरकी मिली श्रीर उस दृढ़ दुर्ग की रचा तथा प्रदांप पर नियत हुआ । यहाँ यह बहुत दिनों तक रह कर उदारत। तथा बीरता के लिए प्रसिद्ध हुआ।

इन पंक्तियों के लेखक को शाहत्र्यालम वादशाह के जल्म के १४वें वर्ष ११८८ हि० में यह दुर्ग देखने में श्राया श्रोर इमारत

मुगल दरवार भाग ३ पृ० ३३७-४३ देखिए।

की एक दीवार पर, जो हुर्ग के भीतर थी, एक पत्थर लगा था जिस पर हुर्ग के विजय की तारीख तथा उसका मुगल खाँ के नाम होना खुदा हुआ था। स्यात् उक्त खाँ की आज्ञा से ऐसा हुआ था। इसके अनंतर दरवार जाने पर १ न्वें वर्ष में इसे ढाई हजारी २००० सवार का मंसव मिला। इसी समय जब खानदीराँ नसरतजंग द्विण का सूवेदार नियत होकर उधर गया तब मुगल खाँ भी ढंका पाकर सूवेदार के साथ नियत हुआ। २४ वें वर्ष में उट्टा का सूवेदार नियत होने पर यह गुजरात के मार्ग से उस खोर चंला। यह साहसी तथा प्रसन्नचित्त मनुष्य था। जो छुछ समय पर आ पड़ता था उसे पूरा करने में कोई कमी नहीं करता था। यह अच्छा नाम अर्जन करने में वरावर दत्तिचत्त रहता।

खाराम पसंद होने के कारण जब उक्त खाँ ऐसा न कर सका किं खपने को कंधार की चढ़ाई के लिए शाहजादा मुहम्मद दाराशिकोह की सेवा में पहुँचा सके तब इस कारण इसका तीन हजारी २००० सवार का मंसव तथा जागीर छिन गई। छुछ दिन इसने इसी प्रकार विताया तथा कष्ट उठाया। खंत में २० वें वर्ष में दाराशिकोह की प्रार्थना पर इसे पंद्रह सहस्र रूपए की वार्षिक चृत्ति मिल गई। इसकी मृत्यु की तारीख का पता नहीं लगा। कहते हैं कि शिकार का प्रेमी था तथा गाने वजाने का शोकीन था। गाने वजाने वाले वहुत से इसने इक्टा किए थे।

### मुगल खाँ अरव शेख

यह वलख के ताहिर खाँका पुत्र था। विता के समय में श्रपनी योग्यता से तत्सामयिक वादशाह श्रौरंगजेव का परिचय प्राप्त कर इसने घ्यपना विश्वास बढ़ाया । ६ वें वर्ष में मुगल खाँ की पदवी इसे मिली। इसके बाद यह अर्ज मुकरेर का दारोगा नियत हुआ। १३ वें वर्ष में इसका मंसव बढ़कर दो हजारी हो गया खोर मुलतिकत खाँ के म्थान पर गुर्जबदीरों का दारोगा वनाया गया। इसी वर्ण इसे मीर तुजुक का पद तथा सीने की छड़ी मिली। १५ वें वर्ष में यह कोशवेगी नियत हुआ। १६ वें वर्ण में किसी कारण से इसका मंसव थार जागीर छिन गई। वाद में कम मंसव बहाल हुआ। २१ वें वर्ण में रुहुल्ला खाँ के स्थान पर यह श्राख्त:वेगी नियत हुआ। इसके वाद यह द्विए भेजा गया । जब बादशाह उदयपुर से लॉटकर अजमेर में आकर रहे तब यह सेवा में उपस्थित होने पर मीर तुज्रक नियत हुआ। इसके बाद साँभर तथा डीडवाणा के वलवाइयों का यह दंड देन गया। २६ वें वर्ष में जब दुर्जनसिंह हाड़ा ने वृंदी को घेर कर उस पर श्रधिकार कर लिया तव यह उसे दमन करने के लिए र्नेयार हुद्या । इसके बृंदी पहुँचने पर दुर्जनिसिंह ने दुर्ग का फाटक वंद कर लिया और इसने वड़े वेग के साथ उस पर धाक्रमण किया । तीन पहर तक नीर नथा गोली वरसती रही । श्रंत में रात्रि के श्रंधकार में वह उपद्रवी श्रामफल हो भाग निकला श्रीर राव भावसिंह हाड़ा का पौत्र श्रानिरुद्धसिंह श्राज्ञानुसार श्रपनी सेना के साथ दुर्ग में गया, जो दरवार से छुट्टी पाकर साथ श्राया था। मुगल खाँ लोटकर द्रवार में सेवा में उपस्थित हुआ श्रोर विलग्नत पाकर प्रशंसित हुआ। २५ वें वर्ष में खानजमाँ के स्थान पर मालवा का सुवेदार नियत हुआ और जुल्फिकार नामक हाथी के साथ इसका मंसव वहकर साहे तीन हजारी ३००० सवार का हो गया। उसी वर्ष के श्रंत में सन् १०६६ हि० (सन् १६=४ ई०) में इसकी मृत्यु हो गई। इसका पुत्र पिता की पद्वी पाकर बादशाही सेवा में दत्तचित्त रहा । श्रीरंगजेव की मृत्यु के वाद बहुत दिनों तक इसने राजधानी में श्रकर्मरुवता में विताया। लिखने के कुछ वर्ष पहिले इसकी मृत्यु हो गई। मर्यादा के विचार से यह खाली नहीं था। आसफजाह फरहजंग की खी सैयदः वेगम की यहिन इसके यर में थी। जब कि वह सदीर द्विण से दरवार खाकर एक सर्वार हो गया तथ भी इसने उससे मेल करना दूर श्राना जाना भी यंद कर दिया।

# मुजफ्फर खाँ तुरवती

इसका नाम ख्वाजा मुजफ्फर ऋली था और यह वेराम खाँ का दीवान था। उपद्रव के समय जव वैराम खाँ वीकानेर से पंजाव की श्रोर चला तब वह मिर्जा अन्दुरहीम को, जो उस समय तीन वर्ष का था, परिवार तथा माल के साथ तरहिंद दुर्ग में, जो उसके पुराने तथा पालित सेवक शेर महम्मद दीवाना की जागीर में था, छोड़कर आगे वढा । उस स्वामिद्रोही ने कुल माल हड़प लिया और खाँ के साथियों को अनेक प्रकार के कप्ट दिए। वैराम खाँ ने ख्वाजा को देपालपुर से उसे समभाने वुमाने के लिए भेजा पर उस कठोर अत्याचारी ने ख्वाजा को कैंद्र कर द्रवार भेज दिया। साम्राज्य के सर्दारों ने उसे मार डालने को बहुत कुछ कहा सुना पर अकबर ने दोषी पर कृपा करके तथा गुणप्राहकता से इसे न्मा कर दिया। यह कुछ दिन पर्गना पुर-सहर की अमलदारी पर रहा। अपनी मितव्ययिता से यह वयू-तात का दीवान नियत हुआ।

जव इसकी कर्मठता तथा अच्छी योग्यता को वादशाह ने समभ लिया तब इसे दीवानी का ऊँचा पद और मुजफ्फर खाँ की पदवी दी। ११ वें वर्ष में उक्त खाँ साम्राज्य के माली जमा को, जो वैराम खाँ के समय से आदमियों की अधिकता तथा देश की कमी से नाम की और बढ़ने से नई सम्मति के अनुसार वेतन दिया जाने लगा था, दफ्तर से निकालकर अपने विचार तथा कानृतगोयों के कथन के अनुसार पश्चिमोत्तर प्रांत का अनु-मान कर कर उगाहने के लिए दूसरे जमा (की प्रथा) चलाई। यद्यपि वास्तविक आय न हुई पर पहिले की जमा से यदि वर्तमान आय कम हो, ऐसा ट्र नहीं है। अभी तक घोड़ों के दाग की प्रथा नहीं चली थी इसलिए अमीरों तथा शाही नीकरों के लिए मुजफ्कर खाँ ने संख्या निश्चित कर दिया कि हर एक कुछ श्रादमी रखा करें। श्रमीरों के यहाँ रहनेवाले सिपाहियों की तीन श्रेणियाँ वनाईं। प्रथम का प्रति वर्ष श्रइतालीस सहस्र दाम, द्वितीय को वत्तीस सहस्त खाँर तृतीय को चौवीस सहस्र। १२ वें वर्ष में वादशाह को ज्ञात हुआ कि सुजफ्कर खाँ ने सिवाई से कुनुव खाँ नामक इलाका अपने नाम कर लिया है। वादशाह को यह बुरा कार्य बहुत नापसंद् आया इसलिए आज्ञा दी कि उसकी मुजफ्कर खों से अलग कर रज्ञा में रखें। मुजफ्कर खाँ ने अदूरदर्शिना से फकीरी पोशाक परिहकर जंगल की राह ली। वादशाह ने बड़ी कृपा तथा द्या से, जो उसपर थी, उसकी फिर इच्छा पूरी कर दी। १३ वें वर्ण में एक दिन वादशाह के सामने चीपड़ का खेल हो रहा था। गुजफ्कर खाँ ने दुस्साहस करके कई खराब हरकतें कीं जिससे बादशाह ने ध्यपने विख्वास से गिराकर इसे कावा विदा कर दिया। बुद्धिमान बादशाह गण खेलों ही में मनुष्यों की प्रकृति की जाँच कर लिया करने हैं और खेल का बाजार गर्म रत्वकर चतुर मनुष्यों के भाव सनक लेते हैं। पार्श्ववर्ती दरवा-रियों के लिए उचित है। कि खेल में भी खामिभक्ति की मयीदा तथा नियम न होतें। उनवंशस्य इस जानि की कृपाल प्रकृति कां ये नर्वीपरि समनों, जो अपना भला चाहें।

संचेपतः श्रकबर वादशाह ने इसकी श्रच्छी सेवाश्रों पर दृष्टि रखकर मार्ग ही में से इसे बुला लिया। जिस समय बादशाह सूरत दुर्ग घेरे हुए थे उसी समय यह सेवा में उपस्थित हुआ। १८ वें वर्ष में ऋहमदाबाद के पास से यह मालवा में सारंगपुर के शासन पर भेजा गया। उसी वर्ष सन् ६८१ हि० (सन् १४७४ ई०) में बुलाए जाने पर दरवार गया श्रीर इसे जुम्ल-तुल्मुल्क की पदवी के साथ वकील का पद दिया गया। सारे हिंदुस्तान के कुल कार्यों का प्रवंध इसके अधिकार में हो गया। इसपर भी इसने फिर वादशाह की मर्जी के विरुद्ध कुछ कार्य कर डाले जिससे यह पद से गिरा दिया गया । वादशाह के पटना से लौटने के समय जब एक सेना रोहतास विजय करने पर नियत हुई तब इसे बिना मुजरा किए ही सहायक बनाकर साथ बिदा कर दिया। उस प्रांत में ख्वाजा शम्सुदीन खवाफी के, जो साथ नियत था, साहस तथा सांत्वना दिलाने से इसने श्रच्छा कार्य किया खीर वहाँ के विद्रोहियों तथा उपद्रवियों का अच्छी तरह दंड देकर हाजीपुर को फिर खाली कराया, जिसपर अफगान श्रधिकृत हो गए थे। इस अन्छी सेवा के उपलच्च में २० वें वर्ष में दरवार से चौसा उतार से गढ़ी तक के प्रांत का शासन इसे मिला।

कहते हैं कि हाजीपुर के विजय के अनंतर, जिसका हाल प्रसिद्ध हो चला था, समाचार आया कि गंडक नदी के उस पार विद्रोही श्रफगान इकट्ठा होकर बलवा करना चाहते हैं। मुजफ्फर याँ ने उस झुंड को दमन करने का साहस कर उसके पास पड़ाब हाला छोर स्वयं कुछ आदिमियों के साथ नदी की गहराई तथा उतार का स्थान देखने के लिए निकला कि एकाएक उस ओर श्रव के चालीस संवार दिखलाई पड़े। ख्वाजा शम्सुदीन तथा श्चरव बहादुर को संकेत किया कि श्वागे दूर बढ़कर नदी उतर इन शसतर्क लोगों को दंड देवें। उन सबने भी यह पता पाकर सहायता मँगवाई पर स्वाजा को देखते ही तुरंत भागने को तेयार हए। मुजफ्फर खाँ जल्दीकर नदी उतर ख्वाना से ना मिला पर डसी समय उनकी सहायता भी आ गई जिससे वे एक वार लीट पड़े। खाँ के साथ के घोड़े खादमी परास्त होकर नदी में जा पड़े श्रीर नष्ट हो गए। पास या कि मुजफ्कर खाँ भी उन्हीं लहरों में नष्ट हो जाय कि ख्वाजा शम्म्रदीन इसके घोड़े की वाग पकड़कर पहाड़ की श्रोर चल दिया श्रोर एक तेज दोड़नेवाले को पड़ाव में भेजा कि स्यात् कोई सहायता को पहुँचे। ख्वाजा श्रीर श्ररव यहादुर ने तीरों से शत्रु की फ़ुर्ती में वाधा डाली, जो पीछा नहीं छोड़ रहे थे, पर मुजपफर खाँ कर्ट में पड़ गया था।

सेना में मुजफ्तर खों के मारे जाने का समाचार फैज गया था छोर हर एक भागने की फिक में था कि इसी वीच वह शीव्रगामी सहायता माँगने छा पहुँचा। खुदादाद वर्लास छादि तीन सो सवारों के साथ नदी पार कर वहाँ जा पहुँचे। शब्रु की शिक्त भी बहुत प्रयत्त करने के कारण नष्ट हो चुकी थी छतः इन लोगों के छाते छाते साहस छोड़कर वे भाग निकले। मुजप्त प्रतः याँ मानों नया प्राण पाकर छात्र पीछा करने लगा। इसके दुसरे दिन उनके स्थान पर धावा कर यहुत लूट इक्टी की। २२ वें वर्ष में दरवार पहुँचकर यह साम्राच्य के काम में लगा गया। राजा दोडरमल छोर नवाजा शाह मंसूर वर्जार इससे

मिलकर साम्राज्य में माल तथा नीति के सभी कार्य करते रहे। जब बंगाल का सुवेदार खानजहाँ मर गया तब मुजफ्फर खाँ उस विस्तृत प्रांत का शासक नियत हुआ। २५वें वर्ष में ख्वाजा शाह मंसूर कड़ाई तथा मितव्ययता के विचार से पुराने वाकी धन को विहार तथा वंगाल के अमीरों से वसूल करने का प्रयत्न करने लगा तब मासूम खाँ काबुली आदि विहार के जागीरदारों ने इसी कारण विद्रोह कर दिया । मुजफ्कर खाँ, जिसमें सदीरी तथा अमलदारी दोनों थी, बिहार के उपद्रव को सुनकर भी बंगाल में उस बेहिसाब वाकी को आद्यियों की जागीर से वसूल करने लगा। तहसील करनेवाले गुमास्तों का काम कठिन हो गया । अमीर लोग इस कड़ाई के कारण इससे घृणा करने लगे। बाबा खाँ काकशाल ने बंगाल के खन्य जागीरदारीं के साथ बलवा कर दिया थांर बरावर युद्ध करते हुए वे परास्त होते रहे। श्रंत में बहुत श्रधीनता तथा नम्रता उन सबने दिख-लाई पर मुजफ्कर खाँ घमंड दिखलाता रहा यहाँ तक कि विहार के विद्रोहियों ने भी पहुँच कर संख्या की अधिकता हो जाने से फिर से उपद्रव आरंभ कर दिया और मुजफ्फर खाँ का सामना करने के लिए आ डटे। प्रतिदिन युद्ध होता रहा श्रीर वादशाही सेना विजयी होती रही। श्रंत में निरुपाय होकर उन सब ने उड़ीसा में जाकर रहने का निश्चय किया। इसी समय वादशाही सेना में से कुछ म्वामिद्रोही उपद्रवी घालग हो कर उनसे जा मिले, जिससे मुजफ्फर खाँ का कुल उपाय विगइ गया । यद्यपि इनसे बहुत कहा गया कि इस वाकी हिसाय का रूपया उनसे न माँगा जायगा क्योंकि वह उसी का उठाया हुआ है

पर उन्होंने निराश होने के कारण कुछ नहीं सुना। जब श्रिधिकारी का हृद्य स्थानच्युत हो जाता है तव कार्यकर्ता गण का क्या कहा जाय। आद्मियों ने अलग होना आरंभ किया श्रोर विचित्र यह कि रात्रु साहस छोड़ चुके थे कि मुजफ्फर खाँ से किस प्रकार युद्ध किया जाय कि एकाएक सेनापति खाँ नश्वर जीवन को वीरता से देने के विचार को छोड़कर दुर्ग टाँडा में जा बैठा। शत्रु ने साहस पकड़ कर जान छोड़ने तथा हज को जाने के लिए मार्ग देने का इस शर्त पर संदेश भेजा कि तिहाई हिस्सा माल का दे दें। इसी बीच मिर्जा शरफ़दीन हुसेन ने केंद्र से भागकर मुजफ्फर खाँ की घवड़हट की सूचना शत्रुओं को दी जिससे वे श्रोर भी उत्साहित हो दुर्ग के नीचे श्रा पहुँचे। श्रपने सेवकों के साथ प्राण ट्रेने को तैयार मुजफ्कर खाँ को केंद्रकर उसी वर्ष सन् धन्म हि० के रवी बल्या व्या महीने में मार ढाला। मियाँ रफीक के कटरा के पास आगरा की जामः मस्जिद को मुजफ्फर खाँ ने वनवाया था ।

मिलकर साम्राज्य में माल तथा नीति के सभी कार्य करते रहे। जव वंगाल का सूवेदार खानजहाँ मर गया तव मुजफ्फर खाँ उस विस्तृत प्रांत का शासक नियत हुआ। २५वें वर्ष में ख्वाजा शाह मंसूर कड़ाई तथा मितव्ययता के विचार से पुराने वाकी धन को विहार तथा वंगाल के अमीरों से वसूल करने का प्रयत्न करने लगा तब मासूम खाँ कावुली आदि विहार के जागीरदारों ने इसी कारण विद्रोह कर दिया। मुजफ्कर खाँ, जिसमें सदीरी तथा अमलदारी दोनों थी, बिहार के उपद्रव को सुनकर भी बंगाल में उस वेहिसाव वाकी को आद्मियों की जागीर से वसल करने लगा। तहसील करनेवाले गुमास्तों का काम कठिन हो गया । अमीर लोग इस कड़ाई के कारण इससे घृणा करने लगे। बाबा खाँ काकशाल ने वंगाल के अन्य जागीरदारों के साथ बलवा कर दिया और बरावर युद्ध करते हुए वे परास्त होते रहे। अंत में वहत अधीनता तथा नम्रता उन सवने दिख-लाई पर मुजफ्कर खाँ घमंड दिखलाता रहा यहाँ तक कि विहार के विद्रोहियों ने भी पहुँच कर संख्या की अधिकता हो जाने से फिर से उपद्रव आरंभ कर दिया और मुजफ्फर खाँ का सामना करने के लिए आ डटे। प्रतिदिन युद्ध होता रहा श्रीर वादशाही सेना विजयी होती रही। श्रंत में निरुपाय होकर उन सब ने उड़ीसा में जाकर रहने का निश्चय किया। इसी समय वादशाही सेना में से कुछ स्वामिद्रोही उपद्रवी घालग हो कर उनसे जा मिले, जिससे मुजफ्फर खाँ का कुल उपाय विगड़ गया । यद्यपि इनसे बहुत कहा गया कि इस वाकी हिसाब का रुपया उनसे न माँगा जायगा क्योंकि वह उसी का उठाया हुआ है

पर उन्होंने निराश होने के कारण कुछ नहीं सुना। जब श्रिधिकारी का हृद्य स्थानच्युत हो जाता है तव कार्यकर्ता गए। का क्या कहा जाय। श्रादिमयों ने श्रलग होना श्रारंभ किया श्रीर विचित्र यह कि शत्रु साहस छोड़ चुके थे कि मुजफ्फर खाँ से किस प्रकार युद्ध किया जाय कि एकाएक सेनापति खाँ नश्वर जीवन को बीरता से देने के विचार को छोड़कर दुर्ग टाँडा में जा वैठा। शत्र ने साहस पकड़ कर जान छोड़ने तथा हज को जाने के लिए मार्ग देने का इस शर्त पर संदेश भेजा कि तिहाई हिस्सा माल का दे दें। इसी वीच मिर्जा शरफुदीन हुसेन ने कैद से भागकर मुजफ्फर खाँ की घवड़हट की सूचना शतुओं को दी जिससे वे श्रीर भी उत्साहित हो दुर्ग के नीचे श्रा पहुँचे। श्रपने सेवकों के साथ प्राण देने को तैयार मुजफ्फर खाँ को केंद्रकर उसी वर्ष सन् ६८५ हि॰ के रवीउल् अव्वल महीने में मार ढाला। मियाँ रफीक के कटरा के पास आगरा की जामः मस्जिद को मुजफ्फर खाँ ने बनवाया था।

मिलकर साम्राज्य में माल तथा नीति के सभी कार्य करते रहे। जव वंगाल का सुवेदार खानजहाँ मर गया तव मुजफ्फर खाँ उस विस्तृत प्रांत का शासक नियत हुआ। २४वें वर्ष में ख्वाजा शाह मंसूर कड़ाई तथा मितव्ययता के विचार से पुराने वाकी धन को विहार तथा वंगाल के अमीरों से वसल करने का प्रयत्न करने लगा तब मासूम खाँ कावुली आदि विहार के जागीरदारों ने इसी कारण विद्रोह कर दिया । मुजफ्कर खाँ, जिसमें सर्दारी तथा अमलदारी दोनों थी, बिहार के उपद्रव को सुनकर भी बंगाल में उस वेहिसाब वाकी को आद्मियों की जागीर से बसल करने लगा। तहसील करनेवाले गुमास्तों का काम कठिन हो गया । अमीर लोग इस कड़ाई के कारण इससे घुणा करने लगे। बाबा खाँ काकशाल ने वंगाल के अन्य जागीरदारों के साथ वलवा कर दिया और बरावर युद्ध करते हुए वे परास्त होते रहे। श्रंत में वहुत श्रधीनता तथा नम्रता उन सवने दिख-लाई पर मुजफ्कर खाँ घमंड दिखलाता रहा यहाँ तक कि विहार के विद्रोहियों ने भी पहुँच कर संख्या की अधिकता हो जाने से फिर से उपद्रव आरंभ कर दिया और मुजफ्फर साँ का सामना करने के लिए आ डटे। प्रतिदिन युद्ध होता रहा श्रीर वादशाही सेना विजयी होती रही। श्रंत में निरुपाय होकर उन सब ने उड़ीसा में जाकर रहने का निरचय किया। इसी समय वादशाही सेना में से कुछ स्वामिद्रोही उपद्रवी श्रलग हो कर उनसे जा मिले, जिससे मुजफ्फर खाँ का कुल उपाय विगड़ गया ! यद्यपि इनसे बहुत कहा गया कि इस वाकी हिसाय का रुपया उनमे न माँगा जायगा क्योंकि वह उसी का उठाया हुआ है

पर उन्होंने निराश होने के कारण कुछ नहीं सुना। जब श्रिधिकारी का हृदय स्थानच्युत हो जाता है तव कार्यकर्ता गए। का क्या कहा जाय। आद्मियों ने अलग होना आरंभ किया श्रीर विचित्र यह कि शत्रु साहस छोड़ चुके थे कि मुजफ्फर खाँ से किस प्रकार युद्ध किया जाय कि एकाएक सेनापित खाँ नश्वर जीवन को बीरता से देने के विचार को छोड़कर दुर्ग टाँडा में जा बैठा। शत्र ने साहस पकड़ कर जान छोड़ने तथा हज को जाने के लिए मार्ग देने का इस शर्त पर संदेश भेजा कि तिहाई हिस्सा माल का दे दें। इसी बीच मिर्जा शरफ़दीन हुसेन ने केंद्र से भागकर मुजफ्फर खाँ की घवड़हट की सूचना शत्रुओं को दी जिससे वे और भी उत्साहित हो दुर्ग के नीचे आ पहुँचे। अपने सेवकों के साथ प्राग् देने को तैयार मुजफ्फर खाँ को कैदकर उसी वर्ष सन् ६८८ हि॰ के रवीउल् अञ्चल महीने में मार ढाला। मियाँ रफीक के कटरा के पास आगरा की जामः मस्जिद को मुजफ्फर खाँ ने चनवाया या।

## सैयद मुजफ्फर खाँ बारहा व सैयद लश्कर खाँ वारहा

ये दोनों शाहजहाँ के समय के सैयद खानजहाँ के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के समय ये दोनों सैयद शेरजमाँ छोर सेयद सुनौवर छोटे वय के थे। वड़ा भाई सैयद मंसूर शंका से साहस छोड़कर वादशाही दरवार से भाग गया। शाहजहाँ ने विशेष छुपा दृष्टि से, जो मृत खाँ पर थी, इन दोनों छल्पवयरकों के पालन करने के विचार से प्रत्येक को एक हजारी २४० सवारों का मंसव प्रदान किया छोर हर प्रकार के दरवारी कार्य के मुत्सदी नियत कर दिए। २० वें में जब वादशाह लाहौर से काबुल की छोर रवानः हुए तब ये दोनों युवक सेयद खानजहाँ के दामाद सेयद छालों के साथ राजधानी (लाहौर) के दुर्ग के छध्यच नियत हुए। लौटने पर छागरे जाते हुए भी उक्त पद पर ये दोनों वहाल रहे। २२ वें वर्ष में जब फिर वादशाह काबुल की छोर चले तब ये दोनों लाहौर नगर के छध्यच पुनः नियत किए गए।

जब इन दोनों को कुछ योग्यता श्रीर श्रनुभव हो गया तब शाही श्राज्ञा से वे उन्नति के मार्ग पर शीव्रता से बढ़ने को प्रोत्साहित किए गए। ३० वें वर्ष में जब बादशाह ने एक सेना मीरजुनला के सेनापतित्व में दिच्ण के स्वेदार शाहजादा मुहम्मद श्रीरंगजेब बहादुर के साथ बीजापुर पर सेजा तब संयद शेरजमाँ मी उस सेना में नियत हुआ। अभी इस चढ़ाई का कार्य पूरा नहीं हुआ था कि दाराशिकोह ने शाहजहाँ को वहकाकर सहायक सेना को लोट छाने की छाज्ञा भेज दी। बहुत से सदीरों तथा मंसवदारों ने शाहजादे से विना पूछे सामान वाँधकर हिंदुस्तान का नार्ग लिया पर थोड़े लोग भलमनसाहत तथा साभाग्य से शाहजारे की सेवां में रहने की दृढ़ इच्छा से दरवार नहीं गए। शेरजमा भी इन्हीं में से एक था। उसी समय के आसपास जव शाहजारे ने साम्राज्य पर अधिकार करने के विचार से तैयारी की श्रीर नर्मदा नदी पार किया तब यह मंखय के बढ़ने श्रीर मुजफ्फर खाँ की पदवी पाने से, जिस नाम से इसका पिता पहिले प्रसिद्ध था, सम्मानित हुआ। भयानक युद्धों में हरावली में रहकर वह हुद् राजभक्तों का अप्रणी वन गया। शाह् शुजाअ के युद्ध के द्यनंतर का, जो खाजवा युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, इसका छुञ्ज वृत्तांत इमें नहीं मिला । इसका नाम न जीवित लोगों की सूची में धाँर न नीचे लिखे विवरण में श्राया है।

संयद मुनीवर, जो वादशाह की सेवा में था, दाराशिकोह के साथ के युद्ध में उसके वाएँ भाग की सेना में नियत था, जहाँ सभी सेंयद लोग छोर जिली के छादमी नियुक्त थे। छोरंगजेव के राज्य में खाँ की पदवी पाकर दिल्ला में नियत हुछा छोर राजा जयसिंह के साथ, जिसने शिवाजी के कार्य में छोर वीजापुर प्रांत के लटने में प्रयत्न किया था, इसने भी शत्रुष्ठों पर छाकमण कर वीरता तथा दहता दिखलाई। इसके बाद दरबार पहुंचकर १० वें वर्ष में शाहजादा मुहम्मद मुखळाग के छाथीनस्थों में नियत हुछा, जो दिल्ला दा नाजिन हमाया गया था। इसके

श्रनंतर १२ वें वर्ष में दरवार श्राने पर ग्वालिश्रर का फौजदार नियुक्त हुआ। २१ वें वर्ष में शुभकरण बुंदेला के स्थान पर राठ महोवा श्रीर जलालपुर खँडोसा का फौजदार हुआ। कुछ दिन यह आगरे का सूवेदार रहा पर वहाँ चोरी डाँके के कारण श्रशांति फैलने की शंका से यह वहाँ से हटा दिया गया। कुछ समय तक बुढ़ानपुर की रत्ता पर नियत रहा। ३२ वें वर्ष में सैयद अञ्दुल्ला खाँ बारहा के स्थान पर यह वीजापुर का अध्यत्त वनाया गया । इसके पुत्र वजीहृद्दीन खाँ को वहीं के राजदुर्ग १ की अध्यत्तता मिली । देवयोग से रामराजा के कुछ सर्दारगण, जिन्हें सैयद् अब्दुल्ला खाँ ने अपनी सूवेदारी के समय में शीवता कर पकड़ लिया था और शाही आज्ञा से राजदुर्ग में कैद कर दिया था, जैसे हिंद्राव, भेरजी तथा कई अन्य एक रात्रि में ऐसे कैदलाने से भाग गए। इस पर उक्त खाँ श्रपने पुत्र के साथ मंसव की कमी होने से दंखित हुआ। इसके वाद यह जिंजी दुर्ग की चढ़ाई पर नियत हुआ। यद्यपि नाम व पद के अनुसार इसके पास सामान श्रादि न थे, सदा ऋण यस्त रहता श्रीर इस पर सरकारी सहायता चढ़ी रहती थी पर तव भी यह बुद्धि या समभदारी से खाली न था। एक दिन, जब शाहजादा मुहम्मद कामवख्श तथा जुम्लतुल्मुल्क असद खाँ जिजी के पास पहँचे

१. यहाँ यक किला राज्य दिया हुत्रा है, जिसका अर्थ राजाओं या बादशाहों के उस दुर्ग रूपी महल से है, जिसमें उनका निवासस्थान रहता है। यह बड़े दुर्ग के भीतर या राजधानी में होता है। अनुवाद में इसका राजदुर्ग नाम दिया गया है।

श्रीर जुल्फिकार खाँ नसरत जंग ने, जो पहिले से घेरा डाले हुए था, स्वागत की प्रथा पूरी की, तव शाहजादा दरबार में बैठा श्रीर डसने जुम्ल्तुल्मुल्क, नसरत जंग तथा सरफराज खाँ दिन खनी को बैठने की श्राह्मा दी। उक्त खाँ, जो नसरत जंग से वरावरी का दावा रखता था श्रीर यह कार्य उसका विरोधी था, इस कारण दु:खी होकर दरवार से वाहर निकल श्राया श्रीर फिर न गया। उसकी मृत्यु का समय नहीं ज्ञात हुआ।

# मुजफ्फर खाँ मीर अब्दुर्रजाक मामूरी

यह मामूरावाद के शुद्ध वंश के सैयदों में से था, जो नजफ श्रशरफ में एक मोजा है। इसके पूर्वज हिंदुस्तान श्राए। मीर बुद्धिमानी तथा योग्यता में अपने समय का एक था। अकदर के राज्यकाल में कुछ दिन सेवा करने के अनंतर यह वंगाल की सेना का बख्शी नियत हुए। जब वहाँ के प्रांताध्यच् राजा मानसिंह कछवाहा शाहजादा सुलतान सलीम के साथ राणा सीसोदिया की चढ़ाई पर नियत हुए और उस प्रांत का कार्य अद्रद्शिता से अपने श्रल्पवयस्क पोत्रों पर छोड़ गए तब ४४ वें वर्ष में वहाँ के उपद्रवियों ने कतलू लोहानी के पुत्र को, जो वहाँ के सर्दारों में से एक था, श्रमणी बनाकर वलवा कर दिया। राजा के श्राद-मियों ने कई बार युद्ध किया पर परास्त हो गए। मीर इसी बीच केंद्र हो गया। इसी समय दैवयोग से शाहजादा भी विद्रोही हो इलाहाबाद में जा बैठा। राजा मानसिंह बंगाल जाने की छुट्टी पाकर वलवाइयों को दंड देने गया। शेरपुर के पास युद्ध हुआ श्रोर शत्रु पराग्त हो गया। इसी युद्ध में मीर हथकड़ी वेड़ी से जकड़ा हुआ मिला। उसे उसी हालत में हाथी पर रख छोड़ा था श्रीर एक मनुष्य को नियत कर रखा था कि पराजय होने पर उसे मार डालें। उस मारकाट में संयोग से वह मनुष्य गोली लगने से मर गया और मीर मृत्यु से वच गया। इसके अनंतर द्रवार पहुँचने पर यह वादशाह का कृपापात्र हुआ।

मीर पहिले उक्त शाहजारे के साथ नियत होने पर विना छुट्टी पाए दरवार चला आया था और वादशाही कृपा से वंगाल की वरुशीगिरी इसे मिली थी इस कारण मीर के प्रति शाहजारे में मनोमालिन्य बना हुआ था। राजगदी होने पर सेव कों पर कृपा रखने के कारण इसके दोप चमा कर पुराने मंसव पर वहाल कर दिया। इसे मुजपफर खाँ की पदवी देकर ख्वाजाजहाँ के साथ दितीय वर्खी का कार्य सींपा। इस कार्य में मीर ने अपनी भलाई तथा वड़प्पन के लिए ख्याति प्राप्त की।

जय मिर्जा गाजी चेग तर्खान की मृत्यु पर ठट्टा प्रांत चाद-शाही अधिकार में चला आया तव मिर्जी रुस्तम सफवी वहाँ का अध्यक् नियत हुआ और मुजफ्फर खाँ उस शांत की आय की जांच के लिए भेजा गया। श्रपनी योग्यता तथा श्रनुभव से पहिले की तथा वर्तमान की खाय को जाँच कर मिर्जी तथा उसके साथियों के वेतन की जागीर निश्चित कर यह लौट श्राया । जहाँगीर के राज्यकाल के श्रंत में यह मालवा का सूवेदार हुआ। अहाँगीर की मृत्यु पर जब शाहजहाँ दिच्छा के सुवेदार खाननहीं लोदी के दुर्व्यवहार तथा उद्दंडता के कारण जुनेर से अइमदाबाद के मार्ग से राजधानी चला तब यह सुनाई देने लगा कि शाद बहाँ गुजरात से मांडू पर आ रहा है क्योंकि खानजहाँ का कोप तथा इसकी श्रिथिकतर स्त्रियों यहीं थीं। खानजहाँ ने अपने पुत्रों को सिकंदर दोतानी के साथ बुद्दीनपुर में छोड़कर तथा बाइशाही सेना के छुद्र नौकरों के साथ मांड् श्राकर सुजपकर हाँ से मालवा ले लिया । जब शाहजहीं हिंदुस्तान

#### ( ३६२ )

की गदी पर बैठा तब मुजफ्फर खाँ के स्थान पर महावत खाँ का पुत्र खानजमाँ वहाँ का अध्यक्त नियत हुआ। इस पर वाद-शाही कृपा नहीं हुई। यह एकांत में रहते हुए वहुत दिनों पर समय आने पर गर गया।

### मुजफ्फरजंग कोकलताश खानजहाँ वहादुर

इसका नाम मीर मलिक हुसेन था। इसका पिता मीर श्रवुल् मन्नाली खवाफी एक सैयद था, जो बुद्धिमानी तथा स्त्राचार के लिए प्रसिद्ध था ख्रीर फकीरी चाल पर दिन व्यतीत करता था। जव इसकी विवाहिता स्त्री शाहजहाँ महम्मद श्रीरंगजेव वहाहुर को दूध पिलाने की सेवा पर नियत हुई तव इसके पुत्रों मीर मुजफ्फर हुसेन तथा मीर मलिक हुसेन को योग्य मंसव मिला छीर वे साम्राज्य के सरदार हो गए। मुजयफर हुसेन का पालन पोपए शाहजहाँ बादशाह के यहाँ हुआ था, इस कारण उसके वृत्तांत से प्रकाश प्रगट होता है। मलिक हुसेन छोटी श्रवस्था से शाहजादे की सेवा में पालित हुआ और इससे उसका विश्वास बढ़ गया। २७वें वर्ष में शाहजारे की सेवा से दुखी होकर यह अलग हट गया और यादशाही सेवा करने की इच्छा से दक्षिण से दरबार चला श्राया। शाहजहाँ ने इसको सात सदी ७०० सवार का मंसव देकर सम्मानित किया। शाहजादे को इसकी मित्रता को तोड़ना पसंद न था इसलिए ३०वें वर्ष में श्रपने पिता से प्रार्थना की कि मलिक हुसेन को होशंगावाद ( हैंड़िया ) की कीजदारी दी जाय जिस वहाने से इसको दक्तिए। की श्रोर बुलाकर श्रपनी कृपा से आफर्पित करे। ३१वें वर्ष में जब शाहजादे ने हुर्ग भीदर को विजय करने के अनंतर कल्याण दुर्ग पर अधिकार फरने का विचार किया तथ मिलक हुसेन को नीलतकः दुर्ग लेने को नियत किया। दुर्ग के पास पहुँचने पर वहाँ वालों के बहुत प्रयत्न करने तथा रोकने पर भी इसने खडी सवारी धावा कर गढ़ पर अधिकार कर लिया तथा वहाँ के रचकों को क़ल घोड़ों तथा शस्त्रों के साथ केंद्र कर शाहजादे के पास भेज दिया। जिस समय साम्राज्य के लिए लड़ने को शाहजादा वुर्हानपुर से श्रागरे की श्रोर रवाना हुआ उस समय मलिक हुसेन का वहादुर लाँ की पद्वी मिली । इसकी वीरता तथा साहस को शाहजादा श्रच्छी प्रकार जानता था, इसलिए महाराज जसवंत सिंह के युद्ध में यह श्रम्मल की सेना के श्रय्याणियों में नियत हुआ। दारा शिकोह की लड़ाई में यह बाएँ भाग का सरदार नियत हुआ। युद्ध के उरसाह के कारण यह आगे वढ़कर हरावल के पास जा पहुँचा। एकाएक रुस्तम खाँ द् ज्ञिणी बाएँ भाग की छल सेना के साथ इसका सामना कर युद्ध करने लगा। मलिक हुसेन वड़ी वीरता तथा युद्ध कौशल दिखलाकर घायल होगया। इस विजय के घनंतर जब श्रोरंगजेब श्रागरे से दिल्ली की श्रोर रवाना हुश्रा त्तव इसका मनसब बढ़ाकर एक हजारी ५०० सवार का कर दिया श्रोर दारा शिकोह का पीछा करने पर नियत किया, जो युद्ध की तैयारा करने के विचार से लाहौर चला गया था। उक्त खाँ ने सतर्कता तथा कोशल से सतलज पार कर लिया जिसे शत्रु वड़ी दृद्ता से रोके हुए था तथा जिसे पार करना सुगम न था श्रीर वड़ी फ़ुर्ती तथा साहस से उन असवधानों पर आक्रमण कर दिया, जिससे वे साहस छोड़कर भाग गए। दाराशिकोह लाहोर में ठहरने का साहस न कर भक्वर की श्रोर चला गया । वीर खाँ खलीलुला खाँ के साथ मुलतान तक उसका पीछा करता हुआ

चला गया। खजवा युद्ध में जो शुजात्र के साथ हुआ था, वहादुर साँ को वादशाही मध्य सेना की सरदारी मिली थी, जहाँ इसने श्रव्ही वहादुरी दिखलाई। जव दारा शिकोह दूसरी वार श्रजमेर में युद्ध का सामान कर गुजरात की श्रोर भागा तव वहादुर खाँ ने राजा जयसिंह के साथ उस भगोड़े का पीछा करने में वड़ी फ़र्ती दिखलाई। जब दारा शिकोह ने कच्छ देश की छोर जाने के विचार से भक्खर का मार्ग पकड़ा छाँर सिंधु नदी पार कर घाघर के जमींदार मलिक जीवन के पास रवाना हुआ, जिससे इसका पुराना परिचय था। वहाँ कुछ दिन सुरताकर कंवार जाने के विचार से जब वह बाहर निकला, तब उस मित्र-ट्रोही जमींदार ने दारा को पकड़ लेने ही में अपनी भलाई समफकर सार्ग में उसे केंद्र कर लिया। उसने यह समाचार वहादुर खाँ को लिख भेजा श्रीर यह भी फ़ुर्ती से उस सीमा पर पहुँच गया। दारा को श्रपने श्रधिकार में लेकर राजा जयसिंह के साथ भक्खर होता हुआ फुर्ता से दरवार की ओर रवाना हो गया। १६ जी हिजा को दूसरे वर्ष दिल्ली पहुँचकर यह सेवा में उपस्थित हुआ। उस दिन दाराशिकोह को उसके पुत्र सिपहर शिकोह के साथ खुने सिर एक इधिनी पर वैठाकर दिल्ली के पुराने शहर तथा बाजार में घुमाकर विजराबाद के दृढ़ स्थान में सुरिक्ति रखा। दृसरे दिन २१ जी हिजा सन् १०६६ हि० को उसे मार कर हुमायूँ के नकवरे में गाड़ दिया। उक्त वाँ को एक मी घोड़े दिए गए, क्योंकि इन अनेक घायों में उसके बहुत से घोड़े नष्ट हो। गए थे। इसके अनंतर बहादुर बद्दगोती के दमन करने पर यह नियन हुआ, जिसने देसवाड़े में उपद्रव मचा रखा था। इस कार्य के

करने के अनंतर इसको खानदोराँ के स्थान पर इलाहाबाद की सूवेदारी का फर्मान तथा पाँच हजारी ५००० सवार का मंसव मिला श्रोर यह वहुत दिनों तक उस प्रांत की सुवेदारी करता रहा। १० वें वर्ष यह महावत खाँ के स्थान पर गुजरात का सूवेदार नियत हुआ श्रोर इलाहाबाद से उस श्रोर जाकर बहुत दिनों तक वहाँ का प्रंवंध करता रहा। १६ वें वर्ष इसका मंसव बढ़ कर छ हजारी ६००० सवार दो श्रारपा सेह श्रारपा का होगया श्रीर इसे खानजहाँ वहादुर की पदवी देकर शाहजादा मुहम्मद श्राजम के वकीलों के स्थान पर दक्षिण की सूवेदारी पर नियत किया। इसके पास अच्छा खिलअत और जड़ाऊ जमधर गुर्ज वर्दारों के हाथ भेजा गया श्रोर श्राज्ञा भेजी गई कि उसे माही मरातिब रखने का स्वत्व भी दिया जाता है, इस लिए वह स्वयं वनवा ले। काम करने के उत्साह में इसने उसी वर्ष साठ कोस का धावा मार कर शिवाजी भोसला को गहरी हार दी श्रौर वहुत लूट बटोरा, जिसने उस समय बड़ी लूट मार करते हुए द्त्रिण के निवासियों का प्राण संकट में डाल रखा था। इसके श्रमंतर शिवाजी के उपद्रव को वरावर श्राक्रमण करके शांन्त रखते हुए द्त्रिण प्रांत के अन्यान्य विद्रोहियों को भी दंड देने में बहुत प्रयत्न किया श्रीर बीजापुर तथा हैदराबाद के शासकों से भेंट उगाह कर यह वरावर दरवार भेजता रहा। गुणप्राही बादशाह ने इस युद्ध विद्या के श्राप्रणी के स्वतः किए हुए कार्यो के उपलत्त में १८ वें वर्ष सन् १०८६ हि० में खानजहाँ वहादुर जफर जंग कोकल ताश की पदवी दी और मनसव वढ़ा कर सात इजारी ७००० सवार का कर दिया तथा पुरस्कार में एक

करोड़ दाम देकर सम्मानित किया । २० वें वर्ष सन् १०५≒ हि० में नल दुर्ग को, जो वीजापुर प्रांत के वड़े दुर्गो में से था, दाऊद खाँ पन्नी के हाथ से, जो चार वर्ष का था, साघारण युद्ध करके शाही श्रधिकार में ले लिया । इस दुर्ग के मोर्चो के युद्धों में इसका पुत्र महम्मद् मुहसिन काम आया । उच पदस्थता तथा सरदारी स्वच्छंदता तथा उच्छुंखलता आती है और नायकत्व तथा सफतता से घमंड छोर छहंकार पैदा होता है। वह कार्योन्स-त्तता से पुरानी सेवा को काट देता है । खानजहाँ कुछ दोपों के सिद्ध होने के कारण दरवार बुला लिया गया श्रीर पद, पदवी, मनसव तथा संपत्ति सव जन्त हो गई। इसकी सरदारी की घाक चारों स्रोर वैठ गई थी स्रोर इसकी प्रसिद्धि पास स्रोर दूर फैल चुकी थी तथा इसकी पुरानी सेवाएँ तथा स्वामिभक्ति भी काफी थी, इसलिए कुछ दिन बाद २१ वे वर्ष में पहिले की तरह मंसव, पद्वी तथा पद् सब मिल गए। जब २२ वें वर्ष में महाराज यशवंत सिंह स्वर्ग लोक सिधारे श्रीर उन्हें कोई पुत्र या उत्तराधिकारी नथा इसलिए उनके राज्य को जन्त करने के लिए स्नानजहाँ नियत हुआ श्रीर वादशाह सेर करने के लिए धनमेर की श्रोर रवाना हुए। खानजहाँ फ़ुर्ती से उस प्रांत की राजधानी जोधपुर के मंदिरों को तोड़ने के लिए वहाँ पहुँचा श्रीर कई बोम ऊँट मूर्तियाँ, जिनमें प्रायः सोने श्रीर चांदी पर जड़ाऊ की हुई थीं, लेकर बादशाह के लीट जाने के बाद दिल्ली लाया और वादशाद की आज्ञा के अनुसार दरवार के आगे सीड़ियों के नीचे टाल दिया, जहाँ बहुत समय तक पैरों के नीचे हुचली जाने के कारण उनका नाम निशान नहीं बच गया। परंतु उस प्रांत का प्रबंध जैसा चाहिए था वैसा न हो सका। राजपूतों के उपद्रव तथा राणा के विद्रोह के वढ़ने से वादशाह को स्वयं वहाँ जाना पड़ा। खानजहाँ २३ वें वर्ण सन् १०६१ हि० में महाराणा के चित्तोड़ दुर्ग के पास से शाहजादा महम्मद मुअ-जम के स्थान पर दिच्चण का सूवेदार नियत किया जाकर वहाँ भेजा गया। इसने ठीक वर्णाकाल में साल्हेर दुर्ग घेरने का साहस किया, जो वगलाना के वड़े दुर्गों में से है और जिस पर शातु ने खाधकार कर लिया था। यह बहुत पयत्न कर तथा हानि उठाकर असफल हो औरंगावाद लोट आया। मीर महम्मद खाँ लाहौरी मंसवदारी के सिलसिले में इसके साथ था, जिसने मसनवी मानवी की टीका लिखी थी। इस चढ़ाई का बृत्तांत पद्य में कहकर वह उत्साह के आधिक्य में कहता है—मिसरा—

### हुआ गाव वेचारः गावे जमीन।

संत्तेष में इसी वर्ष सन् १०६१ हि० के मुहर्म महीने में सवाई संभा जी ने पैंतीस कोस का धावा कर वहादुरपुर पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया, जो बुर्हानपुर से दों कोस पर एक वहीं वस्ती थी। बुर्हानपुर के स्वेदार खानजहाँ का प्रतिनिधि काकिर खाँ कुछ सेना के साथ शहर में घिर गया। उस उपद्रवी ने नगर के चारो और के बड़े बड़े पुरों को मनमाना जलाकर नष्ट कर दिया और इस घटना में बहुत से भले आदिमियों की अप्रतिष्ठा हुई। कुछ लजा से अपनी नियों को मारकर स्वयं मारे गए। खानजहाँ यह समाचार पाकर औरंगावाद से धावा कर एक दिन गन में फर्हापुर घाटी में पहुँचा, जो वर्त्तीस से स पर है और वहां घाटी पार करने के लिए चार पहर ठहर

गया। लोग कहते थे कि शंभाजी के वकील के आने तथा बहुत धन देने का वचन देने के कारण यह श्रसमय की देर हो गई, जिससे शंभाजी जो कुछ लूट उठा सका उसे तथा बहुत से कैदियों को साथ लेकर चोपरा के मार्ग से साल्हेर दुर्ग को चल दिया। खानजहाँ को चाह्ता था कि उसी मार्ग से उसका पीछा करे पर ठीक मार्ग पकड़कर वह बहुनिपुर पहुँचा । इस सुस्ती के कारण जनता में इसकी बदनाभी हुई छौर वादशाह का भी मन फिर से विगड़ गया, जिससे भरर्तना पूर्ण खाज्ञापत्र खाया। इसी वर्ष इसके लिए मनसब में जो उन्नति द्रवार से निश्चित हुई थी, श्राखीकार कर दी गई। देवयोग से उसी समय २४ वें वर्ष में शाद्जादा महस्मद श्रकवर भाग कर दक्तिण की श्रोर श्राया। सभी राजकर्मचारियों को छाजा भेजी गई कि छक्यर जिस छोर जाय उसका मार्ग रोककर यथासंभव उसे जीवित केंद्रकर पकड़ लें और नहीं तो मार डालें। जब श्रकवर सुलतानपुर के पहाड़ों के पास पहुँचा तब खानजहाँ उसे पकड़ने की इच्छा से वर्ड़ी फ़र्ती से पास पहुँच गया पर फिर कक गया, जिससे अकबर वगलाना के पार्वत्य स्थान को पार कर भीलों तथा कोलियों की सहायता से राहिरी पहुँच गया छोर कुछ दिन शंभा जी के शरण में रहा। यद्यपि समाचार लेखकों ने यह वात दरवार को नहीं लिखी पर थानेसर के फीजदार मीर नृक्ला ने जो मीर ग्रस-द्वा का ६त्र तथा निर्भोक मनुष्य था, अपनी चानाजादी तथा विखनाना के भरोसे हुन बातें विनार से लिय भेजीं, जिससे बादशाह इनकी छोर से अधिक फिर गया छीर खानजहां की नालाकी कथा होट सब पर प्रगट हो नया।

शम्भा जी को दमन करना श्रीर श्रकवर को दंख देना दोनों ही वादशाह के लिए आवश्यक था, इसलिए २४ वें वर्ष में ऋौरंग-जेब स्वयं द्त्रिण में पहुँच गया। गुलशनावाद के त्रांतर्गत रामसेज दुर्ग को, जो शंभा जी के अधिकार में था, लेने को खानजहाँ भेजा गया, पर श्रनुभवी मरहठा दुर्गाध्यत्त की सतर्कता तथा दूरदर्शिता के आगे इसकी कुछ न चली। निरुपाय होकर टुर्ग के नीचे से यह हट गया श्रोर यात्रा के दिन मोर्चों के सामान लकड़ी श्रादि को, जिनपर बहुत धन न्यय किया गया था, जलवा दिया। हुर्ग वाले शोखी से चारों श्रोर वुर्जी पर निकल श्राए श्रौर नगाड़ा डंका पीटने हुए न कहनेवाली बातें कहते रहे । जब यह श्रीरंगा-वाद से तीन कोस पर पहुँचा तब दरवार से खिल अत भेजकर इसे प्रसन्न करते हुए इसको आज्ञा मिली कि सेवा में उपिथत न होकर यह वीदर में जाकर ठहरे श्रीर जिधर श्रकवर के जाने का पता लगे वहीं उसका पीछा करे। जब इसी समय श्रकवर शंभा जी के राज्य के बाहर निकलकर जहाज पर चढ़ ईरान की श्रोर चला गया तब खानजहाँ उपद्रवियों को दंड देने का साहस कर २७ वें वर्ष में तीस कोस का धावाकर उन विद्रोहियों पर जा पड़ा, जो कृष्णा नदी के किनारे उपद्रव करने के विचार से एकत्र हुए थे और उन्हें अस्त व्यस्त कर दिया। बहुत से काफिर मारे गए श्रोर उनका सामान तथा स्त्रियाँ लूट ली गईं। इसके उप-तत्त में प्रशंसा का पत्र द्रवार से भेजा गया श्रीर इसके पुत्रों मुजफ्फर खाँ को हिम्मत खाँ की, नसीरी खाँ को सिपहदार खाँ की, महम्तर समीय को नसीरी खाँ की तथा इसके भतीने घौर दामाद जमालुदीन खाँ को सफदर खाँ की पद्वियाँ मिलीं।

जव शाहजादा महम्मद श्राजम शाह वीजापुर का घरा डाले हुए था तब इसको थाना पेंदीं में ठहरकर शाहजादा की सेना को रसद पहुँचाने में सहायता देने की आज्ञा हुई। वहाँ से २५ वें वर्ष के खंत में शाहजादा महम्मद् मुख्यज्ञम के साथ नियत होकर, जो हैदरावाद के अवुल्ह्सन को दंड देने पर भेजा जा रहा था, यह दस सहस्र सवार सेना लेकर शाहजादे का श्रमाल हुआ। सेनापति खलीलुङ्का खाँ और हुसेनी वेग ऋलीमदीन खाँ के साथ, जो तीस सहस्र सवार सेना के सहित वादशाही सेना का सामना करने को डटे हुए थे, घोर युद्ध किया। एक दिन प्रातःकाल से युद्ध आरंभ होकर तीन पहर तक खूब लड़ाई होती रही। तीरों झाँर गोलियों से युद्ध करते हुए वहादुर लोग हाथों तथा झुरों की लड़ाई तक पहुँच गए ख्रीर हर ख्रोर लाशों के डेर लग गए। इस लड़ाई में इसका पुत्र हिम्मत खाँ, जो हरावल था, वेतरह घिर गया। इसने पिता से सहायता माँगी पर शब्रुश्रों ने इसे भीड़ कर ऐसा घेर लिया था कि वह एक पैर नहीं उठा सकदा था। इसी समय परव साँ, जो 'हाथ पत्यर' के नाम से प्रसिद्ध था श्रीर क़ुतुवशाही वीर सैनिक होते हुए हाथ से तीर ख़ीर गोली के समान पत्थर चलाता था, अपने घोड़े को दें। इता हुआ हाथ में भाला लिए स्नानजहां के हाथी के सामने पहुँच कर चिल्लाया कि 'सेनापति कहाँ है' और चाहा कि भाला मारे । खानजहाँ ने श्रकड़कर कहा कि मैं सरदार हूँ श्रौर इसको भाला मारने का अवसर न देकर तथा तीर मारकर घोट पर से गिरा दिया। शहुकों की बहाहुरी वहाँ तक पहुँच गई थी कि पास या कि पराजय हो जावे पर एकाएक बादशाही इकवाल ने २६

दूसरी सूरत पकड़ी। वादशाही सेना का एक मस्त हाथी शत्रु की सेना में जा पड़ा श्रीर घोड़ों को क़चलने लगा। घोड़ों श्रीर श्रादिमयों के इस उपद्रप में दो तीन नामी सरदार जमीन पर गिर पड़े, जिससे हैदरावाद की सेना भाग खड़ी हुई। ऐसे घोर युद्ध पर भी, जिसके छारंभ के छानंतर पराजय छोर छंत होते-होते विजय हुई स्रोर भारी सेना स्रागे से मुख मोड़कर हट गई। हैदराबाद के श्रधिकार करने की 'शुद फतह वजंग हैदराबाद' से (हैदराबाद के युद्ध में विजय हुई) इस घटना की तारीख निकलती है। हैदरावाद का शासक गोलकुंडा में जा बैठा। वास्तव में शाहजादा श्रीर खानजहाँ दोनों श्रवुलहसन को एकदम दमन कर देना नहीं चाहते थे प्रत्युत् उनकी इच्छा थी कि पहिले भय दिखलाकर संधि की वातचीत हो खोर तव दरवार से उसके दोप ज्ञमा कराए जायँ। उसके मूर्ख सरदारगण यद्यपि युद्ध के लिए छाते थे पर इस छोर से पीछा करने तथा युद्ध छोर धावा करने में उपेत्ता ही की जाती थी, इस कारण दरवार में इसके विरुद्ध अप्रसन्नता पहिले से बढ़ गई, जिससे खानजाहाँ वुला लिया गया। यह वादशाह के साथ खेला हुआ था श्रोर एक ही माँ का दृध पीने के कारण इसमें घमंड वढ़ गया था श्रोर हर एक काम तथा सरदारी में, विशेषकर द्विण के कार्यों में, मनमाना करता था क्योंकि यह समभता था कि विना उसके वे काम पूरे न हो सकेंगे। इसके साथ इसका अपनी जिहा और हाथ पर र्श्वाधकार न था। वादशाह के सामने उदंडता से वोल देता था खाँर पीछे न कहने योग्य वातें कह डालता था। राज्य-कार्य को निडरता से इच्छानुसार कर डालता थार शाही

श्राज्ञा के होते ऐसे निपिद्ध कार्य, जिन्हें वादशाह स्वभावतः दृर करना चाहते थे, इसकी सेना में चाल् थे। कई वार इसके विरुद्ध आदेश गया पर इसने रोकने का कुछ भी प्रयत नहीं किया। एक दिन द्रवार के वाहर पालकी छीड़ने पर इसके छाद्मियों तथा मुश्रद्धम खाँ सफवी के वीच में मगड़ा हो गया। खानजहाँ को छुट्टी दी गई कि जाकर श्रपने श्रादमियों को इस उपद्रव तथा युद्ध से रोके पर इसने वाहर श्राने पर डइंडता से छपने छादमियों से कहा कि वे मुखळम खाँ के वाजार को लुट लें। इस वात पर वादशाह श्रप्रसन्न हो गया र्घार इसके प्रति रोप पर रोप बढ़ता गया। तब निरुपाय होकर इसका घमंड तोड़ने के लिए यह उपाय निकाला कि जिस किसी सुवेदारी पर यह नियत होता वहाँ श्रपना प्रभाव जमा न पाता था कि दूसरे शांत में बदल दिया जाता, जिससे वह बराबर हानि उठाता था। २६ वें वर्ष के खंत में यह जाटों तथा खागरा प्रांत के विद्रोदियों को दमन करने पर नियत हुआ और दो करोड़ दाम पुरस्कार पाने से सम्मानित हुन्ना। हिन्मत खाँ के सिवा, जो चीजापुर की चढ़ाई पर नियत था, छान्य पुत्र गण पिता के साथ लॉट छाए थे। यह कठिन कार्य विना भारी सेना तथा घोर प्रयस्त के सर नहीं हुआ, इसलिए महम्मद आजमशाह के बड़े पुत्र शाहजादा वेदार बख्त की भी इस कार्य पर नियत किया। इसके घनंतर शाहजादा और खानजहां के प्रयत्न और प्रवंध से सन् १०६६ हि॰ में राजाराम बाट, वो उस प्रांत के विद्रोहियों का सरदार था, गोली से मारा गया । शाहजादा सिनसिनी तथा छन्य स्थानों को घेर कर उन उपद्रवियों को नष्ट करने लगा । खान-

जहाँ बंगाल का सूबेदार नियत हुआ । ३३वें वर्ष में यह इलाहावाद प्रांत का श्रध्यच् वनाया गया। ३४ वें वर्ष में पंजाव प्रांत का शासक नियत हुआ और २७ वें वर्ष में आज्ञा के अनुसार लाहीर से आकर सेवा में उपस्थित हुआ तथा फिर यहाँ से कहीं नहीं भेजा गया। ४१ वें वर्ष सन् ११०६ हि० (सन् १६६०) की उन्नीसवीं जमादिउल् अव्वल को इसलामावाद त्रह्मपुरी की छावनी में मर गया । जब इसका रोग वढ़ गया तव श्रीरंगजेव शोलापुर से लांटते समय इसका देखने का आया पर यह शेच्या पर पड़ा हुआ था श्रोर विद्धोने से उठ नहीं सकता था इसलिए यह ख़ुव रोया कि मैं करम बोसी नहीं कर सकता श्रीर न अपनी इच्छा प्रगट कर सकता हूँ। मैं चाहता था कि युद्ध में काम आता। वादशाह ने कहा कि सारी अवस्था सेवा तथा स्वामिभक्ति में व्यतीत कर दिया पर श्रभी इस श्रवस्था में यह इच्छा वाकी है। इसका राव पंजाव के दो आव के करवा नगीदर में, जहाँ इसका कत्रिस्तान था, भेज दिया गया। इसके पुत्रों में से हिम्मत खाँ तथा सिपहदार खाँ का वृत्तांत श्रलग दिया गया है। इसके दूसरे पुत्रों में कुछ योग्यता न थी। नसीरी खाँ पागल तथा व्यपदस्य मनुष्य था। छोटा पुत्र व्यवुल्फतह् महम्मद् शाह के राज्य के आरंभ तक जीवित था और निश्चित जीवन व्यतीत कर रहा था।

खानजहाँ वहादुर साम्राज्य का एक सेनापित तथा सरदार था। यह श्रपने शान, ऊँचे मकान, ऐश्वर्य के सामान के श्राधिक्य तथा श्रहंना श्रीर विभव की उचता में बड़े बड़े सरदों में श्रपना जोड़ नहीं रखता था। यह छपानु तथा शीलवान था श्रीर बहुतों पर इसका उपकार था। इसका दरवार वड़े शान का होता था श्रीर उसमें सिवाय इसके कम श्रादमी वोलते थे। यह जो चाहता कहा करता और दूसरे सिवाय 'खूव' 'खूव' और कुछ न कहते थे । यह प्रधिक वोलना पसंद न करता था। इसके दर-वार में श्रविकतर वात गद्य-पद्य, तलवार, रत्न, घोड़ा, हाथी तथा श्रोपिं के संबंध में होती थी। इसकी समक भी विचित्र थी। एक दिन दक्षिण की सृबेदारी के समय इन पंक्तियों के लेखक के परदादा श्रमानत खाँ मीरक मुईनुदीन से, जो उस समय दक्तिण का स्थायी दीवान था, इसने कहा कि वादशाह ने मुफे विदा करते समय कहा था कि 'यदि तृ सुने कि मुहम्मद मुझब्जम ने विद्रोह तथा उपद्रव का मंडा खड़ा किया है तो तृ उसे ठीक समम पर उससे भगड़ा न कर छोर यदि महम्मद छाजम के नाम पर ऐसा कहें तो कभी विश्वास न करना चाहिए, वह जो कुछ कर सके करे। मुह्म्मद् अकवर अभी वालक है। पर में जिस वात से उरता हूँ वह यह है कि श्रकवर के सिवा इस क़ुमार्ग पर दूसरा कोई न जायगा। उस समय श्रकवर की सरदारी या उसके विचारों से ऐसा हुड़ भी ज्ञात नहीं हो रहा था । परंतु इसके छ महीने बाद क्या गुल खिला ख्रीर खानजहाँ की बात ठीक घटना के अनुष्टूल निकली । अईकार तथा सरदारी भी उसमें बहुत थी । इसकी इन बल्पना नथा वही गातें श्रालमगीर बादशाह से लोगों को, जो अपने इच विचार तथा साहत में किमी को कुछ न सम-मते थे, भड़का देता था। ऐसे ही कारण से छंत में यह विना जागीर तथा कार्य के दरवार ही में रखा गया था। इसके विकट रसके युद्धाय विद्या तथा मिन्य-संचालन की प्रशंसा नए खाना- जादों में कुछ लोग वहुत दिनों से करते थे। सलावत खाँ का पुत्र तहोब्बर खाँ श्रोर जान निसार खाँ ख्वाजा श्रवुल् मकारम से देव योग से इसी समय विद्रोही संताजी से युद्ध का संयोग श्रा पड़ा। क़ुल सेना तथा तोपखाना लुटाकर जान निसार खाँ श्राधी जान लेकर भाग निकला श्रीर तहीव्वर खाँ ने घायल होकर मुद्री में मिलकर अपनी जान बचाई। जब यह बृत्तांत वादशाह को सुनाया गया तब कहा कि यह सब भाग्य से होता है, किसी के अधिकार का नहीं है। खानजहां ने इस वात को सुनकर कि खैर परलोक में अर्ज मुकर्र नहीं होता कि दें और फिर लें क्योंकि बहुत दिनों की सर्दारी में मुफे चोट न लगी। मूठी वातें श्रोर कहानियाँ इसके वारे में सुनी जाती हैं, जिनपर बुद्धि को विश्वास नहीं होता ख्रोर व्यर्थ सा ज्ञात होता है। यद्यपि खानजहाँ के वड़प्पन श्रोर गुणों में कुछ कहना नहीं है, जो वरावर प्रकट होते थे पर न्यायतः उसमें स्वभाव का श्रीछापन श्रवश्य था श्रीर क्यों न हो। वह एकाएक सात सदी से पाँच हजारी तक पहुँच गया था तथा भिन्न भिन्न पदों से होकर नहीं बढ़ा था जैसा कि इस बीच होना चाहिए था। ऐसे बादशाह से, जिसके कोध तथा भत्सेना पर कोई जीवित नहीं रहना चाहता था, ऐसा सेवक उदंडता करे, विचित्र ही है।

श्रंतिम दिनों में एक दिन न्यायालय में खानजहाँ ने एक छोटा श्राफ्तावः चीनी का वादशाह को मेंट दिया श्रोर कहा कि यह इजरत मृसा का है। श्रोरंगजेव ने उस पर एक दृष्टि डाल कर शाहजादा मुहम्मद मुहज्जुदीन श्रोर मुहम्मद मुश्रज्ञम को दे दिया। इसकी गर्दन पर दो पंक्ति का लेख खुदा था। शाहजादों

### ( 800 )

ने कहा कि यह लेख इवरानी होगा। खानजहाँ ने लेख को देखकर कहा कि में इवरानी मिवरानी नहीं जानता, जिसने इसे वेंचा है उसने यही निशान दिया था। वादशाह ने कहा कि ये जो अन्तर हैं, कुछ बुरे नहीं हैं।

# मुजफ्फर हुसेन सफवी, मिर्जा

यह शाह इस्माइल सफवी के पुत्र वहराम मिर्जा के पुत्र सुलतान हुसेन का पुत्र था। जब सन् ६६४ हि० में टुर्ग कंधार शाह तहमारप सफवी के ऋधिकार में ऋाया तव वह प्रांत ऋोर जमींदावर तथा गर्मसीर से हीरनंद नदी तक की भूमि अपने भतीजे सुलतान हुसेन मिर्जा को सौंप दिया। वह प्रायः वीस वर्ष तक श्रपने चाचा की रत्ता में रहकर सन् ६८४ हि० में शाह इस्माइल द्वितीय के समय में मर गया। शाह इसकी स्रोर से सशंकित तथा भयग्रस्त था श्रोर पितृव्यों के संतानों को मारने की इच्छा रखते हुए भी उस इच्छानुसार काम नहीं किया। इसकी मृत्यू पर इसके संबंधियों को उसने मारने का साहस किया। उस अवसर पर सुलतान हुसेन के पाँच पुत्रों में से एक मुहम्मद् हुसेन मिर्जा, जो ईरान गया हुत्रा था, मारा गया। श्रन्य चार भाइयों को मारने के लिए उसने शाह कुली सुलतान को कंघार का शासक नियत किया। उसने अपनी ओर से विदाग वेग को इन निर्दोपों को मार डालने के लिए भेजा। वह सहायकों के साथ इन्हें मारना चाहता था कि एकाएक शाह के मृत होने का शोर मचा जिससे इन्हें छोड़ दिया।

जब ईरान का राज्य मुलतान मुहम्मद खुदावंदः को मिला तब उसने सबसे बड़े भाई मिर्जा मजफ्फर हुसेन को कंबार दिया श्रीर जमींदावार से हीरनंद नदी तक के प्रांत पर रुखम मिर्जी को नियत किया। दूसरे दो भाइयों श्रवृसईद तथा संजर मिर्जा को भी उनके साथ कर दिया। हम्जः वेग जुल्कद्र प्रसिद्ध नाम कोर हम्जा को, जो सुलतान हुसेन मिर्जा का वकील था, मिर्जाञ्चों का रचक बनाया । हमजा वेग ने इतना प्रभुत्व प्राप्त कर लिया कि मिर्जाओं का शासन नाममात्र को रह गया। मुजफ्फर हुसेन मिर्जा ने तंग ध्याकर इमजावेग को दूर करने का निश्चय किया, जो इस वात को जानकर जमींदावर चला गया श्रीर रुखम मिर्जी को साथ लेकर युद्ध को लौटा। सेना श्रिव-कतर इससे मिली हुई थी इसलिए मिर्जी हारकर कंघार में घिर गया। कजिलवारा लोगों ने वीच में पड़कर संधि करा दी। तीन वर्ज बाद फिर मिर्जा ने हम्जा वेग को मारने का विचार किया। उसने गुप्त रूप से कृतम मिर्जा को कंधार बुलाकर मिर्जा को किलात की छोर भेजा, जो हजाराजात के मध्य में है। सहस्मद देग को, जो इसका दामाद तथा वृद्ध पुरुष था, पाँच सौ सेना के साथ उसकी रज्ञा के लिए नियन किया। मिर्जा उससे मिल-कर छुछ दिन बाद सीस्तान चला। वहाँ का शासक मलिक मह्मृद् मिर्जा की स्त्री का पिता था और उससे तथा मिर्जा से बहुत मराड़ा और तर्क वितर्क हुआ जिस पर उसने मध्यम्य होकर हमजा देग से संधि कराकर इसे कंघार की गद्दी पर फिर घेटा दिया। इस घार मुहम्मद वेग की सहायता से, जिसे बकील वनाने की खाशा दे रखी थी, हमजा वेग की समाप्त कर दिया। इस पर कतम मिर्जा ने कंघार पर चढ़ाई की पर सीरतान के मलिक महमृद् की सहायता के कारण सफल न हो जमीदावर

लौट गया। मुजफ्फर हुसेन मिर्जा दृढ़ चित्त नहीं था इसलिए महम्मद् वेग से चुन्च होकर सीस्तान चला गया श्रीर मलिक महमृद से लड़कर परास्त हुआ। उक्त मलिक मनुप्यत्व को काम में लाकर इसे छापने घर लिवा गया। छांत में मुहम्मद वेग ने प्रार्थना कर इसे कंधार बुलाया। मिर्जा अवसर पाकर मुहम्मद वेग को वीच से हटाकर स्वयं दृढ़ हो गया परंतु खुरासान के **उजबक सर्दारों विशेपकर तूरान के शासक अब्दुल्ला खाँ के भांजों** दीन मुहम्मद सुलतान तथा वाकी सुलतान ने, जो खुरासान विजय करने को नियत हुए थे, कई वार सेनाएँ कंघार भेजकर मिर्जा से युद्ध किया । यद्यपि उजवक लोग हारे पर उनके लूटमार से कहीं शांति न थी। इन लड़ाइओं में बहुत से सर्दार तथा अच्छे कजिलवाश मारे गए श्रीर शाह ईरान से कुछ भी सहायता मिलने की संभावना नहीं रही तथा इधर हिंदुस्तानी सेना के श्राने श्राने का समाचार सुनकर यह घवड़ा उठा। इसी समय रुखम मिर्जा के हिंदुस्तान पहुँचने तथा उसके मुलतान प्रांत पर नियत होने से यह ऋोर भी डर गया। निरुपाय हो इसने हिंदु-स्तान में शरण लेना निश्चय किया। यद्यपि श्रव्दुल्ला खाँ ने स्वयं इसे पत्र लिखा कि ईरान तथा तूरान की शत्रुता पुरानी है पर श्रव हमारी श्रोर से मुचित्त होकर कभी पैतृक प्रांत चगत्ता के हाथ में न देना। परंतु मिर्जा का मन कपट से भर उठा था। इसी समय करावेग कोरजाई, जो सुलतान हुसेन मिर्जा का पुराना सेवक था तथा मुजफ्फर हुसेन के पास से भागकर हिंदुस्तान चला श्राया था श्रार श्रकवर के सरकार में फर्राशवेगी का पर पा चुका था, मिर्जा को लाने के लिए नियत होकर कंबार श्राया।

मिर्जा ने गुप्त रूप से स्वामिभक्ति स्वीकार कर ली पर कुछ श्राशंका प्रगट की कि मिर्जा श्रपनी माँ तथा श्रपने वड़े पुत्र वहराम मिर्जा को सेवा में भेजकर बुलाए जाने की प्रार्थना करे। वादशाह ने वंगश के श्रव्यच शाह वेग खाँ श्रर्भून को लिखा कि धावा कर वह दुर्ग पर श्रिधकार कर ले और मिर्जा को भेज दे। जब शाह वेग खाँ कंघार में जा पहुँचा तब मिर्जा अपने अनु-यायियों खोर यात्रा के सामान के साथ वाहर चला श्राया। सर्दारों तथा विश्वासी कजिलवाशों के न रहते वह फिर भी सेना सजाकर सामने लाया, जिस कार्य से मिर्जा ने दुखित होकर शाह वेग खाँ से कह्लाया कि वाहर श्राकर एक दिन उसका श्रतिथि वने क्योंकि कुछ आवरयक वातें कहनी है। तात्पर्य यह था कि किसी प्रकार श्रपने की दुर्ग में पहुँचाकर उससे कुछ उस्र करे। शाहवेग वाँ पुराना श्रनुभवी सैनिक था इसलिए सरलता से हुए कार्य को उसने फिर कठिनाई में पढ़ने नहीं दिया। उसने उत्तर में कह्लाया कि शुभ साइत में दुर्ग में दाखिल हुआ हूँ इसलिए वाहर छाना उचित नहीं है और जो छापको छावरयक हो वह भेज दिया जाय । लाचार हो मिर्जा ४० वें वर्ष सन् १००३ हि० के खंत में अपने चार पुत्रों बहराम निर्जा, हैदर मिर्जा, खलकास मिजी तथा सहमारप मिजी और एक सहस्र फजिलवाशों के साथ कृचकर जब तीन पड़ाब छागे पहुँचा तब मिर्जा जानी बेग छोर शेख फरीद बन्हीं स्वागत को नियत हुए और तीन कोस से मिर्ज़ा खर्ज़ाज कोका तथा जैन खाँ कोकल्तारा स्वागत कर सेवा से ले छाए। श्रकवर ने मिर्जा की पुत्र की पद्वी देकर सन्मानित किया। इसे पाँच हजारी मंसव तथा संभल की जागीर दी, जो कंघार से बढकर था पर मिर्जा ने सांसारिकता तथा श्रनुभव की कमी के कारण वेपरवाही श्रीर श्रारामपसंदी से काम श्रात्याचारियों के ऊपर छोड़ दिया। उस जागीर की प्रजा तथा कुछ व्यापारियों ने न्याय माँगा । इस पर उपदेश का कुछ प्रभाव न पड़ा । श्रंत में इस न्याय माँगने से तंग श्राकर इसने हवा जाने की छुट्टी माँगी जो स्वोकृत हो गई। इससे लुन्जित होकर यह परेशानी में बैठ रहा। अकबर वादशाह ने इसे लज्जा से निकाल-कर फिर मंसव तथा जागीर पर वहाल कर दिया। ४२ वें वर्ष में मिर्जा के श्रादमियों ने फिर श्रत्याचार श्रारंभ किया तब जागीर जन्त कर नगद वेतन नियत किया गया। मिर्जी हज्ज को रवानः होकर श्रीर पहिले ही पडाव से लोट कर सेवा में उपस्थित हुआ। परंतु इसका भाग्य बुरा हो गया था और इसके संबंध में ऐसी वातें वादशाह के पास पहुँचाई गईं कि यह विश्वास से गिर गया तथा प्रतिदिन यह छोटा होता गया। कहते हैं कि मिर्जा दुर्भाग्य के कारण किसी हिंदुस्तानी वस्तु से प्रसन्न नहीं था। सिधाई से कभी ईरान जाने का विचार करता और कभी हज्ज का। इसी दुःख तथा क्रोध में शारीरिक रोगों से जर्जरित होकर सन् १००५ हि० (सन् १६०० ई०) में यह मर गया । जहाँगीर के राज्य के ४ थे वर्ष में मिर्जा की पुत्री का शाहजादा मुलतान खुरम उर्फ शाहजहाँ से विवाह निश्चित हुआ। यह कंधारी महल के नाम से प्रसिद्ध हुई श्रोर सन् १०२० हि० में इसके गर्भ से पहेंज वानू वेगम पैदा हुई । मिर्जा के पुत्रों में से वहराम मिर्जा, हैदर मिर्जा

श्चीर इस्माइल मिर्जा हिंदुस्तान में रह गए। इनमें से मिर्जा हैदर का हाल उसके पुत्र नौजर मिर्जा की जीवनी में दिया गया है।

१. गुगत दरबार माग ३ पृ० ६०२-३ देखिए।

## मुतहोव्वर खाँ वहादुर खेशगी

इसका नाम रहमत खाँ था। यह प्रसन्नचित्त, उदार, हढ़ हृद्य, साहसी, उच्चहृष्टि, उत्साहपूर्ण, सुसम्मतिदाता, भला, हितेच्छु, निष्पत्त न्याय देनेवाला, सत्यनिष्ठ, शुद्ध श्रावारवान्, गंभीर वक्ता, हरएक गुण तथा विद्या का ज्ञाता ख्रोर संसार के सुख-दु:ख में अनुभव रखनेवाला था। वृद्ध आकाश सहस्रों को भ्रम में डाल देता है यहाँ तक कि इतना गुणी मनुष्य कभी कभी पैदा होता है श्रोर पुराना संसार कभी कभी ऐसी रात्रियों का दिन करता है जब ऐसे अच्छे मोती सीप में आते हैं। यह अपने वरावरवालों में सुवृद्धि, श्रच्छे स्वभाव, ऊँचा मस्तिष्क तथा सुमित में सबका सर्दार था छोर सदाचार, उच साहस, प्रबंध-कार्य तथा सुशीलता में सबसे बढ़कर था। मर्यादा तथा हृदय की विशालता इतनी थी कि जो कुछ कार्य या उपाय मनमें आता उसे हुद होकर पूरा कर डालता। जैसे यदि बहुत से लोग किसी विवादयस्त कार्य पर इससे राय पृछ्ते तो हजूम का ध्यान न कर श्रपनी समभ से ठीक राय दे देता था।

इसका दादा इस्माइल खाँ हुसेनजई था, जो खेरागी खेल के खलीजई की एक शाखा थी। यह शम्मुद्दीन खाँ का दामाद था, जो नम्रवहादुर खेरागी का वड़ा पुत्र था, जिससे वादशाही मंसव तथा पार्श्ववित्ता के विचार से इस जाति में कोई बढ़कर न था। यह शाहजादा मुहम्मद खाँरंगजेव बहादुर के सेवकों में भर्ती

हुद्या ध्रोर उसकी कृपा तथा प्रतिष्ठा पाई । महाराज जसवंतसिंह के युद्ध के बाद जाँबाज खाँ की पदवी तथा मंडा पाया श्रीर इसका मंसव पाँच सदी १०० सवार वढ़ने से दो हजारी ६०० का हो गया। शाहजादे के एक बड़े श्रानुयायी शेख मीर खवाफी से मेल रखने के कारण सभी युद्धों में, जो उसके शुत्रुओं से हुए थे. इसके साथ रहकर साहस तथा वीरता दिखलाते हुए यह इसका छप।पात्र हुआ । राज्यारंभ में यह सुलतानपुर तथा नजरवार का फोजदार नियत हुआ । इसके अनंतर कई बार काबुल की चढ़ाई पर नियत हुआ आँर उस प्रांत में अच्छी सेवा की। इसके दो पुत्र उसमान खाँ श्रोर श्रलहदाद खाँ थे। पहिला शम्मुदीन खाँ से यहन धन पाकर, जिसे सिया पुत्री के छौर कोई संतान नहीं थी, अपने देश में बेठ रहा छोर छाराम से दिन व्यतीत करता रहा। इसरा मीरास के धन पर न भूल सेवाकार्य करता रहा। यह गंभीर प्रकृति का मनुष्य था ख्रीर इसकी विचारशीलता से वहाँ के प्रांताध्यच खमीर त्याँ ने, जिसका स्थायी अबंध खादरी था, इसको सहारा दिया। पहिले यह गरीवलाने का थानेदार श्रीर फिर बहुत दिनों तक मंदर का, जो वहाँ के थानों में हरियाली तथा जल के झाधिक्य के लिए प्रसिद्ध था, तथा लंगरकोट का थानेदार रहा, जो शासक का निवासस्थान था खौर जहाँ कुछ दिन के लिए रहमानदाद ग्वों खेशगी नियत रहा पर ४० वें वर्ष में फिर उक्त त्यों को मिल गया । इस बीच इसका संसव बढ़कर ढेड़ एजारी १००० सवार का हो गया। जब काबुल प्रांत का शासन शाहजादा सुद्रमद सुथजम को मिला और वेशगी लोग ष्माजमशाह के पज्पाती समके जाते ये तथा यह मुलतान ष्यहमद

खानदोराँ ख्याजा हुसेन की श्रिभभावकता में फर्रखिनयर से युद्ध को जा रहा था, जा मिला। जब वह निरुत्साही युद्ध की रािंग में खजवा की सराय से निकला तब यह वहीं अपने स्थान में ठहर गया। सुबह होते ही जब कुतुबुल्मुल्क वहाँ पहुँचा तब पुरानी मित्रता के कारण इसे अपनी हाथी पर बैठा लिया। जहाँदारशाह के युद्ध में यह हुसेन अली खाँ की सेना में था। जिस समय सदीर ने वाग ढीली की अर्थात् धावा किया तब यह साथ न दे सका और दूसरी और गिर गया पर बच गया। श्रिमीरुल्डमरा इस पर विश्वास रखता था।

जब यह द्विरा आया तब सरा का फौजदार नियत हुआ। जब दक्खिनी अफगानों ने, जो विद्रोह से खाली न थे, इस विचार से कि स्यात् एक जाति होने से इसके द्वारा पहिने के तथा वर्तमान मामले सुलभ जायँ श्रीर मनोमालिन्य दूर हो जाय, पहिले वहादुर खाँ पन्नी तथा अन्दुन्नवी खाँ मियानः भेंट करने श्राकर इससे मिल गए परंतु शीत्र ही स्वार्थपरता के कारण वे श्रलग हो गए। मुतहोवर खाँ ने कुछ दिन वाकी भेंटों को उगाहने का साहस किया पर वह भी ठीक न बैठा और श्रीरंगपत्तान के जमींदार ने, जिससे बढ़कर कोई जमींदार नहीं था, अपना मुकद्मा श्रमीरुल् उमरा के यहाँ भेज दिया तथा निरुपाय हो एक जमींदार की सहायता से, जो चीतलदुर्ग का भरया नामक भूम्याधिकारी था तथा उसके कुछ स्थान पर अधिकृत हो चुका था, उस और गया । वह घमंडी विद्रोही बीस सहस्र सवार तथा द्य सहस्र पेंद्रल के साथ युद्ध को आया और यह परान्त हो भागा । इसी समय इसके बद्ते जाने का फर्मान आया। जो कुछ

इसके पास सामान था सैनिकों को वेतन में वाँट कर ऋगात्रस्त हो तथा ऋगा दाताओं के साथ औरंगाबाद की छोर चला। दक्तिगा के सृवेदार श्रालम छली खाँने इसका सम्मान के साथ स्वागत कर वेतन में जागीर दी।

इसी समय श्रासफजाह के लौटने का समाचार सुनाई पड़ा। सँगरा मल्हार ही के हाथ में कुल कार्यथा पर वह युद्ध कें लिए राजी नहीं हुन्ना तब ब्यालम ब्राली खाँने निजी साहस तथा कुछ मूर्ख सेनिकों के बहकाने से युद्ध का निरचय कर उस साहसी वीर को हरावल बनाकर युद्ध के लिए आगे बड़ा। किसी से कोई काम पूरा नहीं हुन्ना स्नोर व्यर्थ स्त्रपनी जान सोई । मुतहीयर खाँ घायल हो मैदान में गिर पड़ा श्रीर इसका भाई तहीवर दिल खाँ मारा गया । पत्हज़ंग के संकेत करने पर भी इसने पहिले उसका साथ नहीं दिया । इसके अनंतर जब सैयदों की चढ़ाई का अंत होगया श्रोर उनसे किसी प्रकार की श्राशा नहीं रह गई तब श्रासफजाह र्फा कृपा से इसकी हालत पर विचार कर मंसव तथा जागीर वहाल कर दी गई । इसके बाद एवज खाँ बहादुर की सम्मति से छामीन र्या दक्षित्रनी के स्थान पर यह नानदेर का सूबेदार बनाया गया। यह यहां चेसामानी से गिरता पड़ता श्रपने ताल्नुका पर पहुँचा। हटाए गर बिद्रोही ने इसके पर्गनों पर अधिकार करने में रुका-वट डालकर येनन का भी धन देना स्वीकार नहीं किया। जब एवत सां के लिखने पड़ने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि इससे उक्त खाँ पहिले हो से वैमनस्य रखना था, तब उसने नए नियुक्त सुवेदार को लिखा कि यदि वह सिपाही है तो तुम भी सिपादी हो, क्यों घ्रपना स्वस्त्र छोड़ते हो। निरुपाय हो इसने

घरैल भगड़े का निश्चय किया। पहले इसने शुद्ध विचार से उस श्रदूरदर्शी से, जो चाहता था कि नानदेर से श्रागे वहकर वाल-कंद में शीघ चले जायँ, कहला भेजा कि हम निवश हैं छोर यदि वह घेरे से वाहर जायेगा तो क्कावट न डालने के संबंध में कहा सुनी केवल कृच करके हां सकेगी। उस मृखं घमंडी ने इस वातकी पर्वाह न कर आगे बढ़ने से बाग न रोकी। बीर मुतहोवर खाँ प्रतिष्ठा के लिए मरना निश्चित कर थोड़े आद-मियों के साथ, जो पचास सवार से अधिक न थे, मार्ग रोकने के लिए निकला। दैवयोग से कुछ दूर जाने पर कमानदार आदि विना बुलाए आ मिले जिससे कुछ सेना इकट्टी हो गई। संध्या को दोनों पच एक दूसरे के पास पहुँचकर उतरे श्रीर रात्रि सावधानी में विनाया। जब सबेरा हुआ तब युद्ध छिड़ने ही को था कि संधि की बात चलने से बह रुक गया। निश्चय हुआ कि नानदेर लौटकर वह हिसाव से बचे हुए धन का उत्तर देगा । अमाग्य से चुने हुए सैनिकों के रहते हुए भी इसने दुर्गति कराई कि शत्रु इसे घेर कर व्यागे बढ़ा। इसके सिपाही परा बाँधकर दूर दूर साथ चले । अपनी मुर्खता से यह वहुत दिनों तक केंद्र रहा । विचित्र तो यह है कि ऐसा काम करके भी उनमें कोई अमलदारी में न बढ़ा। इसकी वैसामानी तथा घवड़ाहट भी रत्ती भर न घटी। नौकरी से यह हटा दिया गया श्रोर इसके वाद फिर किसी मेवा-कार्य के लिए इसने प्रयत्न नहीं किया। यह व्याश्चर्य से खाची नहीं है कि इतने गुणों के होते हुए भी कहीं इसकी अमलदारी का काम ठीक न बैठा। प्रगट है कि रियायत विता कठोरता के नहीं होती। वहाँ द्या तथा कृपा को

भी प्रतिदिन स्थान है श्रीर उदारता उपकार की भी श्रावश्यकता है। श्रावश्यक न होने पर विचित्र कामों में ध्यान देना तथा प्रयत्न करता इसकी श्रादतों में था। इसके सिवा मुवारिज खाँ के युद्ध में यह दो सहस्र सवारों का श्रध्यत्त होकर, जिनमें श्रधिकतर पत्री श्रफ्तान थे, एवज खाँ वहादुर की हरावली में नियत था। उन सवने शत्रु को वचन देकर काम से जी चुराया तथा चुपचाप खड़े रहे। इसने श्रकेले श्रपने हाथी को दौड़ाया पर उस समय तक शत्रु युद्ध को श्राकर श्रपने को वोरों की तलवारों पर भोंक चुका था। कुछ देर तक यह भी, जिसे मृठा कलंक लगाया जा चुका था, श्रपनी वाली करता रहा। इसी वीच एक गोली के दाहिने हाथ की कोहनी में लगने से यह धायल हो गया। श्रच्छा हुआ जो देर किया।

यद्यपि सर्वदा सद्दिं ने इसकी बात स्वीकार की पर नवाय निजामुद्दों को राज्यकाल में इसकी एक से एक बड़कर प्रार्थनाएँ स्वीकृत हुई । इसके द्वारा बहुत लोगों का काम चल गया । जिस समय हिंदुस्तान से श्रासफजाह लौटा तब यह बुर्हानपुर जाकर उससे मिला । इसने ऊँचा नीचा, सख्त मुस्त, जो न कहना चाहिए, सब निजामुद्दों का पन्न लेकर कह डाला । यद्यपि सद्दिर ने श्रपन ब्ववहार से कुछ भी दुःख प्रगट न किया पर मन में ऐसा मालिन्य बैठ गया कि सरसंग तथा प्रेम का लेश भी न रह गया । मुहन्मदशाही २४ वें वर्ष में जब वह क्यांटिक पर चढ़ाई करने के लिए चले तब इसे राजजानी श्रीरंगावाद में छोड़ गए । श्राह्मिर सफर महीने की दसवीं को कोहनी का घाव सूज गया श्रीर एक महीने में श्रांव तथा पेट के फुलने का रोग हो गया । सन् ११४६

हि० के रवी उम्सानी की प्रथम को सबेरे निराशा हो गई छोर यह उसी दिन मर गया। उसी महीने की प्रथम तारीख को यह पेदा भी हुआ था। यह साठ वर्ष का हो चुका था।

मिसरा—सवव हुन्वे श्रजी श्रजर दो सद श्रायद याक्त (श्रजी के प्रेम के कारण पुरस्कार दो सो पाया) उक्त मिसरे से तारीख निकलती है। दो सो शब्द से संख्या से तात्पर्य है श्रज्ञों से नहीं।

कारीगरी की विद्या का इसे वड़ा लोभ था। इस विपय की बहुत सी पुस्तकें इसने इकट्टी की थीं ख्रोर तब भी कहता था कि श्रभी इतना ज्ञान नहीं हो सका है कि इन्हें काम में ले श्राऊँ। यद्यपि उसकी इच्छित वातों का श्राधा भी भेद नहीं खुला था पर कष्टसहिष्णाता से इस फन के दूसरे भेद इसे ज्ञात हो गए थे, जो मानो पहिले तथा श्रांतिम लोगों में प्रसिद्ध थे। कुरान के बहुत से श्रायतों व सरों को विशिष्ट श्रर्थों के साथ श्रारंभ से श्रंत तक वड़ी योग्यता से घटा कर इस प्रकार यह उसकी व्याख्या करता कि सुनने में वह बहुत आकर्षक हो जाताथा। इसने हदीसों, वड़ों की वातों तथा शेखों अपोर सिक्यों के शेरों को अर्थ सिहत प्रकाशित किया । विचित्रता यह कि कठिन आयतों और हदीसों को विभिन्न धार्मिक पुस्तकों से लेकर तथा नियमित रूप से सजा-कर उन्हें तर्क में उपस्थित कर समर्थन करता और उन्हें श्रकाट्य बना देना। शोक है कि उसका सब ज्ञान संगृहीत न हो सका। द्यंत समय में इन पृष्टों के लेखक ने इस बारे में उससे कहा भी पर शीब ही उसकी मृष्यु हो गई। वह बुजुर्ग भी लेखन का शौक न रखने तथा छपरिचित होने से शोक से हाथ मलता रहा।

पहिले नष्ट हुए इन पृष्ठों को उसने दुहराया था। उसने अपना कुछ हाल ख्यं लिखा था जो थोड़े हेरफेर के साथ यहाँ दिया गया है।

लड़कपन में इसे शिकार का बहुत शीक था, यहाँ तक कि पाठशालों में मकड़ियों से मक्खी का शिकार करता इसलिए इसने लिखने पढ़ने में योग्यता न प्राप्त की । जब अवस्थां प्राप्त हुआ तो 'पिज्ञयों की तथा उनकी योली की शिक्ता प्राप्त करने में प्रयत्न किया। गुरुकों से पित्र्यों के पालने, बीमारी तथा उनकी द्वा के बारे में जो कुछ सुनता तो स्वयं सुलिपि न लिख सकने के कारण दृसरों से लिखवाता। श्रंत में इस विशिष्ट आकांचा ने लिपि के श्रभ्यास की छोर इसे मोड़ा छोर यह इन्छ अन्तरों को विना शुद्धता के लिखता। अपनी समक्त के लिए इसने चिन्ह बनाए थे। जब एक रोग पर फर्ड दवाएँ विभिन्त विवरण के साथ मिलीं तब इसने पता लगाया कि स्यात् रोग भी कई प्रकार के हों। किर यह पुस्तकें देखने लगा। ये द्वाएँ बहुवा खरवी तथा वृतानी थीं तव एक को श्रनुसंधान के लिए दिया। यहाँ से झात हुआ कि इनमें लाभदायक गुण बहुत कम हैं। इससे 'कफाबः मन्स्री' को प्रमाण में माना । इसके अनंतर विश्वमनीय पुस्तकें एकत्र कर उनके अध्य-यत से बहुत लाभ उठाया ख्रीर इस प्रकार हान प्राप्त कर पित्र्यों का विवरण तैवार कर चाहा कि पत्ती विद्या पर एक पुरनक तिन्वे । इस विना के लिए नीन वानों की आवस्यकता है स्वा-म्थ्य, पत्तियों का ज्ञान नया पूर्ण उत्साह । विरोध कर श्रंतिम की कि इसी में प्रथम दो हो जाते हैं। पित्यों की छौपिययों में बहवा न्यान की निकली बन्तुएं भी थीं इससे कीमिया की पुस्तकों पर

भी इसकी दृष्टि गई श्रौर कुछ सहज उपाय, जिसे पहिले के वड़ों ने लिखा है, इसे मिला। इसके मन में श्राया कि यह कई वस्तुश्रों का मिलावट है, जो मिलकर सोना तथा चाँदी में वदल जाता है पर इस प्रकार यदि हो जाता तो संसार में कोई दरिद्र न रह जाता। इस पर ध्यान देने से रुककर यह इस विद्या की पुस्तकों का मनन करने लगा पर वैसा ही पाया। इसका श्राश्चर्य बढ़ा कि ये पुस्तकें उन लोगों के नाम पर हैं जो प्रकट तथा आंतरिक विद्याख्रों के पूर्ण ज्ञाता थे। इन लोगों ने अकारण ही धन का नाश करने को इन्हें लिखकर लोगों को दुःख में डाल दिया है। विचार करने पर प्रकट हुआ कि इन लोगों ने भेदपूर्ण या रहस्य-मयी भाषा में सब लिखा है पर यदि यह रहस्य पुग्तक से ज्ञात न हो तो ये लेख कूठ से वढ़कर नहीं हैं। ऐसे गुणियों से इस प्रकार मूठ से लोगों को दुःख में डालना आधर्य की वात है। इसलिए इन सव लेखों के अनुसार अनुभव करना छोड़ इसने स्वयं इस पर अनुसंघान करना आरंभ किया। सन् ११२२ हि० तक इन सव बातों पर इसने विखत ज्ञान प्राप्त किया खौर सममा कि जिसने जिस विद्या में योग्यता प्राप्त की, हिंदसा, हकीमी, ज्योतिष, रमल, तिलस्म आदि यहाँ तक कि तीरंदाजी तथा कवृतरवाजी की, उसने उस विद्या की गृढ़ वातों को छापनी शैली पर लिख दिया, विशेषकर वनावटी विद्यात्रों में तफसीर (कुरान की टीका) हदीस, किस्से छादि । शोक के कारण इन सबका इसने ख़ुब परिशीलन किया श्रीर कुछ योग्यता प्राप्त कर ली। इसके श्रनंतर स्फी मत देखना आरंभ किया और उसका भी कुछ हाल माल्म किया। यह ज्ञात हुआ कि यह ज्ञान धर्म तथा संसार की मिलावट

है। श्रशीत् श्रज्ञात के श्रज्ञात से लेकर सिद्ध मनुष्य तक श्रोर उन सव पर विचार इन लोगों के लिए कारीगरी की विद्या की तरह समान है क्योंकि उससे घर्म तथा संसार के विचार ज्ञात होते हैं श्रोर उसी से श्रशुद्ध बातें कट जाती हैं। इसी से कुरान के भेद ज्ञात होते हैं श्रोर हदीस की कठिनाइयाँ इल होती हैं। इस पर यह गहरे समुद्र में जा पड़ा श्रोर कीमिया का सारा संसार भूल गया। देखता हूँ कि कहाँ पहुँचता है। श्रांत है वातों का।

इस लिखने के बाद दो महीना न बीता था कि वह मर गया। शुभ वातें कहने में यह निर्देह था छोर सिफारिश भी करता। मिलनसारी तथा शालीनता थी श्रीर सहानुभूति के साथ सबसे मिलता तथा दुखियों को सान्त्वना देता। श्रासफजाह के इस संदेश पर कि ये मुत्सिद्दियों के प्रार्थनापत्र हैं ऋीर ऐसे लोगों के लिए क्यों छुझ फहते हो, यह छुछ दिन चुप रहा । परंतु इसने फिर वही कार्य आरंभ किया। इसकी वार्ते ऐसी होती थीं कि चित्त पर श्रसर कर उन्हें स्त्रीकृत करा देती थीं श्रीर यह भूमिका भी अच्छी बाँधता था, जो सदीर को अच्छी लगती थी पर ऐसा होते भी व्यय में गुंजाइश न थी। यदापि इसका मंसव पाँच इजारी था पर यह सिपाहियों की चाल पर रहता प्रत्युत फकीरों फी चाल पर तब भी इन्छ न बचता। एक मात्र पुत्र रहीमदाद जो वैसवाड़ा की फौजदारी के समय पैदा होकर पालित हुआ था, ष्पामिल था। इसके मन में जो श्राता वही इठाकर है देता। इसको यहत सनमाया गया पर उसने हुद्ध ध्यान न दिया। कभी वाकी सीटाने का उद्गेत न कर फारसती लिखकर तथा श्रपनी व संतानी

की मुहर दे देता। इसका धर्म इमामिया था श्रीर इसने बहुत सी विभिन्न पुस्तकें तैयार कीं। यद्यपि ये लाभदायक न थीं पर सैयदों के बड़प्पन वर्गान करने में इसने बहुत प्रयत्न किया था। इसका विश्वास था कि यह जाति निवयों के वंश से संबंध रखने के कारण वहुत बुजुर्ग होगी छोर शरीखत की कितनी आज्ञाओं से सारे मनुष्यों में से केवल ये मुक्त हैं। कहना हूँ कि यदि इनमें विशेषता या अधिकता है तो साधारण स्वरूप से ये कोई विशि-ष्टता नहीं रखते। उत्तर में कहा जाता है कि विश्वासी वनो। अर्थात् जव खुदा ने अपनी द्या तथा प्रेम से अपनी संनानों से बढ़कर उन पर ऋपा न की खोर बगाबरी की आज़ा की तब यदि उम्मत के लोग आदमी की पवित्र नसल पर उसके ऐसे उपकार में विभेद डाल दें, जिसमें दूमरे साभी न थे तो वह उदारना के नियम के वाहर न होगा छोर न भक्ति तथा सेवा के स्वभाव से दूर होगा । श्रज्ञान में एक सेदानी से निकाह कर लिया, जिसका पिता हेद्र खली खाँ प्रसिद्ध शाह मिर्जा हेद्रावादी का पीत था जो माजिंदरान के सेयदों में से था। जानने पर इसने छोड़ना चाहा और शोक किया। इसके बाद अपनी जाति तथा मुगलों में निकाह किया, जिनसे हर एक में संतानें थीं। एक लड़के उन्म तुल्ह्वीव को बहादुरशाह की मृत्यू पर पुत्रवत् माना । उसकी मृत्यु पर दक्तिए अपने पिता के पास चला आया। भारी ऐश्वर्य में पला हुत्र्या था इसमे वह वेनकल्लुफी से खाली न था। पिता की मृत्यु को छ महीने न वीने थे कि यह भी मर गया । इसके पुत्री में में एक छाल्यूम छापने देश में है और फल हीन खाँ तथा दूसरे मंसव तथा जागीर पा चुके हैं। इसका भनीजा तथा दामाद

जाँवाज जाँ ढाई हजारी मंसवदार है। इन पंक्तियों का लेखक आरंभ में उसी मृत के प्रयत्न से दिल्ला में जम गया। इसके अनंतर इस दुरंगी दुनिया का ऊँचा नीचा देखते हुए वह आसफ जाह तक पहुँचा। जिस एकांतवास के कारण यह पुस्तक लिखी गई और वेकारी विताने में सहायता मिली उसमें दो वर्ष उस युज़र्ग के पास वेठने तथा साथ रहने का अवसर मिला। खान पान के नियम तथा उठने बैठने की मर्यादा की स्वभाव में पेपरवाही होते हुए भी वह दोनों पन्न में देखने में आया। वड़ों में जो वड़प्पन होनी चाहिए था वह कुछ नहीं छोड़ा। दशमें स्वभावतः भलाई भरी हुई थी। शुक्त है खुदा का कि आरंभ तथा जंत उसी की छुपा से हुआ। समाप्ति के शेर उसी के हैं।

# मुनइम खाँ खानखानाँ वहादुरशाही

इसका पिता सुलतानवेग वर्लास जाति का था श्रोर श्रागरे के कुछ भाग का कोतवाल था। यह वादशाही काम से कश्मीर भी गया था। इसकी मृत्यु के अनंतर मुहम्मद मुनइम ने रोजगार की खोज में द्चिए जाकर वादशाही सेना में अपनी योग्यता तथा वीरता से मीर वख्शी रूहुल्ला खाँ की मध्यस्थता प्राप्त की श्रोर वस्ती उल्मुल्क ने इसके लिए मंसव प्राप्त कर अपनी मुहर इसे दिया। इसके अनंतर अपने भाग्य के यल से उन्नति कर यह श्रौरंगजेव का परिचित हो गया तथा कई सेवाश्रों पर नियत हुआ। ३४ वें वर्ष में मीर अव्दुल्करीम मुल्तिफत खाँ के स्थान पर हफ्तचौकी का अमीन नियत हुआ। ४६ वें वर्ष में यह फीलखाने का दारोगा बनाया गया। जब खेलना की चढ़ाई में यह मुहम्मद श्रमीन खाँ की सहायता को नहीं पहुँचा श्रीर इसने देर किया तब मंसब कम कर तथा पद से हटाकर इसे दंड दिया गया । इसके अंतर यह वादशाह के वड़े पुत्र शाहजादा मुहम्मद मुश्रज्जम की सरकार का श्रालम खाँ के स्थान पर दीवान नियुक्त किया गया। इसी के साथ काबुल की दीवानी भी इसे मिली। श्रपनी श्रच्छी सेवा तथा व्यवहार से यह शाहजारे का कृपापात्र हो गया । ४६वें वर्ष में पंजाब की सृवेदारी जब शाहजादे के वकीलों के नाम हो गई तब शाहजादे के प्रस्ताव पर यह उक्त खाँ का नायव तथा जम्म का व्यक्तिगत फौजदार नियत हुआ। इसका मंसव

डेढ़ हजारी १००० सवार का हो गया। श्रच्छे उपायों तथा वीरता से वहाँ के उपद्रवियों तथा विद्रोहियों को दमन कर यह प्रवंध तथा न्याय करता रहा । यह योग्य श्रमुभवी पुरुष शाहजादे के प्रति हुड़ राजभक्ति रखता था इसलिए परिवर्तित होते हुए समय को देखते हुए यह गुप्त रूपसे उसके साम्राज्य के लिए प्रयत्न करता रहा। देवयोग से २४ जीहिला सन् १००५ हि० को श्रोरंगजेय की मृत्यु का समाचार मुनइम खाँ को मिला। शाह्जारे के पेशावर से, जो काबुल का गर्म निवासस्थान है, चित्ताकर्षक राजधानी लाहोर को २ सफर महीने को पहुँचने तक मुनइम खाँ लगभग पाँच सहस्र सवार तथा भारी तोपखाना एकत्र कर ध्योर राजगद्दी का समान ठीक कर शाहदौला पुल के इस श्रोर सेवा में उपस्थित हुआ। सरहिंद पहुँचने तक यह चार हजारी २००० सवार का मंसव, खानजमाँ की पदवी, तोरा वर्डका पाकर सम्मानित हुआ । आगरे पहुँचने तक इसके प्रयत्नों तथा अच्छी सेवास्रों से पचीस सहस्र सवार शाहजारे की सेना के सिवा, जो इसका श्राघा था, वादशाही छत्रहाया के नीचे इकट्टा हो गया। इसके उपलच में इसका मंसव पाँच हजारी का हो गया श्रीर बहादुर जफर जंग की पदवी भी बढ़ाई गई । सुहम्मद श्राजमशाह के युद्ध में प्रयत्न करने में इसने विजयी का साथ द्या था । जय मुह्म्मद् श्राजमशाह् श्रपना निवासस्थान श्रपनी सीतेली विह्न जीनतुन्निसा वेगम की रचा में तथा ग्वालियर जुम्लनुल्युल्क श्रसद खों के हाथ में छोड़ कर श्रागे वड़ा तब वहादुर शाह, जो बहुत विनम्र तथा धर्मभीर था, मुसलमानों के मारे जाने के भय से अपने भाई को लिखा कि पिता की यसी- अत के अनुसार दिल्ला, मालवा तथा गुजरात तक तुम्हें मिला
है ओर हिंदुस्तान हमें। यिद शील के विचार से तेलिंगाना
वीजापुर के साथ कामबख्श को देदो, जो छोटा भाई पुत्र के
समान है तो हम अपने हिस्से से तुम्हारा हिस्सा वढ़ा देंगे और
यह बहुत अच्छा होगा। यिद यह बात तुम्हें पसंद न आवे तो
यह क्या ठीक होगा कि अपने स्वार्थ के लिए नश्वर राज्य के लिए
लड़ें और बहुत से लोग अपने प्राण और धन गवावें। हम तुम
अकेले अकेले युद्ध कर लें। ऐसी सूरत में तुम्हारा ही मन
चाहा है क्योंकि अपने तलवार के सामने तुम किसी को छुछ
नहीं समभते।

कुछ लोगों का कहना है कि यहादुरशाह को इस यसी अत का ज्ञान नहीं था पर अंतमें औरंगजेव ने उसे फर्मान तिखा, जिसके लिफाफे पर अपने हस्ताचर से लिखा था कि अल्स-लामो अलैक या वाली उल्हिंद् । इसीसे उसने जाना। जो छुछ हो जय यह समाचार मुहम्मद आजमशाह के पास पहुँचा तब उसने लिखा कि यह वँटवारा उसे स्वीकार नहीं है और दूसरा ऐसा वँटवारा पेश किया जो किसी हालत में मानने योग्य न था। शैर का अर्थ—

> फर्रा से अटारी तक तो मेरा है, और अटारी से आकाश तक तेरा है।

इसके वाद कुद्ध होकर एलची से कहा कि इस बुड्हें ने शेख सादी का गुलिम्ताँ नहीं पढ़ा है कि एक देश में दो वादशाह नहीं होते। शेर का अर्थ—

### जच कल सूर्व ऊँचा होगा तव में, गुर्ज, मेदान व अफगसियाव।

१८ रबीडल् प्रब्वल को श्रागरे से दस कोस पर हाजू के पास दोनों का सामना हुआ। खानजमाँ भारी सेना तथा अन्य शाहजादों के साथ वाई तथा दाहिनी श्रोर से उस समय पहुँचा जब वेदारबस्त स्प्रजीमुख्यान को तीन क्रोर से घेर चुका था। कड़े घावे तथा घोर बुद्ध हुआ । यहाँ तक कि गोला इसके दाहिनी श्रोर वगल के नीचे पहुँच गया श्रीर यद्यपि हट्टियाँ पूरी वच गई पर हल माँस व चनड़ा पीठ तक का निकल गया। तब भी युद्ध में पाँच पीछे न हटा चह हड़ चना रहा जिससे मुह्म्मद छाजम श्रपने दो 9त्रेरं चेदारबल्त च चालाजाह के साथ मारा गया। 'हाय मुहन्मद स्त्राजम' से तारीय निकलती है। स्नानजमीं श्राजमशाह के परिवार तथा माल व सामान की उन उपद्रव में रक्ता करता हुआ छर्द्धगत्रि के लगभग बादशाह के पास पहुँचा र्खार उस घाव से वेहोश हो गया। उसी महीने की २६ तारीख को इसे खानखानों बहादुर जफरजंग की जेंची परवी तथा सात हजारी ७००० सवार का मंसव खोर प्रधानमंत्री का उच पट मिला। इसके सिवा एक करोड़ रुपया नगद्व एक करोड़ का सामान वादशाह की खोर से मिला, जैसा नैवृशिया राजवंश के ष्पारंभ से किसी सदीर को नहीं मिला था। १० रवीडलुक्राखिर को बादशाह दहस्राम बाग में इसे देखने खाए, जो उसी बाब के कारण राँया पर पड़ा था और इसके। बहुत सांखना दी क्योंकि यह विजय दर्मीके तत्त्वार की जोर तथा सम्मति से प्राप्त हुई थीं। इसने जो दम लाख रुपए की भेंट दी इसमें से फेबल एक लाख की वादशाह ने स्वीकार किया। प जमादि उल्अव्वल को वजीर का पद तथा आगरे की सुवेदारी का भार इसने लिया। ३ रे वर्ष में वादशाह के सामने नोवत बजाने की आज़ा पाकर यह सम्मानित हुआ। ४ थे वर्ष जब वहादुरशाह विद्रोही कर्दी को दमन करने के लिए शाहधोरा पहुँचकर ठहरा तव खानखानाँ शाहजादा मुहम्मद् रकी उरशान की अधीनता में उस कार्य पर भेजा गया । वह चिद्रोही वहुत लड़ने के बाद लोहगढ़ में जाकर घिर गया। शाही सेना ने पीछा न छोड़कर उस दुर्ग को घेर लिया। उस श्रदूरदर्शी के सहायक तथा साथी लोग, जो प्राण देने को दूसरे लोक में अविनश्वर जीवन पाना मानते थं, वड़ी वीरता तथा उत्साह से मोर्ची पर धावा करतं रहे। बहुत से उनमें मारे गए। एक मुद्दत वाद खाने का सामान न रहने पर कलावा नाम का तंबाकू वेचनेवाला एक खत्री उस विद्रोही का छद्मवेश धारण कर उसके स्थान पर वैठा और कर्दी एक मुंड के साथ बादशाही मोर्चे पर धावा कर पास के वर्फाराजा के देश को चता गया। उस दुर्ग पर अधिकार होने के बाद बादशाही ष्यादमियों ने कलाबा को इस शान से देखकर उसी को कर्दी समभ लिया श्रोर केंद्र कर खानखानाँ के पास लाए। खानखानाँ न फुर्ती से यह सुसमाचार भेजकर प्रशंसा पाई । डंका बजने तथा दीवानआम होने की आजा हुई। यह भी आदेश हुआ कि छड़दार विजरा भी शीब तैयार हो । इसके ब्रानंतर जब पृछताछ में ज्ञात हुआ कि वाज उड़ गया और उल्लू फँसा है तब खात-म्यानाँ लज्जित हुआ और अपने आदमियों की भरर्सना करते हुए क्या कि सब पैदल होकर बर्फीराजा के पहाड़ों में चलें व करी

को पकड़ लार्ने या राजा को केंद्र करें। इसने राजा को भी लिखा कि उसे केंद्र करा देने में वह अपनी भलाई समसे। कहते हैं कि जुल्फिकार खाँ के हरकारों ने उक्त खाँ के संकेत पर जो उससे ईप्यों करता था पहाड़ों से शाही पड़ान तक यह प्रसिद्ध कर दिया कि कई पिकड़ा गया। खानखानाँ के हरकारों ने भी एक पेशा होने से उनकी वातपर विश्वास कर यही समाचार कई वार सुना दिया और इसने भी वादशाह से कह दिया। जुल्फिकार खाँ ने इसपर कहा कि स्यात् यह भी ठीक नहीं है। इसके अनंतर ज्ञात हुआ कि वह भी मृठ था। यद्यपि राजा को केंद्र में लाकर दिल्ली में उसी लोहे के पिंजड़े में वंद कर दिया पर खानखानाँ को लजा पर लज्जा मिली, जिससे वह कोध से वीमार हो गया और दिमाग खराव हो गया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई।

खानखानों बहुत उदार तथा मुशील था, उसमें जरा भी घमंड नहीं था और पुरानी मित्रता का विचार तथा गुण्प्राहकता का सदा ध्यान रखता। यहाँ तक कि पुराने परिचय के कारण कम संसववालों को भी श्रभ्युत्थान देता। यदापि दान पुण्य श्रादि खुले हाथ न करता पर तब भी उदार काम में कभी न करता। मंत्रित्व के कार्य को विना न्यार्थ या लोभ के श्रन्द्धी प्रकार करता रहा। कचहरी के समय सजावल नियत रहते कि कोई प्रार्थना पत्र विना हताचर के दूसरे दिन के लिए न रह जाय। घोड़े इंट श्रादि पशुष्ठों की लोराक का उत्तरहायित्व मंसवदारों से तेकर उनकी नई तहसील का दंग निकाल दिया। श्रीरंगजेब के राज्यकाल में मंसवदारों ही पर पशुश्रों का ज्यय था, पर अनकी जागीर की श्राय के वाकी गहने से या आय थोड़ी होने से तथा

मुद्दत वाद मिलने से श्राधा या तिहाई न्यय उन पशुश्रों का नह
पूरा होता था तब उसके श्रावश्यक न्यय कैसे पृरे होते। फील
खाने के दारोगा, श्राख्तावेगी तथा दूसरे मुत्सदी वड़ी कठोरत
से वकीलों से खुराक का धन माँगते थे श्रोर कहीं कुछ सुना नह
जाता था। निरुपाय हो वकीलों ने त्यागपत्र दे दिया। ग्यानग्यान
ने निश्चित किया कि वेतन के समय ही पशुश्रों के न्यय है
श्रमुसार धन जागीर से काटकर वाकी लिखा जाया करे। इर
कारण श्राजतक वही प्रथा चलती है। मिसरा—श्रक्छे लोग
चले गए श्रीर प्रथाएँ रह गई।

इसमें वे अच्छे गुरा थे, जिनसे योग्यता समभी जानी है शैर भी कहता था ऋौर इसकी रुचि सुकी धर्म की ऋोर थी 'इलहामात मनेश्रमी' नाम से एक पुस्तक इसने लिखी है पः अच्छे भाव नहीं हैं। यथातथ्य वर्शन के साथ अच्छे रीगें में कुट, गृढ़ वातें कह देता था। साहित्य मर्मज्ञों में कोई प्रशंसा श्रोर कोई निंदा से इसके उत्कर्पता का वर्शन करता था। इलहाम में श्रपने स्वर्गकी सेर तथा वहाँ से खुदा के तख्त के नीचे पहुँचने का वर्शन करते हुए उसे स्वध्न में संपुटित कर दिया है। विरक्ति भाव नहीं है। यद्यपि इलहाम विशेषकर पैगंवरों से संबंध रखता है इससे इसका दावा ब्यर्श है त्र्योर ऋदव की स्रोर शंका पैदा करता है। श्राराम पसंद तथा कष्ट भीरु होते हुए भी यह चाहता था कि इसका नाम समय-पट पर बना रहे इसलिए इसने हर एक नगर में हवेली, सराय या कटरा वनवाया था श्रीर हर जगह भृमि तथा श्रमले के लिए धन भेजता था। श्रद्रदर्शी मुत्मद्दीलोग खशामद के लिए जमीन तथा गृह खादमियों से खत्याचार कर

ते तोते थे। श्रत्याचार की जड़ खरावी पैदा करती है इससे किस प्रकार स्थायी काम हो सकता था। वहुत से मकान तैयार न हो सके श्रोर वनवानेवाले के मरने पर पहिले से भी श्रिधक खराब होगए। कहते हैं कि खानखानाँ वहुधा नज़्ल मकान वादशाही सरकार से खरीद लेता था। एक दिन मुखलिस खाँ मुगलवेग ने कुविचार से बादशाह से कहा कि ईरवर की कृपा से हिंदुस्तान सात इकलीम का जोड़ है। यदि यह बात कि हिंदुस्तान का वादशाह जमीन श्रपने नौकर के हाथ वेंचता है, ईरान या रूम के शाहों के कान तक पहुँचे तो कैसी श्रप्रतिष्ठा हो। श्रसावधानी के लिए प्रसिद्ध वादशाह ने कैसी बुद्धिमानी का उत्तर दिया कि ऐ मुखलिस खाँ, हम क्या बुरा करते हैं, पढ़ती जमीन बेंकार उसे देते हैं श्रोर वह उत पर धन व्यय कर गृह बनवाता है। वह वृद्ध होगया ही है, कल मरेगा तब किर सरकार में सब जवत हो जायगा।

वहादुर शाह की राजगदी के अनंतर इसके वहे पुत्र नईम खाँ का मंसन बढ़ने से पाँच हजारी ४००० सनार का होगया और इसे महावन खाँ तथा सुनी सुनाई वात से मकरम खाँ खानजमाँ वहादुर की पद्वी मिली। यह तीसरा बख्शी भी उसी समय नियत हुआ। जब जहाँदार शाह बादशाह हुआ तब जुल्किकार खाँ ने पुराने बेमनस्य के कारण इसे बादशाह के कोध में हाल दिया और कैंद करा दिया। सुहम्मद फरेखसियर की राजगदी पर अमीरल्डमरा हुसेन अली खाँ पुराने संबंध तथा मित्रना के कारण इसकी फरियाद की पहुँचा और अपने साथ दिक्श लिखा गया। अंत में एमाइल् सुनक सुवारिज खाँ का साथ देकर यह

#### ( ४३६ )

सन् ११३६ हि॰ के युद्ध में, जो निजामुल् मुल्क आसफजाह से हुआ था, उपस्थित था। दूसरा पुत्र खानःजाद खाँ वहादुर शाह के राज्य के आरंभ में चारहजारी ३००० सवार के मंसव तक पहुँचा था।

# मुनइम वेग खानखानाँ

यह हमायुँ के राज्यकाल के अच्छे सरदारों में से एक था। इसके पिता का नाम चैरम चेग था। जिस समय हुमायूँ वाद-शाह को हुर्भाग्य ने घेरा छोर सिंध के सिवाय कोई स्थान ठहरने योग्य बादशाह की नजर में नहीं आया तब वह कुछ दिन भकर के पास ठहरा रहा। इसके अनंतर यहाँ से हटने पर उसने सेह्यन दुर्ग को जाकर घेर लिया। ठट्टा का शासक मिर्जा शाह हसेन स्रागे बढ़कर मार्गी को बंद करने स्रीर सन्न को इटाने में द्त्तचित्त हुआ। बहुत से सरदारगण विना श्राहा लिए चल दिए। मुनइम खाँ ने भी, जो इन सबका मुखिया था, चाहा कि श्रपने भाई फर्जाल बेग के साथ श्रलग हो जाय पर बादशाह ने इसको सावधानी के कारण केंद्र कर लिया। यद्यपि यह एराक की यात्रा में हुनायूँ के साथ नहीं रहा पर इंरान से लीटने पर बरावर इसका सन्मान नथा मुसाहिबी बढ़ती गई। यह भी राजभक्ति का ध्यान रखता था । जिस समय हुमार्ये बादशाह घेराम खाँ के बारे में कुसमाचार सुन हर, सिसको छाउने स्वाधी के विचार से कुछ द्वेषियों ने मृठ ही कह दिया था, कंबार गया फ्रीर वहाँ से लीटते समय उसका विचार हुन्ना कि सुनइम म्याँ को बहीं का ख्रध्यच् नियत करें नय उसने प्रार्थना की कि बादशाह का दिव्यतान पर पढ़ाई करने का विचार है इसलिए ऐसे खबमर पर अदल बदल करने का सेना में बुरा प्रमाव पट्टेगा। विजय के

श्रनंतर जैसा उचित हो वैसा किया जाय । इस पर वैराम खाँ कंधार का अध्यत्त वना रहा। उसी समय सन् ६६१ हि० में यह काबुल में शाहजादा महम्मद अकवर का शिच्नक नियत हुआ श्रीर इस सम्मान के उपलच्च में इसने मजलिस की श्रीर योग्य भेंट दिया । जब इसी वर्ष के अंतमें हुमायूँ वादशाह हिंदुस्तान की चढ़ाई पर रवाना हुआ तव शाहजादा मुहम्मद हकीम को, जो एक वर्ष का था, कावुल में छोड़कर उस प्रांत के कुल कार्य्य को दृढ़ करने के लिए मुनइम खाँ को वहाँ नियत किया। यह वहुत दिनों तक उस प्रांत के कार्य पूरा करता रहा। जब श्रकवर वादशाह वैराम खाँ से विगड़ गया तव यह श्राज्ञा के श्रमुसार सन् ६६७ हि॰ जीहिना महीने में ४ वें जल्सी वर्ष में लुधियाना पड़ाव पर, जंहाँ वादशाह वैराम खाँ का पीछा करते हुए डपस्थित थे, सेवामें पहुँच कर वकील का पद श्रोर खान-खानाँ की पदवी पाकर सम्मानित हुआ। ७ वें वर्ष में जब शम्सुदीन व्यतगा खाँ व्यद्दम खाँ के उपद्रवी तलवार से मारा गया तब मुनइम खाँ शंका के कारण भाग गया क्योंकि यह गुप्त रूपसे उस पड्यंत्र में मिला हुआ था। अकवर ने मीर मुंशी श्रशरफ खाँ को भेजा कि इसे समका बुकाकर लोटा लावे। कुछ दिन नहीं बीते थे कि किर उसी शंका से कावुल जाने का विचार कर इसने द्यागरे से निकल कर पहाड़ का मार्ग लिया। छ दिन यात्रा करता हुन्ना सक्त्वर परगना में, जो मीर मुहम्मद मुंशी की जागीर में था, यह पहुँचा। वहाँ के छामिल ने इसके मुख पर भय के चिन्ह देखकर हाल पृद्धा और चाहने न चाहने हुए भी केंद्री कर लिया। उस स्थान के पास एक भारी सरदार मैयद महमृद

खाँ वारहा की भी जागीर थी और वह यह वृतांत सुनकर जान गया कि यह खानलानाँ है। समय को गनीमत समम कर उसने मनुष्योचित व्यवहार किया श्रोर वड़े सम्मान से वादशाह के पास लिया ले गया। अकयर ने पहिले की तरह इसे वकील के पर्पर नियत कर दिया। जब इसका पुत्र गनी खाँ, जो श्रपने पिता का प्रतिनिधि होकर कायुल का प्रवंध कर रहा था श्रीर योवन, प्रभुत्व तथा कुसंग की मस्ती से दूसरों की हानि से श्रपना लाभ समफ कर उपद्रव करने लगा खाँर मिर्जा मुहम्मद हकीम का कुछ भी हाल चाल न पृछ्वा था तव मिर्जा की माता माह-चूचक बेगम तथा हितैपियों ने निरुपाय होकर खंघे फजील बेग श्रीर उसके पुत्र श्रवुल्फत्ह के साथ, जो श्रपने भतीने की हुकू-मत से इद्वागा था, निरचय किया कि जिस समय गनी खाँ पालीज की सेर से लौटकर छाचे उस समय शहर का फाटक वंद कर दिया जाय । जब उसने देखा कि कोई प्रयत्न सफल न होगा और केंद्र हो जाने की आशंका है तय काबुल से मन ह्टा-फर हिंदुम्तान की छोर चल दिया। वेगम ने फजील वेग को मिर्जा का वर्काल नियत किया श्रीर उसके पुत्र की उसका प्रति-निधि बनाया । इसके श्रमंतर जागीर बाँटी श्रीर श्रन्ही पट्वियाँ भी लोगों को दी । ऋछ दिनके श्रनंतर श्रवुल्फत्ह ने श्रीचित्य होदकर शादवर्ता खादि के साथ श्रपने प्रभुत्व को माती में यहाँ तक पहुँदा दिया कि फजील देग को पकड़ कर मार हाला।

जय फानुल की इस दुरवस्था का श्रकवर की पता लगा तब उसने मुनइम न्यों की मिर्जा मुहम्मद हकीम का श्रमिभायक नियत कर, जी वहीं जाने के लिए यहा इन्छुक था, पर्वे वर्ष में अस्बी

सहायक सेना के साथ भेजा, जिसमें वह श्रपने पुत्र का वदला ले श्रीर वहाँ का प्रवंध ठीक करे। मुनडम खाँ कावुलियों को ठीक तीर पर न समभ कर सहायक सेना के आने के पहिले ही जल्टी से रवाना हो गया। वेगम वली ऋतगा को विद्रोह की शंका में प्राण दंड देकर श्रोर हैदर कासिम कोहवर को वकील नियत कर म्वयं राजकाज देख़ती थी। इस समाचार को सुनते ही वह चारो छोर से सेना एकत्र कर मिर्जा के साथ युद्ध के लिए वाहर निकली । जलालावाद के पास दोनों पचमें युद्ध हुआ, जिसमें मुनइम खाँ परास्त हुआ श्रोर उसकी सरदारी का सारा सामान नष्ट हो गया। इससे शब्र के डर से कहीं ठहरना डिचत न समक्त कर यह गम्बरों के देश में चला स्राया। यहाँ से इसने वादशाह के पास प्रार्थना पत्र भेजा कि दरवार में आने का मेरा मुँह नहीं है इसलिए या तो मुक्ते मका जाने की आज्ञा मिले या इसी जिले में जागीर दी जाय, जिसमें श्रपता सामान ठीक कर दरवार में श्रा सकूँ। श्रकवर ने गुण-प्राहकता से हिंदुस्तान की उसकी जागीर वहाल रखकर द्रवार व़ला लिया। इसने नये सिरेसे यादशाह की असीम कृपा प्राप्तकी और बहुत दिनों तक राजधानी श्रागम का अध्यक्त रहा। जब १२ वें वर्ष में स्वानजमाँ स्वीर बहादुर स्वाँ उचित दंड को पहुँचे तब दोनों भाई के जोनपुर से चौमा नदी तक के ताल्लुके पर यह नियत हुआ।

इसी वर्ष यानवानाँ ने अपनी योग्यता नथा अनुभव से वंगाल छोर विहार के शासक सुलेमान किरोनी से मित्रता कर वंगाल प्रांतमें भी वादशाही सिक्का छोर खुनवा प्रचलित करा दिया। वह सलीम शाह के सरदारों में से था। जिस समय वंगाल रोरशाह के हाथ में पड़ा तब वहाँ का शासन महम्मद खाँ को सोंपा गया, जो उसका पास का संबंधी था। सलीम शांहकी मृत्यु पर वह साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्र बनकर मर गया। उसके पुत्र बहादुर खाँने वहाँ का खुतवा छोर सिका छपने नाम कर लिया छोर प्रसिद्ध छदली को जिसने हिंदुस्तान का दावा किया था, युद्ध में मारडाला। इसके बहुत दिनों के छनंतर वीमारी से यह मर गया। इसका छोटा भाई जलालुद्दीन उत्तराधिकारी हुछा। ताज खाँ किरीनी, जो छपने भाइयों के साथ छदली के यहाँ से भाग कर बंगाल में रहने लगा था, कभी उससे शत्रुता छोर कभी मित्रता करता। जब वह भी मर गया तब बंगाल छोर विहार का राज्य ताज खाँ को मिल गया छोर उसके छनंतर उसका भाई सुलेमान खाँ स्वामी हुछा।

खानलानाँ की इस संधिके अनंतर उसने उड़ीसा पर भी अधि-कार कर वहाँ के राजा को मार डाला। सन् ६७६ हि॰ में (सन् १५७२ ई॰) वह मर गया। उसके बड़े पुत्र बायजीद ने गदी पर बैठकर उदंडता से उस प्रांत का खुतवा अपने नाम करा लिया। खानलानाँ को उससे विहार के पास कई युद्ध करने पड़े। घमंड तथा उदंडता के कारण इसने उस प्रांत के सरदारों के साथ कड़ाई का व्यवहार किया था इसलिए एमाद के पुत्र हांस् ने, जो उसका भनीजा तथा दामाद था, उष्ट होकर नथा कुछ लोगों को निलाकर इस कार्य पर वाध्य किया कि वे उसको मार डालें। लोदी खाँ ने, जो उस प्रांत का प्रभावशाली व्यक्ति था, खुलेगान के छोटे पुत्र दाकद को सरदार बनाकर उक्त हांस् को गारदाला। गूजर खाँ कियांनी ने जो अपने को भीर हामशेर सममता था, विहार प्रांत में वायजीद के पुत्र को खड़ाकर आपस में शत्रुता करा दी। लोदी खाँ भारी सेना के साथ वंगाल से विहार को लेने के लिए चला और उपाय तथा कपट से गूजर खाँ को अपना अनुगामी बना लिया।

जव खानखानाँ वादशाह की आज्ञा के अनुसार विहार प्रांत पर श्रिधकार करने के लिए सोन नदी के पार उतरा तब दाऊद खाँने लोदी खाँ से सर्शांकत हो जाने के कारण उसको वीच में से हटा दिया श्रोर पटना दुर्ग में जा बैठा। तब खानखानाँ की प्रार्थना पर घेरे में सहायता करने के लिए अकवर १६ वें वर्ण सन् ६८२ हि० में श्रागरे से वड़ी नावों पर सवार होकर, जो नई तैयार की गईं थीं, पूत्र की स्रोर नदी से रवाना हुआ। मागे में कुछ नावें श्रांधी में डूव गई तव भी वादशाह दो महीना श्राठ दिन में पटने के पास पहुँच गए। कहते हैं कि जब बादशाह फ़ुर्ती से पटने की श्रोर चले तव गंगदासपुर में सैयद मीरक हस्फहानी जफरी से इस कार्य के विषय में भविष्य का हाल पद्या। उसने जफर पुस्तक मँगाकर यह शेर पढ़ा। शेर का अर्थ-साभाग्य से अकबर ने शीवता से दाऊद के हाथ से देश ले लिया। श्रकवर ने हाजीपुर को ले लेने पर, जो गंगा नदी के उस पार पटना के सामने स्थित है, पटना के विजय का शुभागम समभ कर उसके घरे का प्रवंध किया। उसके टूटने पर दाऊद हारकर नदी के मार्ग से बंगाल भाग गया, उसके बहुत से ितपादी भागने में मारे गए और पटना काफी लुट के साथ श्रिधकार में श्राया । इस घटना की नारीख 'फतह बलाद पटना' (सन् ६८२ हि०, सन् १४७४ ई० ) मे निकलती है।

इस विजय के अनंतर खानखानाँ विहार का जागीरदार नियत होकर वीस सदस्र सवारों के साथ वंगाल पर श्रिधकार करने और दाऊद को दंड देने पर नियुक्त हुआ। श्रफगानों ने विजयी सेना के प्रभाव तथा संख्या से साहस छोड़ दिया छीर विना युद्ध किए ही दृड़ स्थानों को छोड़कर भाग गए। खानलानों हर न्यान को दृढ़ करता हुआ आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि दाऊद उड़ीमा की ख्रोर भागा। एक खाँ सेनापित ने महन्मद क़त्ती खाँ वर्तान के अधीन एक सेना उसका पीछा करने को भेजी स्रीर स्वयं टाँड़ा पहुँच कर, जो बंगाल का फेंद्र है, शांत का प्रशंघ करने लगा। दरवार के कर्मचारियों ने विहार की जागीर के बद्ले में बंगाल में इसका बेनन कर दिया। जब दाऊद खाँ वंगाल और उड़ीसा के वीच में स्थान हड़ कर ठहर गया श्रीर महम्मद कुली ग्वाँ बर्लान, जो पीछा कर रहा था, गर गया तब राजा टे:डरमल की सम्मति से खानखानों न्वयं टीड्रे से उस खोर रवाना हुछा । उसी वर्ष दोनों पज़में घोर युद्ध हुछा । गृतर खीने, जो राष्ट्र के इरावल में था, ग्वानखानों के हरावल तथा मध्य को श्रम्त ब्वात कर दिया। यानवानों के सेवकों में में किसी ने भी वीरता तथा दृद्ता नहीं दिखलाई पर इसने स्वयं कुड़ सेना के साथ लड़कर चौट खाई। इस पर भी पहुंचने पर कहा कि यदापि मिर का याव श्रन्छा है, पर श्रांखों को हानि पहुंची श्रीर गईन पर घाव था गया है कि प्रव तिनी शक्ति नहीं है कि पीछे देख सकुँ नथा क्षे की चौट में हाथ ऐसे हो गये हैं कि निर नक नहीं पहुंचते । ऐसी चोटों के लगने पर भी यह लीटना नहीं चाइता या पर इसके हिनैपी यागटोर पकड़ कर लीटा लाये । गूजर ली ने इस युद्ध में अपनी विजय समम कर ऊँचे स्वरसे कहा था कि खानखानाँ का काम तमाम हो गया, अब युद्ध में श्रोर प्रयत्न का क्या काम है। पर इसके अनंतर धीरे से उसने कहा कि इस विजय के कारण भी मन प्रसन्न नहीं होना त्रोंग इतने ही में एका-एक एक तीर उसे लगा, जिससे वह मर गया । दाऊद, जो राजा टोडरमल का सामना कर रहा था, यह सुनकर साहस छोड़ कर भाग गया । खानखानाँ ऐसी निराशा के ऋनंतर इतनी वडी विजय पाकर राजा को शाहिम खाँ जलायर के साथ सेना के पीछे नियत र्कर स्वयं भी घावों को रहते हुए आगे रवाना हुआ। उड़ीसा के श्रंतर्गत कटक के दुर्ग में दाऊद खाँ जा बैठा और श्रंत में चाप-ल्सी की वातचीत कर संधिकी प्रतिज्ञा की आँर वादशाही सेवा स्वीकार करने की शर्त पर भेंट करना निश्चय हुद्या । सन् ६५३ हि० के प्रथम मुहर्रम को खानखानाँ ने संधि का जलका बड़े समारोह के साथ तैयार कराया जिसे देखकर लोग आरचर्य में पड़ गए। वादशाही सरदार गण स्वागत कर दाऊद को लिवा लाए। खान-खानाँ ने गालीचे के सिरे तक जाकर म्वागन किया । दाऊद ने श्रपनी तलवार खोलकर उसके सामने रख दिया । उसका नात्पर्य था कि सैनिक सरदारी को छोड़ता हूँ और श्रपने को बादशाही सेवा में सोंपता हूँ तथा वादशाही सरदार गण जो उचिन सममें करें। नवकार अकवरी का लेखक कहता है कि दाऊद ने तलवार रख कर खानखानों से कहा था कि जब तुम्हारे से मित्रों को चोट पहुँची तो में सैनिक कार्य से दुखी हूँ।

यानखानाँ ने उसकी तलवार को श्रपने मेवकों को सींप दिया। कुछ दिन के श्रनंतर दरवार से श्राया हुआ भारी खिल- श्रत देकर उसके कमर में जड़ाऊ तलवार वाँघ दी श्रोर कहा कि हम तुन्हारी कमर वादशाही सेवा से वाँघते हैं। उड़ीसा के कुछ महाल उसके लिए जागीर में नियत कर तथा उसके भतीजे शेख महम्मद को साथ लेकर खानखानाँ लोट गया। इसी समय खान-खानों ने गोंड़ नगर को श्रपना निवासस्थान बनाया, जो पूर्व काल में वंगाल की राजधानी थी। इसका यह कारण भी था कि घोड़ा घाट भी पास है, जो विद्रोहियों का गृल स्नोत है छोर इससे उपद्भव एक बार ही शांत हो जायगा। यह स्थान मनोरंजक भी है, जहाँ भारी दुर्ग तथा बड़ी इमारतें हैं पर उसने इस बात को ध्यान में नहीं रखों कि समय के परिवर्तन तथा इमारतों की दुर्दशा से वहाँ की बायु बिगड़ गई है, विशेष कर पूर्ण वर्षी ऋतु में जब बंगाल के बहुत से नगरों में बाढ़ आ जाती है। इसे समकाने वालों ने बहुत इन्द्र कहा पर इन्द्र लाभ न हुन्ना । प्रश-रफ वाँ तथा हाजी महन्मद वाँ सीसतानी के समान तेरह बड़े सरदार खीर बहुत से मध्यम तथा साधारण वर्ग के लोग मर गए पर इसने हुद्ध ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोगों की सन्मति के विरुद्ध इसने ऐसा किया था। इसके व्यनंतर जब यह वीमारी यहुत यद गई छीर विहार प्रांत में जुनेद किरीनी के बिद्रोह करने पर उने दमन करना आवश्यक हुआ तब बहु बुढ़ के लिए वहाँ से बाहर निकला । टींडा पहुँचने पर साधारण बीमारी से २० चें वर्ष सन् ६८३ हि० ( सन् १४७६ ई० ) में वह मर गया।

इससे विचित्रतर यात न सुनी गई होगी कि यह श्रपने समय का पृद्ध तथा सन्मानित सरहार इतना श्रमुभव नथा सन्मान का ध्यान रखते हुए भी नुकीं सी सूर्यता कर साधारण लोगीं की बात

में पड़ गया श्रोर बहुत से श्रादिमयों को मौत के मुख में डाल दिया। दरवार के खास लोगों का विश्वास यह है कि बुद्धि के प्रकाश में, जो सांसारिक कामों का करने वाला है, कार्य का उद्योग करते हुए उसके फल को ईश्वर पर छोड़ है। यह नहीं कि ऐसी दूरदर्शी बुद्धि हं।ते ऋोर प्रकट सामान देखते हुए यदि बुरे जलवायु से हटना भोंड़ा है तो उसमें जाना भी मना है। खान-खानाँ श्रकवर के पाँच हजारी वड़े सरदारों में से था तथा सेना-पित था। यह सरदारी के नियमों का ज्ञाता था, युद्ध कार्य में श्रनुभवी तथा द्रवारदारी श्रीर युद्ध के नियमों का जानकार था। यह चौदह वर्ष तक श्रमीरुल् उमरा तथा प्रधान सेनापति रहा। इसे कोई संतान न थी, इसलिए इसका सब सामान जन्त हो गया। पहिले लिखा जा चुका है कि इसका पुत्र गनी खाँ बड़ी निराशा से कावुल से लौटकर हिंदुस्तान आया था और जब मार्ग में पिता से मिला तब खानखानाँ ने, जो उससे अप्रसन्न था, इसे निकलवा दिया। वह भाग्य के सहारे आदिलशाह बीजापुरी के यहाँ जाकर रहा श्रोर कुछ दिन वाद वहीं मर गया। खानवानाँ के वनवाए हुआं में, जो वर्तमान तथा भविष्य में स्मारक रहेंगे, जोनपुर का पुल है, जिसकी तारीख 'सिरातुल्मुस्तक्षीम' (सीधा मार्ग) से निकलती है। यह उत्तरी भारत के बड़े पुलों में से एक है।

१. श्रवजद से सन् ६८१ हि॰ निकलता है, जो सन् १५७४ ई॰ तथा सं॰ १६३१ वि॰ होता है।

## मुनौवर खाँ शेख मीरान

यह खानजमाँ शेख निजाम का दृसरा पुत्र था। २६ वें वर्ष श्रालमगोरी में पिता के साथ दरवार में श्राया। ३१ वें वर्ष में जब इसके पिता ने शंभा जी भींसला को केंद्र करने में बहुत परिश्रम किया तब इसे मंसब में तरको तथा मुनोबर खाँ की पद्वी मिली। ३६ वें वर्ष में इसका मंसव बढ़कर चार हजारी २४०० सवार का होगया। ४०वें वर्ष में यह मुहम्मद श्राजमशाह के साथ नियत हुआ, जो मालया जा रहा था । श्रीरंगजेव की मृत्यु पर यह उक्त शाह्वारे के साथ हिंदुस्तान रवाना हुआ। जो युद्ध उक्त शाह-जादे तथा बहादुर शाह के बीच आगरे के पास हुआ था उसमें यह अपने बड़े भाई खानश्रालम के साथ हरावली में नियत था। इसने अजीगुरसान के सामने हाथी दीड़ाया और जब इसका बड़ा भाई तीर से घायल होगया तब संसार इसकी श्रांग्यों में श्रंघेरा होगया। इसी समय जंबूरफ के गोले से इसका काम समाप्त होगया। इसका पुत्र मुनीवर खों कुतवी था, जिसकी जागीर बरार प्रांत के मुर्तजापुर में थी । निजामुल् मुल्क श्रासक-जाह के द्विए के राज्य के खारंभ में इसने खपनी शक्ति के बाहर सेना एकत्र कर लिया था। इस श्रद्धितीय योग्य सर्दार ने इपाय फर इसे फम फर दिया। यह अपनी मृत्यु से मरा। इसके पुत्र

रे. देशिय ग्रुगल दरवार भाग ३ ए० ५२२-२६ ।

#### ( ४४५ )

गण इस्तसास खाँ, जिसे श्रंत में खानजमाँ की पदवी मिली थी, एजाज खाँ तथा अन्य थे। हर एक को पेतृक जागीर में भाग मिला था। लिखते समय ये सब मृत हो चुके थे केवल उसका अल्पवयस्क पुत्र फकीर मुहम्मद बचा हुआ था जो इनकी उनकी नोकरी कर काम चलाता था।

### मुवारक खाँ नियाजी

यह मुह्म्मद् खाँ नियाजी के पुत्र का लड़का था। मुवारक खाँ का पिता मुजफ्फर खाँ उन्नति न कर मर गया। यह व्यवस्था शप्त होने पर जहाँगीर की सेवा में नियत हो गया । जब शाहजहाँ के ३रे वर्ष में वादशाह बुर्हानपुर में जाकर ठहरे तब इसका मंसव बढ़ाकर एक हजारी ७०० सवार का कर दिया और राव रत्न के साथ तेलिंगाना प्रांत को भेजा। जब उस प्रांत की सेनाध्यचता नसीरी खाँ स्वानदीरों को फिर मिल गई, जिसके वंश की वीरना तथा साहस पैतृक था घोर प्रयव तथा परिश्रम करना जिसके वाएँ हाथ का काम था, तब मुबारक वाँ भी उक्त खाँ के साथ बंधार हुर्ग के घेरे में बहुत प्रयन कर पांच सदी २०० सबार की तराही पाकर सम्मानित हुआ । योड़े ही समय में बराबर बढ़ने से इसका मंसब दो हजारी २००० सवार का हो गया । खानदीरों के साथ ऊद-गिरि तथा खोसा हुर्गी के विजय करने में इसने वहुत प्रथन कर खपनी राजभक्ति तथा बीरता दिखलाई तब उस सदीर की प्राधीना पर १० वें वर्ष में इसे कंटा व ढंका मिल गया। इसने एक सुर्न बरार प्रांत में व्यतीत कर दिया । आरटी कम्ये की वस्ती के लिए इसने बहुत प्रवत्न फिया, जिसे इसके दादा ने अपना निवास-भ्यान दना लिया था छोर इसके चाचा श्रहमद खां नियाजी ने

र. इसर्ग बॉरनी इसी भग में झाने दी हुई है।

इमारतें बनवाई थीं छोर इस कारण जो छावतक इसके नाम से प्रसिद्ध हैं। इस्लाम खाँ मशहदी की प्रांताध्यत्तता के समय किसी काम को लेकर एक दिन कड़ी बातें हो गई। क्रोध तथा लज्जा से यह चुप नहीं रह सका श्रीर दरबार चल दिया। दरवार में उपस्थित होने पर बादशाही कृपा प्राप्त कर राजधानी काबुल के सहायकों में नियत हुआ। २७ वें वर्ष में दोनों वंगश का थानेदार तथा जागीरदार नियत हुआ, जो सुलेमान शिकोह को पुरस्कार में मिला था। जब उपद्रवियों के उस घर का यथोचित प्रबंध न हो सका तब २६ वें वर्ष में उस पद से हटाए जाने पर उसी प्रांत में नियत हुआ। अौरंगजेब के २रे वर्प में हुसेन वेग खाँ के स्थान पर दूसरी वार बंगश का फौजदार नियुक्त किया गया। इसकी मृत्यु का समय नही ज्ञात हो सका। फकीरों का मित्र था श्रौर द्वेशों की सेवा करता। इसके बाद इस वंश में किसी ने उन्नति नहीं की । श्रव आश्टी में खँडहरों के सिवा कोई चिह्न नहीं रह गया।

# मुवारिज खाँ एमादुल् मुल्क

इसका नाम ख्वाजा मुहम्मद था श्रौर वचपन ही में श्रपनी माँ के साथ यह स्वदेश वल्ख से हिंदुस्तान आकर जव पंजाव के श्रंतर्गत गुजरात में ठहरा तव इसकां प्रसिद्ध शाह दौला की सेवा में ले गए, जो सूफी छोर फकीर था छोर जिस पर पंजाब के निर्वासियों का विश्वास था। उस ऐरवर्घ तथा भाग्य के शुभ सूचक फकीर ने इस लड़के को अपने फकीरी वस्त्र का एक टुकड़ा दिया । इसके श्रनंतर श्रवस्था प्राप्त होने पर यह व्यवसाय की खोज में योवन के ऋारंभ में मिर्जा बार ऋली के पास पहुँचा, जो छोटे मंसव पर होते भी वादशाह के मिजाज में बहुत स्थान कर चुका था। मिर्जा ने श्रपने हस्ताचर किए हुए कागज इसे दिए और इससे काम लेने लगा। यहाँ तक कि मिर्जा की रूपा से इसकी खबस्था बहुत खरुड़ी हो गई खीर बादशाही मंसब पाने पर बोड़े दिनों में यह दुनीय बख्ती का पेशदस्त नियत हो गया। इसके बाद सर्दार खी कातवाल का नावव हो कर इसने नाम कमाया। इसी समय इनायनुङ्गा खाँ की पुत्री से जो घरमीर के बड़े लोगों में से था, इसने निकाई किया। इसकी सुदशा के ज्यान में तरी छा गई छीर ऐरवर्य के उपजाक लेव में नई तरावट पहुँची। इसका मंसव बढ़ाकर सथा इसे शाहजादा गुहन्मद कामबस्या के सर-कार का बन्दी नियन कर सम्मानित किया । पनीला हुर्ग के **धेरे** के समय शाहजादा की सेना के साथ यह मोनों का श्राध्यन रहा। इसके अनंतर संगमनेर का फौजदार नियत हुआ, जो औरं-गाबाद का निश्चित खालसा महाल था। अपनी अच्छी सेवा तथा प्रबंध के कारण इसे अमानत खाँ की पदवी मिली। ४० वें वर्ष में इसके साथ वैजापुर की फोजदारी, जो ओरंगावाद से चौवीस कोस पर है, और एक हाथी मिला। वहादुरशाह के समय इसे सूरत वंदर की फोजदारी तथा मुत्सदीगिरी पर नियत कर वहाँ भेज दिया।

जव गुजरात का प्रांताध्यच खाँ फीरोज जंग मर गया तव मुवारिज खाँ ने शीव्रता से अहमदावाद पहुँच कर कोप तथा कारखानों को जब्त करने और इस विस्तृत शांत की रचा तथा प्रवंध करने का साहस दिखलाया। दरवार से इसका मंसव बढ़ाया गया और यह गुजरात का प्रांताध्यत्त नियत किया गया। जब जहाँदार शाह बादशाह हुआ तब उस प्रांत पर सर वुलंद खाँ नियत हुआ ओर इसे कोकल्ताश खाँ खानजहाँ की मध्यस्थता से मालवा की सुवेदारी मिली। इसके अनंतर उज्जैन पहुँचने पर, जो उस प्रांत की राजधानी थी, इसने रामपुरा के जमींदार रंत-सिंह चंदावत के साथ पहिले संधि की वातचीत की। इसने श्रीरंगजेव के समय श्रपने देश में मुसलमान होकर इस्लाम खाँ की पद्वी पाई थी पर इस समय राज्य के क़ुप्रबंध से उसके मूर्ख दिमाग में विद्रोह का विचार पैदा हो गया खोर सेना इकट्टी कर वह वादशाही महालों पर श्रधिकार कर श्रत्याचार कर रहा था। प्रसिद्ध यह है कि जुल्फिकार खॉ ने कोकल्ताश खाँ से वैमनन्य रखने के कारण राजा को संकेत कर दिया था कि मुवारिजखाँ के श्रिधिकार काल में उपद्रव करे, जिससे इसकी वदनामी से इसके

सरंज्क की बदनामी हो। इस्लाम में निर्वल पर उपद्रव में सवल इस विद्रोही ने घमंड से संधि की वात 'स्वीकार न कर कगड़ा वढ़ाया और दिलेर खाँ रहेला को, जो उस प्रांत के प्रसिद्ध जर्मा-दारों में से था, भारी सेना के साथ कत्वा सारंगपुर पर भेजकर वहाँ के थानेदार अब्दुर्रहीम देग को हटा दिया श्रीर यहुत से लोगों को मार डाला तथा कैर किया। साहसी चीर मुत्रारिज साँ उस विद्रोही के इस अत्याचार को श्रधिक सहन न कर सका श्रीर श्रपनी सेना सहित, जो तीन सहस्र सवार से श्रधिक न थी, युद्ध करने के विचार से फुर्वी से कृच कर उस करने के पास, जो उन्जेन से तेईस कोस पर है, पहुँचा और युद्ध की तैयारी की। इस विद्रोही ने वीस सहस्र सवारों के साथ मैदान में पहुँचे कर साहस से उक्त खाँ को तीन श्रोर से तीन सेनाश्रों से घर लिया, जिससे उसे जीवित ही केंद्र कर ले। इनमें बहुत से प्रसिद्ध श्रफगान थे, जिनमें एक दोस्त मुहस्मद रहेला नीन चार सहस्र सवारों के साथ नौकरी करता था छौर जिसने छभी तक इस प्रांत में शुख जर्मीदारी नहीं जमाई थी। गोली तीर घरसाने के बाद, जो युद्ध को छाग को भट़काने वाला है, खुद मारकाट हुई छीर प्रयव भी छन्छे हुए। ईहवरी कृपा से इसी नमय इसकी विजय हुई। विजय के बाह राजा को युद्ध स्थल में किसी ने पड़े हुए देखा तो इसका सिर फाट लाया। प्रकट हुआ कि युद्ध काल में रहकने की गीला उसके पाँव में लग गई थी। सुवारित गाँ ने बहुत लुट प्राप्त होने पर विचार किया कि इस विद्रोही के देश रामपुरा को एट पर इसकी सी ने पाछर रो-पीट नधा भेंट देकर इसे इस विचार से रोका । जहाँदार शाह ने प्रशंमा का फर्मान तथा शहा-मत खाँ की पदवी भेजी ।

सुहम्मद फर्मग्वसियर के राज्यकाल के आरंभ में इसे दुवारा
गुजरात की स्वेदारी मिली। यह दो सप्ताह भी वहाँ का प्रबंध
नहीं कर पाया था कि दाऊद खाँ पन्नी को वहाँ की स्वेदारी पर
नियत कर दिया। एक खाँ को सुवारिज खाँ की पदवी देकर तथा
हैदराबाद का स्वेदार बनाकर वहाँ भेज दिया। लगभग वारह वर्ष
के यह उस विम्तृत प्रांत में प्रबंध करता रहा। उपद्रवियों का दमन
कर के यह कर देने वाली प्रजा का पालन करता रहा। यह अशांति
में एकदम भी नहीं सुम्ताता था और पहुँच कर एक सिरे से दूमरे
सिरे तक प्रबंध करता रहा। यद्यिप यह तीन सहस्व से अधिक सेना
नहीं रखता था पर मराठों की भारी भारी सेना प्रगस्त कर भगा
देता था। एक उपद्रवी जब कभी इसकी सीमा में पैर रखना तभी
हार खाता और जब इस प्रांत को ल्टने का विचार करता तब
इसके हाथ की चोट पाकर जान लेकर भागना।

जिस समय श्रमीरुल्डमरा हुसेन श्रली ग्वाँ दिल्ला का स्वेदार होकर श्राया तव उक्त ग्वाँ मिलने के लिए श्रोरंगायाद श्राया। श्रमीरुल्डमरा ने इसका परिचय प्राप्त कर इसकी योग्यता के श्रनुसार इससे व्यवहार कर इसे श्रपने म्थान को विदा किया। जब श्रासफजाह मुहम्मद्शाह वादशाह के प्रति ग्वामिभक्ति का बीड़ा उठाकर मालवा से दिल्ला को चला तब उक्त ग्वाँ मौंग्विक वचन मित्रता का दे चुका था उमलिए हैदराबाद से रवाना हुआ। इसके बाद जब श्रासफजाह शतुओं के युद्ध मे छुट्टी पाकर श्रोरंगावाद में श्राकर ठहरा तब वहाँ पहुच कर इसने

भेंट किया। दोनों श्रोर से श्रापस में साथ देने की फिर से बात ते हुई श्रोर इसके लिए सात हजारी ७००० सवार का मंसव तथा एमादृल्मुल्क की पद्वी प्रस्तावित होने से यह सम्मानित हुआ। देवयांग से इसी समय सैयदों ने, जिनके भय से रात्रि में लोग सो नहीं पाने थे, श्रपने भाग्य-दिवस बीतने पर श्रसफलता का मार्ग पकड़ा श्रोर सब उपद्रव शांत हो गए। उक्त खाँ ने पुत्र के निकाह की तैयारी की श्रोर महफिल जमाया। इसी समय श्रास-जाह ने दरबार जाना निश्चय किया। दूरदर्शी भला चाहने वाले इस खाँ की इसमें सम्मति न थी श्रोर इसने बहुत मना भी किया था। देवयोग से फदोपुर की घाटी तक पहुँचने पर दिल्ला में ठहरने के लिए कुछ कारणों को पैदा कर लोट श्राया श्रीर खाँ को उसकी सम्मति की श्रांसा में पत्र लिखा, जिसमें यह शेर दिया था। शैर-जवान लोग जो श्रार्डन में देखते हैं.

जवान लोग जो स्त्राईने में देखते हैं, वह बृद्ध पुरानी मिट्टी में देख लेते हैं॥

इसके अनंतर आपस में एक राय निश्चित कर आसफजाह परहजंग अहींनी की और गया और दिल्ला के सरदारों तथा अफगानों से, जो बहुत दिनों से डाकूँ पन से धन संचित कर रहे थे, भेंट तथा कर मांगा। उक्त को समय को पिहचानने वाला था और वह अपने नाल्तुके पर जाकर वहां से थोड़े आदिमयों के साथ आकर उससे मिल गया, वर्षाप वह चाहता था कि अच्छी मेना व शक्ति के माथ आकर प्रभाव बढ़ाता। जब इसने गितव्यियता करने का उपाय न देखा, क्योंकि उस और के मगदार गण प्रमुख के अवीन होकर जो बुद्ध बढ़ने वही उन्हें 'तन' में दिया जाता था तथ यह आप भी उसी जलाराय से जल पीने

लगा तथा सव आपस में मिल गए। फत्हजंग की जो इच्छा थी वह सोमें एक भी पूरी न हुई। यद्यपि अवसर समभ कर उसने प्रगट में प्रसन्नता नहीं दिखलाई श्रीर न चिड्चिड़ाया पर मन में बहुत मालिन्य रख लिया। इस समय से वह तथा दृ चिए के अन्य शासकगरा ने एकदम पूछताछ से मन हटा कर सिकाकोल, जो खालसा था और हाथ खींच कर वह कभी कुछ आय कोप में जमा कर देता था, तथा उस प्रांत के दूसरे महलों पर स्वामी की तरह अधिकृत हो गया। जब नवाव फत्हजंग दरवार जाकर वजीर हुआ तव मुवारिज खाँ के, इसके पुत्रों तथा साथियों के मंसवों की स्वीकृति देते समय उनमें कमी कर हानि पहुँचाई श्रीर अपने वकील के द्वारा खालसा के धन को भी माँगने का मोखिक प्रयत्न किया तथा अपने हृद्य की बात प्रकट कर दी। जब कावुल के प्रबंध की बात आई तब आसफजाह ने बादशाह से कहा कि सिवा मुवारिज खाँ के फोई दूसरा इसके योग्य नहीं है। इसन मित्रता की छोट में अपना काम निकालना चाहा। इसके अनंतर जब दक्षिण प्रांत के बदले बजीरी के साथ गुजरात व सालवा की प्रांताध्यत्तता पर त्रासफजाह नियत हुन्ना तव श्रनजान सबेदार के होने से यह श्रच्छा समभ कर कि मुवारिज खाँ उन पर्पर होवे क्योंकि दोनों के स्वत्वों को समफते हुए वह श्रिवकारी है, इसने इसकी वादशाह से भी प्रार्थना की। मुवारिज खाँ को भी लिख पढ़ उसने इस पर राजी कर लिया। परंतु इसी समय इसके समुर इनायतुल्ला खाँ ने, जो दरबार में खानसामाँ तथा नायब वजीर था, वादशाह के संकेत पर इसे सव्जवाग दिखला कर इसका लालच बढ़ा दिया और उसकी

श्राशा चलवती कर दी। उक्त खाँ पुराना श्रमुभव तथा योग्यता, रखते हुए श्रपनी वात से हट गया श्रोर नवाव फत्हजंग की कृपाश्रों के होते भी उसने सेवा तथा स्वामिभिक्त से वादशाही कामों को करना निश्चित किया। फूलमरी गढ़ी के घरे में, जो मछली वंदर के पास है श्रोर जहाँ का उपद्रवी जमींदार श्रापाराव दुर्ग में बैठ कर वीरता से युद्ध कर रहा था, छ सात महीने विता दिए थे कि दिल्ला की सूबेदारी का फर्मान श्रा पहुँचा। उक्त खाँ कुछ दिन घरे में श्रोर व्यतीत कर तथा संधि से दुर्ग पर श्रिथकार हैदराबाद लाँट गया।

दिक्यिती अफगान भी इस काम के लिए प्रयत्न कर रहे थे। कर्नीत का फीजदार बहादुर खीं पत्री, कड़प्पा का फीजदार थ्रव्हुल्गनी का पुत्र अबुल्फ़त्ह, अब्दुल् मजीव खाँ, जो दिलेर खाँ के पीत्र था और इसका पोष्य पुत्र खली खाँ तथा कर्णाटक के फीजदार सम्रादनुहा खाँ की स्रोर से स्मिर स्ववृतालिय बद्द्शी का पुत्र गालिब न्यों ने श्रच्छी सेना एकत्र कर ठीक वर्षीकाल में नानदेर के पाम गंगा पार कर झौंघिया के पास, जो वालाघाट बरार के सरकार के अंतर्गत एक पर्गना है, चर्षा व्यतीत करना चाहा। इसी समय नवाब फत्र्जंग धासफजाह, जो द्रबार के ध्यादमियों के बैमनम्य के फारण शिकार के बहाने हट प्राया था, मालवा में मराठों के जोर का समाचार सुनकर भागीरबी गंगा के किनारे सोरों से इस प्रांत की और चल दिया। वहीं के इप-इवियों को शांत कर कड़ीन के पास से लीटने हुए पर्गना सिद्दीर पहुँचा या, जो सिरींज के पास है, कि सुहम्मद इनायन खों यहा-हर हा पत्र फीरंगायार से इसे मिला। इसका श्राराय था कि

कि दूरस्थ दरवार के आदिमियों के बहकाने तथा दकिखनी आपन-गानों के कहने से मुवारिज खाँ द्विण की सूवेदारी स्वीकार कर तथा फर्मान आ जाने पर इस ओर श्रोने का विचार कर रहा है आर इनको राय यहाँ तक बढ़ी है कि सूबेदारी पर श्रिधकार करने के श्रनंतर दक्किसनी सेना के साथ मालवा जायँ। क़ुछ लोग दरवार से भी नियत हुए हैं। इस पर सेवकों से व्यर्थ की कष्टकर बात चीत हुई कि इसमें सिर मारना कठिन है। इसी आशंका के समय मुत्रारिज खाँ के वकील का पत्र उसके हाथ पड़ा जिससे इनायतुल्ला खाँ की मोिखिक वातों का समर्थन हुआ और तब आशंका के निश्चित हो जाने पर वह द्वि ए लौटा। फ़र्ती से कृच करता हुआ मुह्म्मद शाह के ६ठे वर्ष के जीकदा महीने में वह औरंगावाद पहुँचा। इसने पहिले भगड़ा ते करने के लिए एक पत्र लिखा जिसमें मुसल-मानों के आपस के युद्ध के संबंध में उपदेश थे। साहसी मुबारिज खाँ ने, जबकि काम इस सीमा तक पहुँच चुका था, हृदय छोटा करना तथा लौटना श्रपनी सम्दारी तथा सेनापतित्व के, जो उस समय युद्ध सेवियों के श्रविशायों में से था, योग्य नहीं समका, विशेष कर नीकरी के समय इम प्रकार के आछे विचारों से कि जो हो नाम तथा शान के साथ हो, उसने उपदेश को नहीं माना र्थार युद्ध को तैयार हुआ। आसफजाह भी वाजीराव आदि मराठों के साथ छ सहस्र सवार लेकर त्यागे बढ़ा ऋौर चार थाना पर्गना पहुँचा । मृत्यु-मुख में पड़ा हुआ मुवाग्जि खाँ बीरता तथा श्रनुभव रखते हुए श्रदृरदर्शियों के कहने पर जफर-नगर चला जो बहादुर खाँका स्थान था तथा जहाँ श्रफगानों की बन्ती थी।

शीव्रता से दिन रात कूच कर उस करने में पहुँच कर तथा वहाँ एकदम भी न ठहर कर सीघे श्रीरंगावाद की श्रोर चला। उसका . विचार था कि यदि शत्रु घवड़ा कर पीछा करेगा तो जिस तोपलाने पर उसे गर्व है वह पहुँच न सकेगा और यदि उसे नहीं छोड़ेगा तो देर में पहुँचेगा। इससे दोनों अवस्थाओं में लाभ है श्रीर तवतक सरदार के परिवार व कीप, सेना का सामान तथा नगर, जो राज-धानी है, ऋधिकार में लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाऊँगा। पूर्णा नदी पार कर यह दस यारह कोस दूर पर पहुँचा था कि लीट , कर फिर इस पार श्राया। इसने यह सममा कि हिंदुस्तान में शत्रु के सामने से इट जाना भागने तथा शत्रु के विजयी होने के समान माना जाता है। उस समय इन पंक्तियों का लेखक स्रास-फजाह के साथ था। इसी दिन मुचारिज खों का रोव श्रीर भय जाता रहा और विजय होने की, जो बहुधा निश्चित थी, संभा-वना हो गई। भयप्रत होना तथा भागना छोटे वहे सबने मान लिया और लागों ने सुवारकवादी की भेंट भी सरदार को दी। कवियों ने तारी से कहीं। एक आदमी ने हिंदी में तारी व कही। मिसरा-डर गया मुवारिज खाँ (सन् ११३६ हि.०, सन् १७२३ ई०)।

मुवारित त्यों के नदी पार करते समय खासफताह की छोर के एछ खमाल तथा करावल के सैनिक वहीं पहुँच गए छीर मृद्र युछ हुखा। उसके तोपकाने का दारोगा तथा छुछ पैदल छा गए थे। उन मय ने वहीं न स्वकर छुछ मरहरों से युद्ध करते हुए यावे कर कठिनाई से छुछ कहम खाने बड़े। निरुपाय ही शकर-रशिका करवे में खपना सामान सुरित्ति छोड़कर स्वयं ससैन्य पाइर निकला। परंतु इन सब कामों में दो दिन रात बीत गए। वेसामानी के कारणा कि सभी के पास केवल घोड़ा तथा चाबुक थी श्रीर इसके सैनिकों को इतना कप्ट हुआ, जो मरने से वढकर था । २२ मुहर्रम सन् ११३७ हि० को एक तिहाई दिन शुक्रवार . वीता था कि दस सहस्र सवारों से कम सेना के साथ फल्हजंग की श्रोर चला, जो श्रपनी सेना के दो भाग कर एक का म्वयं श्रध्यत्त होकर श्रोर दूसरे का श्रध्यव श्रजदुहोला एवज खाँ वहा-दुर को बनाकर उक्त करवे से दो कोस पर युद्ध के लिए तैयार था। इसने आसफजाह के दाहिने ओर स्थित एवज खाँ के टाएँ भाग पर धावा किया। एकाएक एक नाला बीच में पड़ गया, . जिसके काले दलदल में आदमी तथा जानवर छाती तक युस जाते थे। इससे लाचारी से ब्यूह टूट गया ख्रीर परे विगड़ गए। वड़ी कठिनाई पड़ी। यदि घोड़ा अलफ होता है तो म्थान की कमी से उसी प्रकार चलता है श्रोर यदि सवार गिरता है तो भूमि पर न पहुँच घोड़ों के दो सिरों तथा चृतड़ों पर कका हुआ उपर ही ऊपर चला चलता है। अंत में वाएँ भाग के आदमी मार्ग में आ पड़े। विजली तथा आग वरसानेवाले ऐसे तीपखाने के होते भी शत्रु को दाई खोर छोड़कर दहाड़ते हुए शेर की तरह एवज खाँ के मध्य तथा अल्तमश के बीच लड़ते हुए आ पहुँचा। इसी बीच विजयी सदीरगण घातक तोपों नथा जान लेनेवाली बंदृकों सिंहत सहायता को पहुँचकर उन वीरों के प्राण लेने लगे। मुबा-रिज माँ अपने दो पुत्रों के साथ मारा गया खोर इसकी खोर के वहुन से सर्दारगण जैसे दाएँ भाग का सेना नायक वहादुर खाँ पत्नी, वाएँ भाग का अध्यत्त मकरम खाँ खानजमाँ, हरावल का गालिव म्बाँ, छाबुल्फ्रह् मियानः, छालीमदीन म्बाँ हैद्रावादी का

पुत्र हुसेनी खाँ, श्रमीन खाँ दिन्सनी, जगदेवराव जादून (ये दोनों इसी तरफ श्राकर मिल गए थे) श्रोर मुहम्मद फायक खाँ कश्मीरी (जो उस मृत की सरकार का दीवान श्रीर श्रपने समय के गुणी पुरुषों में से था) साढ़े तीन सहस्र सैनिकों के साथ काम श्राए।

श्रतुभिवयों पर प्रकट है कि उस श्रांसफल खाँ ने विना समसे वहुत सा ऐसा काम किया जिसे न करना चाहिए था। पहिले फर्मान के मिलते ही यदि गढ़ी फूलचेरी से हाथ हटाकर इधर चला श्राता तो यहाँ तक काम न पहुँचता। इसके बाद भी इसे ज्ञात न था कि यह कार्य यहाँ तक तृल खींचेगा नहीं तो श्रिष्ठ सेना व सामान इकहा कर सकता था। यहाँ तक कि युद्ध के समय इससे वरावर बीर मराठा सदीरों ने साथ देने का संदेश भेजा, विशेषकर कान्होंजी मींसला थोड़ा धन लेकर पांच सहस्र संवारों के साथ सहायता देने को तैयार था, पर इसने स्वीकार नहीं किया। इसने सीचा कि ये इससे पराजित तथा दमन किए गए हैं खीर श्रव इन्हें बरावरी का मानना पड़ेगा, इससे इनसे मिन्नत नहीं कहागा। यदि विना धन लिए श्राठों तो कोई इर्ज नहीं है।

संतेष में इसी फर्च के पास हृद्यमाही जंगल में यह गाड़ा गया। यह वर्तमान सर्दारों का श्रमणी था, प्रस्तुन् इस समय के सर्दारों ने छुड़ भी समानवा नहीं रचका था। यह पुराने सर्दारों से मेल गाना था। बीरता तथा समक्तारी थी श्रीर गईसी तथा शासन की योग्यता समान थी। दृद्ता तथा साहस में पर्वत के समान था कि समय-परिवर्तन की ठीम श्रीबी से इसकी दृद्ता के संम

हिलते न थे। ठीक विचार करने तथा उपाय निकालने में इतना सचा अनुमान करता कि इसके विचार का तीर निशाने से जरा भी दाएँ वाएँ नहीं जाता था। मिलने ज़ुलने में यह कोई रुकावट नहीं डालुना था। यद्यपि यह मित्रों के सत्संग से वंचित न था पर नौकरों के पालन तथा मित्रों पर कृपा करने में बहुत बहुकर था। अपने शरीर को आराम देने तथा आनंद करने में यह लिप्त न रहना। यह सैनिक चाल पर रहता, कार्यशील था, मामला समभनेवाला था छोर न्याय को शीव्र पहुच जाता था। यह भगड़े को बीच में नहीं आने देता था पर शोक कि वह सब व्यर्थ गया छोर ऐश्वर्य की सीमा तक न पहुचा। इनायनुह्ना स्ना की पुत्री से इसे पाँच पुत्र तथा एक पुत्री थी। इनमें से दी छोटे पुत्र असब्बद् ला और मसऊद ला योवन ही में पिता के साथ मारे गए। इनमें से एक मतलब खा बनी मुख्तार के पुत्र मतलब खाँ की पुर्जा से व्याहा था और दूसरा खानखानाँ बहादुर शाही के पुत्र मकरम खाँ खानजमा को पुत्री से । इनमें सबसे बड़ा ख्वाजा श्रहमद खाँ था, जिसे इसका पिता बरावर श्रपता नायव बनाकर नगर में छोड़ जाता था । यद्यपि सव कार्य जलालुदीन महमृद स्वा की राय से होता था, जिसपर पुरानी मित्रता तथा सचाई के कारण मुवारिज स्ताँ का इतना विश्वास था कि उसके कृत्यों पर कभी उँगली न उठाता था । पिता की मृत्यु पर व्यपने सामान से दर्ग मुहम्मदनगर उर्फ गोलकुंडा को ठीककर छोर वहाँ के किले द्वार संदत्त ग्याँ को हटाकर श्रपने सामान, धन, परिवार श्रादि के साथ उसमें जा बैठा तथा बर्ज स्त्रादि दृढकर एक वर्ष तक उमकी रुचा की । यद्यपि इसको इन कार्यों से कोई संबंध न था

क्योंकि यह वेचारा सदा दिन को सोता और रात्रि को जागता था पर इसने दूसरे हितेपियों की राय से यह काम किया। इसके अनंतर दिलावर खाँ के विचवई होने पर, जो इसका श्वसुर था तथा जिसकी सगी मौसी इससे व्याही थी, इसे छ: हजारी मंसव, शहामत खाँ की पदवी, इसी प्रांत में जागीर में वेतन, सेवा-कार्य से छुट्टी तथा पिता के माल की माफी मिल गई श्रोर इसने हुर्ग दे दिया। कुछ दिन बाद हैदराबाद की जागीर के बदले इसे श्रोठपुर और क्वाल मिल गया। अब वह बहुत दिनों से श्रीरंगाबाद में एकांतवास कर रहा है। बह किसी का काम नहीं करवा और इसे खानरेश में जागीर मिली है।

दृसरा पुत्र ख्वाजा महमृद खाँ है, जिसने युद्ध में बहुत चोट साई थी पर श्रच्छा हो गया था । श्रासफजाह ने इसे पाँचहजारी मंसव और सुवारिज खाँ की पदवी दो। इस समय श्रमानत खाँ की पदवी के साथ खानदेश में आमनेरा का जागीरदार है। यह योग्य पुत्र है छीर विता के समय दुर्गाध्यक् रहता रहा। यह बीर, श्रनुमवी तथा कर्मठ है। द्वेशों का सत्संग रखता है श्रीर चनके मभी गुणों से युक्त है। यह श्रासफ जाह का साथ कर सन्मानित है। नौसरा पुत्र श्रन्दुल्मावृद् स्या श्रपने पिना के जीवनकाल में दरवार चला गया। मुहम्मद शाह ने इसके पिता फे मारे जान के बदने में इसे षज्हा मंसव, सुवारिज स्ना की पदवी नथा गुर्जवस्दारों की दारोगागिरी दी ! खब वह काम में नहीं हैं। पुत्री का निकाह इनायनुष्ठा ग्वी के पीत्र से हुआ। श्रमुर के शासन में सिकाकेल का यह फीजदार था। इसके अनंतर प्रायकताह ने हमे बीजापुर का स्वैदार बनाया, जहाँ हसने

#### ( ४६४ )

मराठा सर्दार उदा चौहान से कड़ी हार खाई। श्रंत में यह परेंदा की दुर्गाध्यत्तता करते मर गया। यद्याप वेहूदा वोलनेवाला था पर श्रच्छे ढंग से कहता था। दूसरी संतान भी थी। इनमें एक हमीदुल्ला खाँ है, जिससे नवाव श्रासफजाह ने श्रपनी वहिन व्याह दी क्योंकि हिंदुस्तान में खून की शत्रुता को व्याह से नष्ट करने की प्रथा है।

## मुवारिज खाँ मीर कुल

यह यदस्त्राँ के सेयदों में से था। शाहजहाँ के २३ वें वर्ष में श्रपने जुद्ध भाइयों तथा संबंधियों के साथ श्रपने वास्तविक देश से निकलकर वादशाही सेवा में भर्ती होने की इच्छा से हिंदुस्तान श्राया श्रीर सीभाग्य से सेवा में उपस्थित होने पर इसे पाँच सदी २०० सवार का मंसव तथा तीन हजार रुपए पुरस्कार में मिलें। २६ वें वर्ष में पंजरोर का थानेदार नियत हुआ, जो कावुल प्रांत के मीजों में से एक है। यह योग्यता से खाली नहीं था इसलिए वरावर उन्नित करता रहा । २६वें वर्ष में डेढ़ हजारी १००० सवार का मंसव तथा काबुल प्रांत के छांतर्गत ऐसा व वहरा मीजों का जा गीरदार नियत हुछा । २१ वें वर्ष में घ्यजीज देग बदस्शी को, जो कायुल के सहायकों में नियत था, बलगैन मीजा के उपद्रवियों ने, जो महमृद एराकी की जागीर के श्रंतर्गत थे, घोखे से मार टाला । वहाँ के फीजदार बहादुर खाँ दाराशिकोही ने, जो पैशावर में रहता या, बादशाही प्राज्ञानुसार मीर छल की लिखा कि वह फावुल के नायब तथा यहां के नियुक्त लोगों खोर गिलजई एवं सिली प्रफगानों के साथ उन्हें दमन फरने जाने । इसने वड़ी चुन्ती य पाहाकी से भारी सेना एका कर चड़ाई की। वर्रे साहस तथा दरताह से एसने दुर्गम घाटी को सवारी के घोड़ों को **हाथ से** लेकर पार किया और उपद्रवियों नक पहुँच कर लड़ाई **आरंम** फर दी। इनमें से बहुनेरे सारे गए। इनमें शीरह श्राइसी शहरा Ę٥

के प्रसिद्ध बल्क थे, जो सहायता को छाए थे। लाचार हो वल-गैन के उपद्रवी श्रपने पहाड़ी स्थानों को भागे। इसने भी उनका पीछा किया पर वर्फ तथा पत्थरों के छाधिक्य से पैदल चलना पड़ा। बड़े साहस के साथ यह उनके रचास्थलों तक पहुँच गया। यद्यपि उन सब ने उन पहाड़ी स्थानों की रचा करने में बहुत प्रयत्न किया था पर इसने तथा इसके साथियों ने वीरता से उन सबको नष्ट कर लौटते समय उनके मकानों को जला दिया श्रीर श्रपने स्थान को लौट श्राए। इस सुप्रयत्न के उपलक्त में इसे पाँच सदी की तरकी, मंडा तथा मुवारिज खाँ की पदवी मिली। श्रालमगीर के राज्यकाल में भी यह बहुत दिनों तक काबुल में रहा। ६ वें वर्ष में यह कश्मीर का स्वेदार नियत हुआ। १३ वें वर्प में लक्ष्कर खाँ के स्थान पर मुलतान प्रांत का शासक वनाया गया । इसके श्रनंतर यह मथुरा का फोजदार हुआ । १६ वें वर्ष में यह उस पद से हटाया गया। वाद का हाल नहीं ज्ञात हुआ।

### मुवारिज खाँ रुहेला

जहाँगीर के राज्यकाल में सर्दार बनाए जाने पर इसे तीन हजारी २००० सवार का मंसव मिला। उस वादशाह के राज्य-काल से शाहजहाँ के राज्य के आरंभ तक लश्कर खाँ की सूबेदारी में यह कायुल में नियत रहा। वलख के शासक नजर मुहम्मद खाँ के सेनापति यलंगतोश उजयक के युद्ध में, जो खानजमाँ खानःजाद खाँ के साथ गजनी के पास हुआ था, मुवारिज खाँ वादशाही सेना के इरावल का अध्यत् था। उसमें इसने वड़ी वीरता तथा साहस दिखलाया । इसके बाद यह दिल्ला के सहायकों में नियत हुआ। दोलताबाद के घरे में इसने बड़ी बहादुरी दिखलाई। विशेष कर जिस दिन खानजमाँ कोप तथा रसद जफरनगर से लेकर विरकी मीजे में दाखिल हुआ, जो दीलवाबाद से पाँच कोस पर है खीर औरंगाबाद कहलाता है, उस दिन खादिललशाही तया निजामशादी सेनाओं ने एक मत होकर असावधान यादशाही मध्य मेना पर घावा कर दिया। युद्धप्रिय सदीर ने हड़ता में पोर युद्र किया । शयु कुछ न कर सकने पर लॉटा श्रीर निकत जाने के प्रयत्र में चंदायत पर श्राक्रमण किया। जादोराय के पुत्र बहादूर जी की फ्रोर से विजली गिराने वाले बादल के सनान धावा होकर अभागे शबु को हरा दिया और मुबारिज व्यॉ की श्रोर से, क्योंकि वह भी चंदावल में था, इसने स्वयं पहुँचकर तीव्र तलवार रूपी कैंची तथा तीर के दुकड़ों से थोड़े समय में उस मुंड के बहुतों के सिरों को काट डाला श्रोर उन सबका रक्त, जिनपर मृत्यु के हाथ ने मनहूसी तथा दुर्भाग्य की धूल सर से पेर तक डाल रखी थी, मैदान की धूल में मिला दिया।

खानखानाँ महावत खाँ की मृत्यु पर जव दक्तिण की सूवेदारी म वें वर्ष में दो भागों में बाँटी गई, तब बालाबाट खानजमाँ को श्रीर पायाँघाट खानदौराँ को दिया गया। उस समय सहायक लोग भी बाँट दिए गए। ये सब एक दूसरे की सम्मति से निश्चित किए गए थे। मुवारिज खाँ खानजमाँ के साथ दोलतावाद में नियत हुआ स्रोर इसके मंसब में पाँच सदी ४०० सवार बढ़ाए गए। इसके अनंतर दरवार में उपस्थित होने पर १४ वें वर्प में इसका मंसव चार हजारी ४००० सवार का हो गया। कावुल में बहुत दिनों तक रहने के कारए। यह श्रफगानों के युद्ध की चाल श्रन्छी प्रकार जानता था श्रीर उस प्रांत के संबंध में तथा वहाँ के युद्ध के सामान की जानकारी के कारण यह फिर वहीं सहायक नियत हुन्ना। १८ वें वर्ष सन् १०४६ हि० में देपाल-पुर की फोजदारी तथा जागीरदारी के समय घर के गिग्ने से यह मर गया। वङ्पन तथा धर्म की आस्था के लिए यह प्रसिद्ध था। रोजा, निमाज तथा धार्मिक कितावों के पढ़ने में यह समय विताता था। इसके नौकर गए। भी सवार या पैट्ल सभी कलमा याद रसाते थे, राम्ने चलते पढ़ने रहने श्रीर इससे पहिचाने जाने थे कि मुबारिज काँ के नौकर हैं। कहते हैं कि यह विरक्ति तथा आचार

#### ( ४६६ )

में श्रन्दुल् श्रजीज के पुत्र उमर के समान था श्रीर उपाय तथा बुद्धिमानी में श्रास के पुत्र उमरू सा था। सारी श्रवस्था इसने सम्मान तथा विश्वास में विता दिया।

### मुर्तजा खाँ मीर हिसामुद्दीन अंजू

यह श्रजदुद्दीला मीर जमालुद्दीन का पुत्र था। इसके भाई मीर श्रमीनुद्दीन ने मिर्जा श्रव्हुर्रहीम खाँ खानखानाँ की दामादी के कारण योग्यता प्राप्त की पर जवानी ही में मर गया। इत्राहीम खाँ फत्हजंग के भतीजे श्रहमद वेग खाँ की वहिन मीर हिसामुद्दीन को व्याही थी श्रीर उस संबंध के कारण इसने बहुत उन्नित की तथा यह उस साध्वी की श्राज्ञा तथा इच्छा को बहुत मानता था। जब वेगम नौरोज तथा ईदों में बादशाही महल में जाती तो मीर का सामर्थ्य नहीं था कि बिना श्राज्ञा के श्रंतःपुर में जा सके। जहाँगीर के राज्यकाल में इसे दृद दुर्ग श्रासीर की श्रध्यक्ता तथा शासन मिला, जो दृद्ता, विशालता तथा दुर्ग की श्रन्य विशेपताश्रों में वेजोड़ श्रोर साम्राज्य के प्रसिद्ध दुर्गों में से था।

जय युवराज शाहजादा शाहजहाँ ने वादशाही भारी सेना के पीछा करने की फुर्ती देखी और मांडू में रहना उचित न समका तय १७ वें वर्ष में बुर्हानपुर जाने की इच्छा से नर्मदा के पार उतरा तथा उतार को रोकने और कोप की रचा के लिए सेना नियुक्त कर उक्त दुर्ग के पाम पहुँचा। इसने शरीफा नामक अपने सेवक को फर्मान के माथ मीर के पास भेजा, जिसमें लोभ तथा भय दोनों दिख्वलाया गया था। खानःजादी के विश्वास, पिता भक्ति के कार्य पर दृष्टि न ढालकर, दुर्ग में तोप, वंदूक, सामान सथा रसद के काफी होते, जितना किसी दूसरे वड़े दुर्ग में न होगा श्रीर उसकी दुर्गमता के होते कि एक वृद्धा भी रस्तम का मार्ग रोक सकती थी, मीर शाहजहाँ का फर्मान पाते ही उन्नति के लोभ से, जो उसके सौभाग्य में लिखी थी, एक दम दुर्ग शरीफा को सौंपकर स्वयं स्त्री-पुत्र के साथ शाहजहाँ की सेवा में चला श्राया। शाहजादा ने उसकी प्रतिष्ठा तथा विश्वास बढ़ाकर बहुत सी कुपाएँ की ।

शाहजहाँ ने राजगद्दी पर चैठने पर पहिले की सेवा के विचार से इसे चार हजारी ३००० सवार का मंसव दिया खोर उसी वर्ष मुनजा ग्वाँ की पदवी तथा पवास सहस्र रूपए देकर शेर खाजा के स्थान पर, जो ठट्टा के मार्ग से खाते समय वहीं मर गया था, उस प्रांत का स्वेदार नियत किया। ईप्यों खखाकाश सफल पुन्पों का पुराना शबु है, इसलिए यह खपने स्थान पर गुछ दिन भी न रह पाया था कि दूसरे वर्ष के खंत सन् १०३६ हि० में इसकी मृत्यु हो गई। इसके पुत्रों में से मीर समसामुदीला ने योग्यता दिखलाई। २१ वें वर्ष में शाहजादा खुजाश्र का यह दीवान नियत हुआ। २५ वें वर्ष में शाहजादा का प्रतिनिधि होकर यह ख्यांसा प्रांत का ख्रध्यन्त हुआ खार इसे छेड़ हजारी ४०० सवार का मंसव निला। इसी वर्ष के खंत में इनकी मृत्यु हो गई।

## मुर्तजा खाँ सैयद निजाम

यह पिहानी के मीरान सदरजहाँ का द्वितीय पुत्र था। यह बाह्यणी के पेट से हुआ था, जिसे सीरान बड़े प्रेम के साथ रखता था। इस कारण इसने इस पुत्र पर त्रिशेप स्नेह रखकर उसकी शिचा में बहुत प्रयत्न किया । अपने जीवन ही में इसने बादशाह से इसका परिचय करा दिया और इसे अच्छा मंसव दिला दिया। मीरान की मृत्यु पर जहाँगीर ने इसे ढाई हजारी २००० सवार का मंसव देकर सम्मानिन किया। शाहजहाँ की राजगद्दी के प्रथम वर्ष में पाँच सदी वहने से इसका मंसव तीन हजारी २००० सवार का हो गया श्रोर इसे डंका मिला। मुर्तजा खाँ मीर हिसामुदीन अंजू की मृत्यु पर उक्त सैयद को मुर्तजा खाँ की पद्वी मिली। जब महावत याँ खानखानाँ द्चिए का स्वेदार नियत हुआ तय मुर्तजा खाँ भी वहाँ सहायक नियत हो लाथ गया। इसके अनंतर जब सेनापति महाबत म्बा की बीरता से दों लताबाद के बाहरी दुर्ग ६ ठे वर्ष सन् १०४२ हि० में हट गए तव महावत ग्वॉ ने चाहा कि एक सरदार को स्वामिभक्त सेवकों के साथ हुर्ग के रचार्थ छोड़कर स्वयं बुर्हानपुर जाय। इस कारण कि सभी बहुन दिनों तक दुर्ग के घेरे में अनेक प्रकार के क्ष्ट मेल चुके थे छोर दिन रात बीजापुरी तथा निजामशाही सेनाछों से लटना पटता था खाँच खाने का सामान भी नहीं रह गया था इम्बलए जिम् किमीमे वहा उसीने उन कठिनाइयों के कारण वह

कार्य स्वीकार नहीं किया। प्रसिद्ध है कि महायत खाँ ने मुर्तजा खाँ से उसके सामान तथा सेना के स्वामी होने के कारण विशेष तर्क किया था। सैयद ने श्रस्वीकार पर इतना हट किया कि महायत खाँ ने उससे स्वाधीनता का पत्र लिखा लिया।

जब स्नानदौराँ ने सुन्यवहार तथा हढ़ सहायता के विचार से इस सेवा को स्वीकार कर लिया तत्र महायत खाँने चतुराई से सैयद मुर्तजा खाँ को दूसरों के साथ खानदीराँ की सहायता के लिए दुर्ग में होड़कर उधर चला गया। इन्हीं कुछ दिनों में खानदीराँ के नाम दरवार से प्रातापत्र श्राया कि उसने इसके पहिले बहुत कष्ट तथा परिश्रम उठाया है इसलिए वह दुर्ग मुर्तजा ह्यां को सींप कर तथा मालवा जाकर छारान करे, जहां का वह संवेदार था। स्नानदीरां मुर्तजा सा को दुर्ग में छोड़कर तथा राजकोप का जो धन उसके पास था उसे दुर्ग के कार्य के लिए इसे ऐकर इस छोर चल दिया। इसके खनंतर मुर्तजा खाँ **छत्तमऊ का जागीरदार नियुक्त किया जाकर व**ही के उपद्रवियों को इंड रेने के लिए भेजा गया। इसका देश उस स्थान के पास ही था खनः इसने भारी सेना एकब कर उपद्वियों को दसन फरने में बहुत प्रयत्न विया । बराबर विजय प्राप्त करते हुए इसने ध्यपनी बीरता दिन्वलाई । यहुत दिनी तक देसवादा तथा सत्यनक फी फीनदारी में दसने दिन द्यतीत किया । खन में दूह हो जाने से निरशक होकर यह विशेष सेवा कार्य नहीं कर सवला था इस-तिए २४ घें चर्ष में इसे मंसब से हुट्टी देदी गई छीर उसके देश पिहानी की प्राय से बीम लाख दान वार्षिक नियन फर दिया, जिसकी आय एक करोड़ दान थी। इसके पुत्रगण गर चुके थे व्रतः इसके पौत्र अन्दुल्मुक्तद्र तथा अन्दुल्ला के मंसव वढ़ाकर तथा दूसरे पौत्रों को योग्य मंसव देकर इस पर्गने का वचा प्रस्ती लाख दाम जागीर में दे दिया। इसके अनंतर बहुत दिनों तक वृत्ति पाते हुए यह समय आने पर मर गया। अन्दुल्मुक्त-रूर शाहजहाँ के समय में एक हजारी ६०० सवार का मंसव गकर खैरावाद का फौजदार नियत हुआ।

# मुर्तजा खाँ सैयद मुवारक खाँ

यह बुखारा का सैयद था। श्रोरंगजेव के राज्यकाल में शिचित होने पर यह कुछ दिन रामकेसर दुर्ग का श्रौर कुछ दिन श्रासीर का श्रध्यत्त रहा तथा कुछ दिन सुलतानपुर नजरवार का फोजदार रहा । ईसके अनंतर सैयद मुहम्मद खाँ के स्थान पर यह दौलतागद का अध्यक्त नियुक्त हुआ। २६ वें वर्ष में इसे मुर्तजा खाँ की पदवी मिली तथा तीन हजारी मंसव हो गया। कहते हैं कि खानजहाँ वहादुर से यह विशेष परिचय रखता था। जब इस के पुत्रों सेयद महमृद छोर सेयद जहाँगीर को खाँ की पदवी देने की बादशाह की इच्छा हुई तब खानजहाँ बहादुर ने प्रार्थना की कि सेंचद महमृद कहता था कि उसके वंश में कोई महमृद साँ या फीरोज खाँ नहीं हुआ है। वादशाह ने कहा कि तुम्हीं कोई प्रस्तावित करो। कहा कि सेवद महमृद को मुवारक खाँ श्रीर र्सेयद जहांगीर का मुजतवा खां की दीजायें। वादशाह ने कहा कि मुदारक खा तो पिता की पद्वी है तब इसने प्रार्थना की कि मुने जा या पदवी किस बंदे के लिए रोक रखा गया है, इससे अन्द्रा कोई मनुष्य नहीं है। बादशाह ने स्वीकार कर लिया। मुर्नजा को ४४ वें वर्ष सन् १११२ हि० ( सन् १७०१ ई० ) में मर गया । 'कित्तदार विहिश्त' से विशिष्ट शब्द किला हटाने से इसकी तारीस निकलती है। इसकी मृत्यु पर इसका बड़ा पुत्र सैयद महमृद् गुवारक स्त्रा उक्त हुर्ग के महाकोट का श्रध्यत्त नियत होकर

मुहम्मद शाह के समय तीन हजारी मंसवदार हो गया। इसके वाद इसका पुत्र मुराद ऋली मुबारक खाँ हुआ, जिसका मंसव ढाई हजारी था और इसके स्थान पर इसका पुत्र सैयद शेरअली मुवारक खा उसी पर पर नियत रहा । दूसरे पुत्र सैयद जहाँगीर मुजतवा खा को खंबर कोट की छध्यच्ता मिली। इसके बाद इसके पुत्र सैयद खली रजा को पिता की पदवी के साथ वही कार्य मिला। इसकी मृत्यु पर इसके पुत्र सैयद त्राली अकबर को मुजनवा खाँ की पदवी के साथ पिता तथा दादा का पद मिला। रसके अनंतर उक्त दुर्ग सलावतजंग के अधिकार में जला गया। इस समय तक इन स्थानों के दुर्गाध्यद्य गरा दिव्या के स्वेदारों को जैसे हमेन खली या अमीरुल्डमरा, निजामुल्मुल्क खासफजाह तथा इसके पुत्रों की सिर नहीं कुछाने थे। जब उक स्वेदारों ने स्वतंत्र हो हुर्ग की जामीर जब्त करली तब मुहस्मद शाह ने दो लाख षार्भिक वृत्ति खजाने से इन तालकेदारों के लिए निश्चित कर दी। एक बार किसी बारण से दुर्गाधान से जुट्य होकर प्यासकताह रेटन दर्भ पर सेना चेजी। जब नट समाचार बाद्शाट की निता नव फर्यान भेजा गया कि सारे द्विण में केवल पती एक इर्ग तस्ते संदेव स्वया है उमें भी पुन नहीं चादते । आसफता ह में अपूराहा जारा का विचार कर संधि कर ती और नैना ਹਵਾਹਾਂ।

### मुर्तजा खाँ सैयद शाह मुहम्मद

यह बुग्वारा के सैयदों में से था। सुलतान श्रोरंगजेव वहादुर की सरकार में यह खास चौकी के श्रादिमयों में भर्ती हो गया। जय उक्त शाहजादा पिता को देखने के वहाने दिन्ता से हिंदुस्तान चला तथ इसे मुर्तजा खाँ की पदवी मिली। महाराज जसवंत सिंह के युद्ध में श्रम्मल का सदीर नियुक्त होने पर इसने वड़ी वीरता दिखलाई। ७ वें वर्ष में इसका मंसव बढ़कर पाँच हजारी ४००० हजार सवार का हो गया। २१ वें वर्ष में सन् १०८८ हि० में इसकी मृत्यु हो गई। वादशाह ने ख्वाजासरा बख्तावर खाँ को हाल पृछने भेजा था। उत्तर में इसने कहा कि चाहता था कि ग्वामी के कार्य में प्राण निष्ठावर करूँ पर नहीं हुश्रा। दूसरे धन व रक्ष छोड़ जाते हैं पर में श्रपने वदले गुछ जान छोड़े जाता हूँ। श्राशा है कि स्वामी के काम श्राव ।

इसकी मृत्यु पर इसके नौकरों में से हजारी से चार सदी तक मंसवदार हुए तथा प्यादे कारखानों में भर्ती हो गए। सेयद् बीर था श्रांर सेना को चुनकर तथा नियमित रखता था। इसका पुत्र सेयद हामिद खाँ था, जिसे ४ वे वर्ष में खाँ की पद्वी मिली। १४ वें वर्ष में राद श्रंदाज खाँ के साथ सतनामियों के दमन करने में इसने वड़ी बीरता दिखलाई। १६ वें वर्ष में कमायूँ के भूम्याधिकारी के पुत्र को दरवार लिवा लाया, जिसका राज्य वादशाही सेना द्वारा पददलित किए जाने पर मुर्तजा खाँ

#### ( ১৫৫ )

द्वारा दोप चमा किया गया था। २० वें वर्ण में सैद्य श्रहमद् वाँ के स्थान पर यह श्रजमेर का स्वेदार नियत हुआ। २१ वें वर्ण में दरवार पहुँचने पर यह पिता के स्थान पर खास चोकी का दारोगा नियुक्त हुआ। २३ वें वर्ण में सोजत व जैतारण के उपद्रवियों को दमन करने श्रोर २४ वें वर्ण में मेड़ता की श्रोर के राठोड़ उपद्रवियों को दंड देने में इसने श्रच्छी सेवा की। इसके वाद मुजाहिद खाँ की पदवी से सम्मानित होने पर ३५ वें वर्ष में मेवाव की फीजदारी मिली श्रोर मंसव वढ़कर तीन हजारी १५०० सवार का हो गया। मरने का वर्ण नहीं ज्ञात हुआ।

### मुशिंद कुली खाँ खुरासानी

यह सैनिक वृत्ति के तुर्कमानों में से था श्रोर श्रनुभवी तथा योग्य था। आरंभ में कंघार के शासक अली मदीन खाँ जैक का सेवक था। जब उक्त खाँ ने वह दृढ़ दुर्ग बादशाही सेवकों को सौंपकर दरवार में सेवा स्वीकार कर लिया तव उसके कुछ अच्छे नौकर भी वादशाही सेवा में भर्ती हो गए। इन्हों में मुर्शिद कुली साँ भी श्रपने सौभाग्य से वादशाह का परिचित सेवक होकर कृपापात्र हो गया। शाहजहाँ के १६ वें वर्ष में काँगडा के नीचे के पार्शत्य स्थान का खंजर खाँ के स्थान पर यह फीजदार नियत हो गया। जब वल्व श्रीर चद्दशाँ की सृवेदारी शाहजादा मुहम्मद प्यारंगजेव वहादुर को मिली तव यह उसके साथ की सेना का चख्शी नियंत हुआ। २२ वें चर्ष में जान निसार खाँ के स्थान पर यह खाल्तः चेगी नियत हुद्या। २४ ठों वर्ष में यह लाहीर का बख्शी नियत हुआ। जब शाहजादा मुहम्मद श्रीरंग-जेय यहादुर २६ वें वर्ष में दक्षिण का शासक नियत हुआ तव इसका मंसव बढ़ाकर डेढ़ हजारी ४०० सवार का कर दिया श्रीर वालाघाट दक्तिए का दीवान नियुक्त कर शाहजारे के साथ विदा फर दिया । उस सेवाकार्य में इसने अच्छी सफलता दिखलाकर ष्प्रपनी योग्यता तथा दूरद्शिता प्रगट की जिससे शाहजादे की प्रार्थना पर २७ वें वर्ष में पाँच सदी मंसव बढ़ा छोर इसे खाँ को पद्यो मिली। २६ में वर्ष में ४०० सवार और वड़ाकर इसे गुलतिफित ग्वाँ के स्थान पर फिर बालाबाट दिवाग का दीवान नियुक्त कर दिया।

इसके प्रानंतर जब शाएजादा गुडम्मद प्रीरंगजेब, जिसके भाग्य में विजय लिमी थी, उस कार्य में लगा कि राजधानी पहुंचकर दाराशिकोध के प्रभुत्व की कम करे, भी शाहजहां के मोह के कारण अपने किसी। भाई की ध्यपने बराबर न समसकर सनमाना कर रहा था छोर राज्य प्रबंध में शाहजहा का नाम के सिवा कुछ नहीं वच पाया था तथा तुल प्रवंश हुसी विचार के ष्णतुसार होने नगा था। थोएँ ही समय में भारी सेना नथा सुर्याज्ञव वाषमाचा चैयार है। यया । उस आंत में जो बादशाही भेवक थे उनमें जिनका भाग्य ने गाथ दिया उन गव ने शाहजाहै का साथ दिया । गुरीद कुढ़ी चा भें योग्यना नथा प्रयक्षणीनना उसके कार्यों से प्रगट थी छोर छापने बराबर के साधिभक्त सेवकों री बहकर इसने स्वामिभक्ति के कार्य पूरे किए थे उसलिए मीर जिथाउदीन हुमेन इंग्लाम या के स्थान पर, जो शाउजादा मुहम्मद सन्तान के साथ श्रमान के रूप में श्रीर्गावाद से न्हीतपुर गया था, शाहजाद की सरकार के दीवान के उस पद पर नियक्त किया गया प्यार इसका मंगब बढ्कर जीन उजारी हो गया। जब १० रहाब सन १०६७ हि० को शाहाताई की सेना । प्राधारपुर के उनार से नहींदा पार कर गई श्रीर उमी। महीने की २२ वीं की महाराज जमबंत सिंह से, जो मूर्यना नथा साहम से उन्जीन के पाम उम शाहजादे के मार्ग में फकावट बन बीठा था, युष्ठ हुआ, जो उक विजयी शाहजादे का प्रथम युद्ध था । प्रसिद्ध राजपृत गण ने जैसे मुक्द्रसिंह हाहा, रतन राठीह, द्यालदाय फाला खीर प्राचीन गीह,

जो उस चीर जाति के सर्दार थे, प्राण का मोह छोड़कर धावा कर दिया छोर पहिले शाहजादे के तोपखाने पर आक्रमण किया, जिसका प्रतंघ उस दिन मुर्शिद छली खाँ की वहादुरी तथा साहस पर निर्भर था तथा जो बीर छोर विद्वान सर्दारों में से एक था। उक्त खाँ ने हरावल के अधिनायक जुलिफकार खाँ के साथ शबुओं की संख्या के अनुसार योग्य सेना न रखते हुए भी दृद्दता से डटे रहकर अपना प्राण गँवा दिया। खूब मार काट, प्रयत्न आदि करने पर, जो सैनिकत्व तथा कार्यशक्ति की सीमा है, वीरता से जान निद्याबर कर दिया और स्वामी के निमक को चुकाकर ख्याति प्राप्त की।

मुशिद्कुली खां बहादुरी के जोश तथा सिपहगरी के नशे में मुत्सिंद्यों सी समक रखता था। सचाई तथा खुदा से डरने में भी अपने ही सा था। दिल्ला की दीवानी के समय प्रजा के रंजन तथा शांति में प्रयत्र करते हुए देश की आवादी बढ़ाने में यह सदा द्राचित्त रहा। काम समकते तथा न्याय की दृष्टि से इसने खेतों को वाटकर हर एक जिन्स का नमृना लिया और इसने खेतों को वाटकर हर एक जिन्स का नमृना लिया और इसने खेतों को वाटकर हर एक जिन्स का नमृना लिया और इसने खेतों को वाटकर हर एक जिन्स का नमृना लिया और इसने खेतों को वाटकर हर एक जिन्स का नमृना लिया और इसने खेतों को वाटकर हर एक जिन्स का नम्ना लिया और इसने खेता के लिए कि कहीं इन्छ पज्पात न हो जाय कभी कभी स्वयं जरीब अपने हाथ में लेकर जमीन नापता था। उसकी नीयत का फल है कि अमर अवस्था पाई। अर्थात् इस दस्तृत्त् अमल के कारण इसका नाम जमान के पृष्ट पर स्रिष्ट के अंत तक बना रहेगा।

यह जान लेना चाहिए कि विस्तृत चपजाऊ दृज़िए। प्रांत में माल विभाग की श्राय की जाँच बीघे, जरीब से खेतों की नाप, भृमि के भेद, छन्न के विभेद श्रादि को लेकर पहिले नहीं हुई थी। खेतिहर एक हल दो वेल से जो छुछ जोत सकता था उसीके श्रतुसार हल पीछे थोड़ा सा हर प्रकार का जिन्स नगरों तथा पर्गनों के भेद से हाकिम को दे देता था। इसके बारे में कुछ पूछताछ नहीं होती थी। इसके अनंतर यह प्रांत हिंदुरतान के सुलतानों की चढ़ाइयों से रौंदा गया तथा प्रजा मुगल और नए प्रयंघ से उरकर अपना स्थान छोड़कर भागी। वर्षा की कमी तथा कई वर्ष के अकाल से यहाँ तक उजाउपन आ गया कि ४ थे वर्ष में शाहजहाँ ने खानदेश प्रांत में चौतीस करोड़ दाम वाम्तविक श्राय में कम कर दिया। तब भी वह श्रपनी वाम्तविक स्थिति में नहीं श्राया श्रोर इसके वाद मुर्शिद कुली खाँ का समय श्राया। उक्त खाँ ने वड़ी कर्मठता तथा सहन शीलता से अपनी ही सुनन्मति से राजा टोडरमल के भूमिकर नियमों को, जो अकबर के समय से हिंदुस्तान में जारी था, इस प्रांत में भी जारी किया। पहिले श्रास्त व्यास हुई प्रजाको अपने अपने स्थान पर एकत्र करने का प्रयत किया और स्थान स्थान पर समभतार अमीन तथा सबे श्रामिल नियत किए कि पर्गनों के खेतों की नाप कर डालें, जिसे रकवा कहते हैं छोर खेती योग्य तथा पहाड़ नाले को, जहा हल नहीं चल सकतं, त्रालग दिखलावें। जिस गाँव में मुकदम नहीं थे या उसके उत्तराधिकारी घटनायों के कारण अज्ञात हो रहे थे, वहाँ वैसा मुकदम नियत कर खेती करवाई, जो आवादी बढ़ाने तथा प्रजा का प्रबंध करने योग्य मिला। येल तथा खेनी का नामान मरीदने के लिए सरकार से धन दिया, जिसे तकाबी कहने हैं और छामिलों को छाज्ञा दी कि फाल पर उसे बम्ब करें। खेतिहरों से नीन प्रकार का समन्तीना नै किया। पहिले जाच करना, जो

पहिले समय से चला श्राता है। दूसरा गल्ले का चँटवारा, जिसे तबाई कहते हें ऋोर जो तीन प्रकार का है। प्रथम वह है जो चर्पा के पानी से उसीके बीच पैदा होता है, उसका खाधा आबा निरिचत किया। द्वितीय वह जो कुएँ के पानी से उत्पन्न होता है उसमें गल्ले का तिहाई भाग सरकार का छोर दो तिहाई भाग प्रजा का ते किया । गल्ले के सिवा घंगूर, गन्ना, जीरा, ईसवगोल स्त्रादि में सिचाई के व्यय तया तैयारी के विचार से नवें से चौथे भाग तक सरकार का झाँर वाकी प्रजा का । तृतीय वह है जो नालों तथा नहरों के जल से, जो निद्यों को काटकर लाए गए हैं, खेती करते हैं और जिसे पाट कहते हैं उसमें कुएँ के विरुद्ध एक या अधिक विभिन्न प्रकार से निश्चित किया। तीसरा अमल जरीय अर्थान् हर प्रकार के अन्न, शाक भाजी, मेवे तथा फल का चौथाई उनके निर्फ़, थोड़े होने तथा विभिन्नता के विचार से खेती के समय से काटने तक प्रति वाचा निश्चित किया, जिसमें जरीय के बाद उसको यसृत करें। यह नियम दक्षिण के तीन चार प्रांतों में, क्योंकि उस समय नक इतने ही प्रांत बादशाही श्रिधकार में प्राए थे, प्रचित्तत होकर मुर्शिदकुती खाँ के नाम से प्रसिद्ध है।

दसके पुत्र श्राली येग की श्रीरंगजेय के ४ थे वर्ष में एहतमाम जा की पदवी मिली श्रीर दूसरे पुत्र फल्लश्रली येग की ३२ वें वर्ष में दीवान श्राला की कचहरी की वकावानवीसी का पद मिला। खो की पदवी देने के समय बादशाह ने पूछा कि श्रपने नाम के साथ खा की पदवी चाहने हो या पिता की पदवी। फल्लवेग ने खुद्ध बातों के विचार ने नुशिद हुन्ही खो की पदवी खीकार की। श्रीरंगजेय ने वहा कि मैंने श्रीर हुन्हीं खो की पदवी सी का उस मूर्य

#### ( 858 )

से कहा कि खली छोड़कर कुली क्यों होते हो, फज्ल छाली खाँ श्रच्छा है। इसके श्रनंतर यह शाहजादा मुहम्मद मुझ्जुदीन का दीवान नियत हुद्या, जिसे कैंद से छुट्टी मिल चुकी थी। ४२ वें वर्ष में मुलतान प्रांत की दीवानी इसे मिली। उक्त खाँ के एक मित्र के मुख से सुना गया है ऋोर विश्वास से खाली नहीं है कि जव दक्षिण से मुलतान जाने को छुट्टी पाई तव कितनी सफलता तथा उत्साह से इसने कूच किया और आशा के हाथ ने हृद्य के ताक पर इच्छा के कितने शीशे न चुन दिए पर जव लाहोर पहुँचा तव यात्रा की थकावट मिटाने को कुछ दिन त्र्याराम किया। प्रति-दिन सवेरे वाग की सैर श्रौर शाम को मजलिस होती। एकाएक इसका भाग्य फूट गया कि उस नगर के शासक के नाम बादशाही फर्मान आया कि फज्ल अली खाँ को हथकड़ी वेड़ी से जकड़कर द्रवार भेज दे। उसने त्राज्ञानुसार काम किया। जब इस घटना का हाल वहाँ के ऋखवार लेखकों द्वारा वादशाह को सुनाया गया तव ज्ञात हुश्रा कि वह फर्मान जाली था। वह वेचारा विना कारण के दंडित हुआ। उसी समय गुर्जवर्दार लोग नियत हुए कि जिस जगह पहुँचा हो वही कैद से छुड़ाकर उसका जो सामान लाहोर में जन्त हुआ हो वह उसे सौंप दें।

# मुशिंद कुली खाँ तुर्कमान प्रसिद्ध नाम मुरीवत खाँ

जहाँगीर के राज्यकाल में ईरान प्रांत से श्राकर यह सात सदी २०० सवार के मंसव के साथ बादशाही नौकरों में भर्ती हो गया । शाहजहाँ के राज्य के ३रे वर्ष में एक हजारी मंसव पाकर यह श्राख्तः वेगी पद पर नियत हुआ। मीर तुजुकी की सेवा पर इसे नियत करना तथा पास रखना वादशाह को मंजूर था स्त्रीर मीर तुजुक खलीलुङ्का खाँ श्रपने स्वभाव की उद्दंडता से वादशाह की इच्छा के श्रनुसार कार्य कर नहीं पाता था तथा यह श्रपनी योग्यता तथा खनुभव प्रगट कर चुका था इसलिए ६टें वर्ष में यह कार्य पहिले पर के साथ इसे सोंपा गया, पाँच सदी मंसव बढ़ाया गया ख्रीर इसके चाचा की पदवी मुर्रिदकुली खाँ भी इसे मिली, जो शाह श्रव्यास प्रथम का श्रमिभावक था। जिस समय वादशाह श्रागरे से दीलवाबाद की सेर को गए श्रीर जिसकी तारीख 'वपादशाहे जहाँ ईंसफर मुदारक बाद' से निकलती है इस समय मथुरा तथा महावन की फीजदारी के ख्रंतर्गत पड़ाव से उस प्रांत के उपद्रवियों को इंड देने के लिए यह नियत हुआ। उस पर अधिकार करने के लिए अधिक सेना की जरूरत थी, इसलिए इसके मंसव में पाच सदी १३०० सवार बढ़ाकर दोह-जारी २००० सवार का मंसव कर दिया तथा मंडा देकर इसे सम्मानित किया। ११ वें वर्ष सन् १०४६ हि० में बरेली के विद्रोही मीजों पर श्राक्रमण करते हुए यह गोली लगने से मर गया,

जहाँ शहर पनाह दीवाल के पास पाग लगाकर वे उपद्रव कर रह थे। मथुरा की फाँजदारी के समय उसने बहुत सा संदर स्त्रियों को केंद्र कर इकट्टा कर लिया था, जो प्रत्येक एक दूसरे से सोद्य तथा चांचल्य में बढ़कर थी। कहते है कि गोवर्द्धन नगर में जो मथुरा के पास जमुना नदी के उस पार है प्योर जिसे कृष्ण जी का जन्म स्थान मानते है, सावन की प्राठवीं रावि को, जिसे जन्माप्टभी कहते है, हिंदु प्रो का बड़ा मेला लगता है। संयोग से उक्त ग्वॉहिंदुच्यों की चाल पर टीका लगा तथा धोती पहिर उस भीड़ में गुसकर सौद्ये देखता हुआ घूमता रहा। जब इसने एक स्त्री को देखा कि नह चंद्रमा के समान संदर है तव यह भेड़िए के समान, जो झुड में जा गया हो, उसे उठाकर चल दिया। इसके आदमी नदी के किनारे नाव तैयार रस्वे हुए थे इससे उस पर विठाकर यह आगरे चल दिया। हिट्यों ने यह तनिक भी प्रकट नहीं किया कि वह किसकी लड़की है। मुशिद क़्ली खाँ शामलू लिल्ला इस्ताजलू का हाल वैचित्रय से खाली नहीं है इससे उसका विवरण लिखा जाता है।

यह खवाफ तथा बाखर का शासक था। जब श्रली कुली खाँ शामल हिरात का शासक तथा खुरासान का श्रमीरुल उमरा हुआ, जो श्रमिभावकत्व श्रव्यास मिर्जा के श्रधीन उमके दादा शाह तहमास्प सफवी के समय से था। उक्त शाहजादे का पिता सुलतान मुहम्मद खुदावंदः ईरान का जब शाह हुआ तथा श्राँखों की

१. भ्रम से भाद्रपद के स्थान पर सायन मृता लेखक ने लिख दिया है।

रोशनी के जाने पर कजिल्वाशों का कार्य ठीक न चला ऋौर राज्य उपद्रवियोंका घर वन गया तव दूरदर्शियों की सम्मति से खुरासान के सर्दारों को मिलाकर सन् ६८६ हि॰ में अव्याप्त मिर्जा को गदी पर विठा दिया, जो शाह श्रद्यास कहलाया। मुर्शिद्कुली खाँ ने सबसे पहिले इस संबंध में मेल का कमर बाँवकर इसके लिए वचन दे दिया था। पर मुर्तजा कुली खाँ दुनीक, जो मशहद का शासक था तथा अपने को अलोकुली खाँ के बराबर सममते हुए ष्प्रावे ख़ुरासान का चेगलरचेगी चन गया था, न मिलने पर काम विगाइन पर तुल गया । सुलतान सुहम्मद खुदावंदः भारी सेना के साथ खुरासान गया। श्रलोकुली खाँ सामना करने की श्रपने में सामर्थ्य न देवकर हिरात दुर्ग में जा बैठा श्रीर मुर्शिद कुनी याँ तुरीन में दुर्गिधित हो गया। लड़ाई के वाद संवि की यात चली । मुलतान मुहम्मद पहिले के समान अधीनता स्वीकार करने पर हिरात शाहजादे तथा श्रलीकुली खाँ की पूर्ण रूप से देकर लीट गया। इक खाँ के विचार से मुर्तजा कुली खाँ को मराहद से बदल दिया और मुर्शिद कुली खाँ तथा इलाजल लोगों की दिलजमई के लिए उन्हों लोगों के एक भले ष्यादभी मुलेमान खाँ को उसके स्थान पर नियत कर दिया। श्वमी इसने उस शांत में दहना नहीं प्राप्त की थी कि मुर्शिद कली खाँ इमामुल्जिन व अल्डन्स के राजि के दर्शन करने के बहाने नगर में युन गया और अनेक प्रकार का कपट तथा फरेब करते हुए मीठी वातीं तथा चापन्सी से मुलेमान खाँ की खबीनका मानने हुए वहीं रहने लगा । इसके ध्वनंतर जब उसके ध्वादमी हुंड़ों में आकर रक्टे है। गए तब मुतेबान व्याँ के पास इसने

संदेश भेजा कि तुम्हारे पास इतनी सेना सुसज्जित नहीं है कि इस प्रांत के विद्रोहियों को निकाल वाहर करो इपलिए मेरे वचन पर विश्वास कर इसे छोड़ दो छोर खनाफ व बाखरज जाकर आराम से वहाँ कालयापन करो । वह लाचार हो यहाँ से चला पर मार्ग में अपना सामान छोड़कर एराक को चला गया । मुर्शिद कुली खाँ ने मशहद में जमकर खुरासान के बहुत से महालों के वलवाइयों को डॉट कर तथा समभाकर छपने छाधीन कर लिया छोर उनके हृद्यों में यहाँ तक विश्वास पेदा कर दिया कि इसकी त्राज्ञा ख़ुरासान भर में चल गई तथा इसका ऐश्वर्य श्रीर सम्मान बहुत बढ़ गया। इसके श्रनंतर श्रली कुली ग्वाँसे मित्रता तथा प्रेम प्रगट कर अपने भाई इत्राहीम खाँ को उसके पास भेजा कि उसे देश विजय करने का लोभ देकर शाह के साथ मराहद् लिवा लावे, जिसमें ऋधीनता श्रोर विश्वास पेदा किया जासके।

संसार के बहुत से काम इस प्रकार के होते हैं कि आरंभ में सचाई तथा मित्रता प्रगट करते हैं पर अंत में शत्रुता तथा वैमनस्य में समाप्त होते हैं। शामल् के गृद्धगण इसके ऐश्वर्य को मिलन सममकर इसका विरोध करने लगे और आपस में दो सदीर चुनकर इसके विगाड़ने का सामान करने लगे। क्रमशः यह पड़यंत्र यहाँ तक पहुँचा कि अली कुली खाँ शाह को उभाइ-कर ससैन्य मशहद आया। मुर्शिद कुली खाँ में युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं थी अतः वह चाहता था कि किसी प्रकार संधि हो जाय। सफेद तरींज की ओर आकर दोनों एक दूसरे के सामने रुक गए। अली कुली खाँ किसी प्रकार संधि का प्रस्ताव न

मानकर सतर्कता तथा सावधानी छोड़कर स्वयं युद्ध के लिए आगे वढ़ा छोर एक मुंड पर धावा कर उसे परास्त कर दिया तथा पीछा करने लगा। मुर्शिद कुली खाँ कुछ सेना के साथ श्रपने स्थान पर ढटा रहा । इसकी दृष्टि शाही मंडे पर पड़ी। भाग्य पर भरोसा कर इसने उस पार घावा करने का साहस किया श्रीर उस उनपदस्य शाह को अपने अधिकार में कर लिया। उन्हीं थोड़े श्रादमियों के साथ इसने शत्रु पर श्राक्रमण कर उसे कड़ी हार दी। इसके वाद जब घली कुली खाँ उस मुंड के पीछा करने से निपटकर लोटा तब सेना के मध्यभाग तथा शाही छत्र का उसाँ 🖰 कुछ भी चिन्ह न देखा श्रीर निराश हो श्राखर्य करता हुआ हिरात को चल दिया। मुशिंद छली खाँ ने इस अनसोचे हुए देव द्वारा प्राप्त संफलता से प्रसन्नता मनाते हुए त्रली कुली ख को प्रेम से भरा हुआ पत्र श्रधीनों की चाल पर लिखकर मित्रता की प्रार्थना की श्रीर इस घटना को श्रासमानी कहकर उड़ा दिया।

संत्रेपतः मुर्शिद कुली खाँ ने शाह श्रद्यास के राज्य का सामान ठीक कर स्वयं हृद्या से प्रधान मंत्री तथा श्रमिभावक घन घेटा। एराक में हुप्रदंध तथा उपत्र्य फैला हुत्या था श्रोर वहाँ की राज्यानी कजवीन को, जो सफवी वंश के राज्य का केंद्र था, खाली सुनकर शाहजादे को ले बड़ी फुर्ती से दामगाँ के मार्ग से फजवीन पहुंचा। कजिल्वाशों के सदीरगण हर श्रोर से मुवारक- धादी को श्राए। जब यह समाचार सुलतान मुहम्मद खुदाबंदं के पड़ाय में पहुँचा तब साधारण लोगों से लेकर द्रवार के सदीरों तक, जो सब कजवीन में रहते थे, सब विना छुट्टी पाए जाने लगे। मृत्यु श्रा पहुँची थी इसलिए श्रन्छे सदीरगण ने भी, जो

राज्य के स्तंभ थे, अन्हीं सम्मति हाड़ी हर कजवीन में जाना निश्चय कर लिया छोर मुर्शिद कुली मां से वचन लेकर मुचित्त हो गए। जब ये सब उस नगर में तुस ल्याए तब सुनवान मुहम्मद् खुदाबंद:, जो संसार के असमान चालों तथा नश्वर जगत के उपद्रव से जुट्ध होकर एकांतवास करना चाहता था, शपने पुत्र शाह अध्याम से प्रमनना से भिनकर अपनी बादशाही छोड़कर पुत्र के निर पर राजमुकुट रख दिया। इसरे दिन मुर्शिद कुली खाँ ने चालीस स्तंभ के महल में सिंहासन सजाकर शाह को उस पर विठा दिया श्रीर सर्दारों को सुलतान हम जा मिर्जा के खन में पेश किया। राज्य के प्रधान स्तंभ कुछ बड़े सदीरों की प्राणदंड देकर बाकी सबको चमा कर दिया। इसके अनंतर घोपणा निकाली कि जो कोई वीर तथा साहसी बादशाही राज्य की स्थिरता तथा उसके विस्तार के लिए प्रयत्न करने में परिश्रम उठावेगा वह कभी श्राराम के विद्योन पर नहीं पड़ा रहेगा श्रीर न साकी के हाथ कडुई घूँट के सिवा कुछ श्रीर पीयेगा। वह सब मित्रता तथा मेल शत्रुता तथा निरोध में बदल जाता है छोर स्वत्व नष्ट हो जाता है। श्रांत में सिर से खेलते हैं। स्यात् इसका यहीं कारेगा है कि ऐश्वर्यशाली दूरदर्शी बादशाह उच विचार तथा ऐरवर्य के चिन्ह देखकर बड़े कामों में उसकी पूर्ति होने को अपने लिए उचित समभकर प्रयत्नशील होते हैं। यद्यपि प्रकट है कि वहुतों की प्रकृति सेवा तथा काम सजाने को भूतने की होती है श्रोर श्रहंता दिखलाने के लिए की जाती है, जिसे राज्य की मयीदा सहन नहीं कर सकती। जब मुर्शिद कुली खाँ का पद तथा सम्मान पूर्गीता को पहुँचा श्रीर राज्य का कुल प्रवंध उसके हाथ में

श्रा गया तब उसके वरावरवालों के हृद्यों में हे पाग्नि भड़क उठी । शाह का लालन पालन शामल लोगों के वीच हुआ। था श्रोर मुर्शिद कुली खाँ का श्रिभमावकत्व तथा इस्ताजल के वीच में होना उसे क्चिकर नहीं था। इसी वीच इसने जो व्यवहार उस समय किया वह भी शाह को पसंद नहीं श्राया इसलिए श्रपने राज्य के २ रे वर्ष सन ६६७ हि० में, जब वह खुरासान की श्रोर गया था तब एक झुंड को संकेत कर दिया, जिसने एकाएक उसके श्रयनागार में जाकर उसे सोते में मार डाला।

#### मुल्निफिन खाँ

जहाँगीर के समय के श्राजम खाँ का यह बड़ा पुत्र था। यह विद्वान तथा गुण्यान था। जहांगीर के राज्यकाल में वादशाह का परिचित है।ने तथा प्रसिद्धि प्राप्त करने से यह बढ़ गया था। जब इसका पिता शाहजहाँ के राज्य के इसरे वर्ष के छारंभ में द्जिए। का शासक नियन हथा तब इसका संसव चार सद् १५० सवार बढ़ने से एक हजारी २५० सवार का हो गया। इसके श्चनंतर पिता के साथ खानजहाँ लोदी को दंड देने के लिए यह द्त्रिण के वालाघाट की खोर गया खोर इसका डेंद् ह्जारी ५०० सवार का मंसव हो गया। जब खानजहाँ निजामशाहियों के साथ कई बार विजयी (बादशाही ) सेना द्वारा दंदित हुआ तव दोनों छोर की सेनाएँ दूर दूर तक दोड्ती रहीं छोर कभी कभी युद्ध भी भागते हुए हो जाता था। इस कारण साहसी वीर लोग भी उससे पार नहीं पा रहे थे। देवयोग से एक दिन, जब मुल्तफित खाँ चंदावल में प्रसिद्ध राजपूनों के साथ नियत था, यह सेना मध्य की सेना से प्रायः दो कोस दृर पड़ गई थी। शबु श्रवसर देख रहा था श्रीर उसने दस महस्र सवारों के साथ पहुँच कर युद्ध आरंभ कर दिया। कुछ परिचित मुगल नथा राज-पन खानजाद: लोग बीरता दिखला कर मारे गए। मुल्तफित खाँ राव दूदा चंद्रावत के साथ दृढ़ता से जमा न ग्हां घाँर युद्ध से हट गया । १० वें वर्ष में यह द्यर्ज मुकर्रर नियत हुव्या । १३ वें वर्ष में

यह वंगाल की दीवानी पर नियत किया गया। १६ वें वर्ष में उस सेना का वर्ल्सा वनाया गया, जो शाहजादा मुरादवस्त्रा के सेनापितत्व में यल्ख व वद्रशाँ पर भेजी 'गई थी। २२ वें वर्ष में जब शाहजादा मुहम्मद श्रोरंगजेब विजयी सेना के साथ कंधार की चढ़ाई पर नियत हुआ तब यह उस सेना का वख्शी नियत हुआ। इसी वर्ष इसके पिता की मृत्यु हो गई और यह दूर सेना के साय था। इसके मंसव में पाँच सदी की तरकी हुई। २३ वें वर्ष में पाँच सदी खोर बढ़ने पर यह दिन्ए में नियुक्त किया गया। उस समय द्विण का प्रांताध्यन शायरता खाँथा। पुराने परिचय, योग्यता तथा श्रानुभव के कारण यह बुर्हानपुर का नायव नियत हो गया छोर इसने उस प्रांत के प्रवंध में व्यच्छा प्रयत्न कर प्रसिद्धि प्राप्त की तथा श्रपने अच्छे व्यवहार से सबको प्रसन्न रखा। २४ वें वर्ष में द्रवार से इसे पायाँघाट द्त्रिण की दीवानी मिली, जिससे तात्पर्य खानदेश तथा आधे बरारे से था। २६ वें वर्ण में दक्षिण के सूबेदार शाहजादा मुहम्मद श्रोरंगजेब वहादुर की प्राधेना पर इसका मंसव पाँच सदी ४०० सवार से बढ़ाया गया ख्रीर शाह वैग खीं के स्थान पर इसे ख्रहमद नगर की दुर्गाध्यचना दी गई।

च्क शाहजारे की छुपा इस पर वरावर बनी रही थी इसिलए श्रीरंगजेव के साम्राज्य के लिए रवानः होने पर इसने भी उसका साथ दिया। जब शाहजादा बुर्हानपुर से इच्छित स्थान की श्रोर चला तब इसे डंका पुरस्कार में मिला। महाराज जसवंतसिंह के श्रमंतर रज्जब महीने के श्रंत में मुशिद छुली खाँ के ग्यान पर, जिसने उस युद्ध में बीरता से लड़कर जान दे दी थी, इसे प्रगट में उड़िन नगर मिला त्यों माथ में सरकारी दीवानी, प्राजम खां की पद्वी त्यों र तोग कंडा भी मिला। उसका मंमा नहकर चार हजारी २५०० सवार का हो गया। प्रत्याचारी पाकाश क्यार कष्टदायक ससार में प्रसन्नता हुन्व भरी हुई प्रोर शर्वत विपपूरित है तथा वह जिसे बढ़ाता है उसे गिराता है एवं जिसे चाहता है नहीं बनाता। उस ईप्यों गोग्य भाग्यान ने पपनी सफलता से क्रभो कुछ प्रानंद नहीं उठा पाया था कि उसके जीवन का प्याला भर गया। डेड़ महीने भी नहीं बीते थे कि दाराशिकोह के युद्ध के दिन विजय के अनंतर त्रीप्स करनु की तीव्रता, लू तथा कवच की दहता से इसके प्राण निकल गए।

यह बुिहमानी श्रोर विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध था तथा सुन्यव-हार श्रोर उदारता थी इसमें काफी थी। सभाचातुर्य भी इतना था कि जो इससे मिलने श्राता वह प्रसन्न होकर ही जाता था। इसके एक शेर का उर्दू रूपांतर यह है।

ख्वाब में देखा उस तुर्रए परेशा को। तमाम उन्न रही जिक्र ख्वाव में परेशा (सी)॥

इसके घर में असदुल्ला खा मामूरी की पुत्री थी। इसके पुत्र होशदार खाँ का जीवन वृत्तांत अलग दिया गया है, जो खोरंगजेव के समय का एक सर्दार था।

# मुल्तफित खाँ मीर इवाहीम हुसेन

यह घ्यसालत खाँ मीर वरूशी का द्वितीय पुत्र था। २६ वें वर्ष शाहजहानी में यह अहदियों का वस्शी नियत हुआ और इसके वाद पेशकश (भेंट) का दारोगा नियत हुआ। उस राज्यकाल में यद्यपि इसका मंसय सात सदी से अधिक नहीं वढ़ा था पर खानः जादी के विश्वास के कारण, जो गुणप्राहक सुलतानों की दृष्टि में श्रन्य विश्वासों से बढ़कर है, श्रपने बराबर वालों से यह वढ़ गया था। श्रोरंगजेव के जलूस के श्रनंतर, जब इसका वड़ा भाई मीर मुलतान हुसेन इफ्तखार खाँ एक द्यमीर हो गया तव इसे भी द्रवार से छन्य कृपात्रों के साथ मंसव में तरकी तथा मुल्तिफत खाँ की पदवी मिली छोर यह छहित्यों का भीर बल्सी नियत हुन्ना। ६ठे वर्ष त्रपने भाई इफ्तलार खाँ के स्थान पर, जो खानलानों के पद पर नियुक्त किया गया था, यह प्राख्तावेगी बनाया गया। इसी वर्ष प्रालः यार साँ के स्थान पर यह गुर्जवर्शरों तथा जिलों के सेवकों का दारोगा नियुक्त किया गया, जिस पद पर सिवा विश्वासपात्रों के कोई दूसरा नहीं रखा जाता । इसके साथ साथ यह भीर तुजुक भी बनाया गया । जब १३वें वर्ष में इसका भाई इंडित होकर श्रटक नदी से निष्कापित कर दिया गया तव वह भी पद्वी और मंसव छिन जाने पर कड़े रचकों के अधीन रखा गया कि इसको लाहाँर पहुँचा दें। इसके अनंतर माई के साथ इसका भी देश समा

किया गया श्रीर यह मोतिभिद सों के स्थान पर दिली का पश्यत्त बनाया गया। १४ वें वर्ष में दूसरी बार यह जिलों के सेतकों का दारोगा नियुक्त हुआ। उसके ताद पेशातर के पतंर्गत लंगर कोट का यह श्रध्यत्त हुआ। १६ने तर्ष गफ शिकत गां गुहरमद ताहिर के स्थान पर यह तोषणांन का दारोगा तनाया गया। इसके श्रनंतर किसी कारण वश तह मंसव से इटा दिया गया। २२वें वर्ष में एक हजारी १००० सतार का मंसव बहाल हुआ। श्रीर इसे गाजीपुर जमानिया की कीजदारी मिली। उस की बदारी के छूटने के बाद श्रागरे के पान श्रागम करने लगा। २४वें वर्ष में एकदिन किसी प्राम पर श्राक्रमण करने में घायल हो गया। १८ जमादि उल् श्राम्पर सन् १०६२ हि० (सन् १६८२ ई०) को इसकी मृत्यु हो गई। विचित्र संयोग यह हुश्रा कि इसी वर्ष इसके भाई की भी जीनपुर में मृत्यु होगई।

#### मुल्ला मुहम्मद ठट्टा

इसका पिवा मुहा मुहम्मद यूमुफ फकीरी में दिन व्यतीत फरता था छोर सिद्धाई तथा विरक्ति से खाली नहीं था। इसका योग्य पुत्र मुहा मुहम्मद योवन के छारंभ में छपने देश में धार्मिक विद्याछां को तर्क वितर्क द्वारा खूब सममते हुए उनके अध्ययन में दत्तचित्त रहा। थोड़े ही समय में हर एक में कुराल होकर यह विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया। इसने गणित विद्या में भी योग्यता प्राप्त की। इस योग्यता के छातिरक्त इसमें दढ़ता, धार्मिकता, अनुभव तथा छाचार विचार भी था। इसके छनंतर इसने विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाया तथा उनके पढ़ाने में लग गया। छादमी की प्रतिष्टा उसकी विद्या से है छार विद्या की शिष्य की योग्यता से। यमीनुद्दीला छासफजाही मुहा का योग्य शिष्य था। ऐसे उचपदस्य सर्दार का गुरु होने से यह प्रसिद्ध होकर ऐश्वर्य की पहुँचा।

इस वंश को नहाँगीर के समय में बहुत सन्मान प्राप्त हुआ छोर इनने बहुत उन्नति की यहाँ तक कि इसके संबंधवानों को यहुत सकता मिली। इस गंश के दासों तथा नीकरों को खाँ तथा तर्वान की पर्वियाँ प्राप्त हुई। आसफनाही भी इसी घरे आदमी की शिन्ना की अपने विद्या की योग्यता का कारण सममता था तथा अपनी भाग्योद्यति को भी इसी की प्रार्थना से हुआ जानता था, इससे इसका सन्मान बरावर बदकर करता

था। उसने इसे कुल साम्राज्य का सदर वनाकर इस की इन्छा
पूरी की, इसके सोभाग्य का सितारा चमका, भलाई हुई छोर
ऐश्वर्य प्राप्त हुछा। कुल प्यचल संपत्ति, बाग, इमारतें तथा महाल,
जो ठट्टा के सुलतान प्रग्नों तथा तर्कानों के थे, क्रय या दान
हारा बादशाही सरकार से प्राप्त कर उनपर प्राधिकृत होगया।
एक प्रकार यह कुल ठट्टा का स्वामी होगया प्रोर धार्मिक विचारों
के छनुसार मुहाा के भाइयों के मंगव नियत हुए। ये यब मुहाा
के प्रभाव तथा विश्वास के कारण शासकों का ध्यान न कर काम
करने थे छोर जैसा चाहते बैसा ही करते थे।

जिस समय शाह बेग गां ठट्टा का स्वेदार नियत हम्रा उस समय वह म्रामफजाही से विदा होने गया। उसने मुद्धा मुटम्मद के भाइयों की सिफारिश की। उस सीधे तुर्क ने उनका हाल सुन रखा था, जा मुद्धा के बलपर शासकों की परनाह नहीं करते थे इसिलए उसने कहा कि यदि नियम से रहेगे तो सम्मान से रहेंगे नहीं तो चमड़ा उधड़वा लेगा। इस बात पर उसका काम बिगड़ गया श्रोर वह मंसब तथा जागीर से भी गया। महावत खाँ के उपद्रव के समय यदि मुद्धा चाहता तो वह निकल जाता श्रोर कोई उसका रास्ता न रोकता पर उसके जीवन की श्रवधि पूरी हो चुकी थी इसिलए काजी तथा मीर श्रदल की धार्मिक मित्रता पर भरोसा कर वह महाबत खाँ के पास गया। विद्वत्ता गुण श्रादि की इसने व्याख्या वहुत की पर उस पर उछ प्रभाव नहीं हुआ।

इसके पहिले ज्योतिपी शेख चाँद के दौहित्र मुला श्रन्दुस्समद श्रोर ज्वाजा शम्सुद्दीन मुहम्मद खवाफी के भतीजे मिर्जा श्रन्दुल खालिक को श्रासफ खाँ की मुसाहिबी तथा कृपा के कारण इसने मरवा डाला था। उसने कहा कि ये तीनों कुल उपद्रव के कारण थे। मुल्ला को राजपूर्वों को सौंप दिया श्रोर कुछ दिन केंद्र रखकर विना दोप के मरवा डाला, यद्यपि मुल्ला से उस उपद्रव से कोई संबंध नहीं था। वास्तव में मुख्य कारण उसका आसफ खाँ का गुरु होना था। देवयोग से जिस समय उसके पैरों में वेड़ी ढाली गई श्रोर वह रदता से नहीं वंद की गई इसलिए थोड़ा हिलाने से खुल कर निकल गई, जिसको जादू से हुआ समका गया। मुल्ला ने श्रंतिम श्रवस्था में कुरान को कंठाप्र कर लिया था खीर तलावत में पहुँचते ही पढ़ने लग गयां था, जिससे उसके छोठ हिल रहे थे। इस हिलने को देख कर यह निश्चय किया कि वह शाप दे रहा है। इस शंका के कारण उसे मारने की ब्याला दे दी। ऐसे प्रिय मनुष्य की प्रतिष्ठा न कर उसे नष्ट कर ढाला। कहते हैं कि खालफजाही को ऐसे तीन खनुपम प्रिय मित्रों की मृत्यु से ऐसा शेक हुआ कि बहुधा रात्रि में पीड़ित हृदय से उन्हें इस प्रकार याद करना वा मुहन्मदा, वा खालिका, वा समदा।

#### मुसाहिव वेग

यह ख्वाजा कलाँ वेग का पुत्र था, जिसका पिता मोलाना मुहम्मद सदर मिर्जा उमर शेख के बड़े सदीरों में मे एक था। इसके छ पुत्रों ने वावर की सेवामें अपने प्राण निछावर कर दिये थे। ख्वाजा इन स्वत्वों के कारण तथा श्रपनी योग्यता, बुद्धिमानी, गंभीर चाल तथा विद्वत्ता के कारए। बाबर का कृपापात्र होकर उसके सदीरों का श्रयणी हो गया। इसका दृसरा भाई कुचक ख्वाजा भी विश्वासपात्र तथा मुह्नदार था । हिंदुस्तान के विजय के श्चनंतर, जो शुक्रवार २० रज्जव मन् ६३२ हि० को प्राप्त हुआ था श्रीर श्रागरे में वावर ने पड़ाव डाला था, चगत्ताई सैनिकांको यहाँ के निवासियों से स्वजातीयता तथा मित्रता का श्रभाव खलता था। उस पर यहाँ की गर्म हवा की ऋधिकता, लू ऋीर रोग भी बहुत थे। इसी बीच मार्गी की श्रगम्यता तथा सामान के देर से पहुँचने में खानपान तथा अत्र का कष्ट होने लगा, जिससे सर्दारगण लौटने का विचार निश्चय कर वहत से एक एक कर बिना आज्ञा ही के कावुल चले गए। ख्वाजा कलाँ वेग भी, जो सभी युद्धों तथा चढ़ाइयों में, विशेष कर इसमें, वरावर उस्साहवर्द्धक वातें कहा करता था, लौटने को कहने लगा। वावर यहाँ ठहरना चाहता था इसलिए उसने कहा कि ऐसा देश, जो थोड़े प्रयत्न तथा प्रवंध से हाथ में आ गया है, तनिक से कप्ट तथा दु:ख के कारण त्याग देना वृद्धिमान वादशाहों का काम नहीं है

परंतु ख्वाजा के हठ को देख कर उसके विचार से गजनी तथा गर्देज की जागीरदारी उसके नाम करके वहाँ भेज दिया। वाके-श्राते वावरी में उस वादशाहने लिखा है कि हिंदुस्तान की विजय ख्वाजा ही के कठिन प्रयत्नों से प्राप्त हुई है। हुमायूँ को उपरेश देते समय ख्याजा के साथ श्रन्छा व्यवहार करने तथा उसके दोपों को समा करने के लिए कह दिया था। वावर की मृत्यु पर ख्वाजा मिर्जा कामराँ का पज्ञ महरा। कर उसकी छोर से कंघार का शासन करता था। सन् ६४२ हि० में शाह तहमास्प सफवी का भाई साम मिर्जा कंघार पर चढ़ आया और उसे घेर लिया। इसने श्राठ महीने तक इसकी रत्ता की पर जब दूसरी बार शाह स्वयं श्राया तव निरुपाय होकर दुर्ग उसे सौंप लाहीर में मिर्जा कामराँ के पास पहुँचा। चौसा की घटना के बाद ख्वाजा ने हुमायूँ के साथ रहना निश्चय किया पर जब समय के फेर से वह वादशाह सिंध की खोर चला तब ख्वाजा स्यालकोट से लीटकर फिर मिर्जा कामरों से जा मिला।

जब ख्वाजा की मृत्यु हो गई तब उसका पुत्र मुसाहिय वेग खपने पूर्वजों की खन्छी सेवाखों के कारण सामीप्य तथा विश्वास का पात्र हो गया। परंतु इसकी अकृति में छुप्रशृत्त वहुत थी छौर इसके ग्वभाव में छुराई तथा वदचलनी भी भरी हुई थी, इस फारण वार वार इससे ऐसे कार्य हुए जो वादशाह को पसंद नहीं खाए। तथ हुमायूँ ने इसका नान मुसाहिय 'मुनाकिक्' (फगडाल्, छिविचारी) रखा। इसके खनंतर जब खकवर बादशाह हुआ तथ यह छुत्वन्मति तथा मृत्वेना से शाह खड़ुल्न्याली तिर्मिजी के साथ रहफर काल्यापन करने लगा खीर छुद्ध समय पूर्व की सीमा पर

खानजमाँ के मुसाहियों में रहा। ३ रे वर्ष किसी बुरे विचार से यह दिल्ली आया। बैराम खाँ ने उसे कैंद्र कर हज्ज को विदा कर दिया। नासिक्ल्मुल्क ने बहुत कुछ कह सुनकर बैराम खाँ को इस बात पर राजी किया कि एक कागज पर प्राण्टंड और एक पर इसा लिखकर पासा डाला जाय और जो देवेच्छा से निकले वही किया जाय। देवयोग से इसका भाग्य उपाय के अनुसार निकला तब उसी बड़ी आद्मियों को भेजकर इसे दंड को पहुँचना दिया। कहते हैं कि इस घटना से सभी चगत्ताई सदीर तथा उनके लड़के बैराम खाँ से भयभीत होकर उससे प्रतीकार लेने के उच्छुक हो गए।

# मुस्तफा खाँ काशी

यह ग्रफ्तान जाति का शीत्रा था। इसका पिता इतना श्रसावधान था कि मरने पर कठिनाई से कफन व दफन का काम पूरा हो सका। उक्त खाँ चौदह वर्ष की अवस्था में माँ से विदा होकर कमाने की चिंता में निकला। क्रमशः मुहम्मद श्राजमशाह की नौकरी में पहुँचने पर इसका सब सामान ठीक हो गया। यह शाहतारे का विश्वसनीय पार्श्वती तथा रहस्य जाननेवाला साथी हो गया। शाहजार की सरकार में सैनिक व्यय के बढ़ाने की बराबर प्रार्थना रहा करती थी इसलिए एक खाँ ने सब सममकर निश्चय किया कि छ सहस्र सवारों से अधिक न रखे लायं। यदि सिफारिश से या श्रन्छे श्राइमी के श्रा जाने से या चढ़ाई के कारण अधिक रखे जायं तो स्थायीं सेना के मरे हुए या भागे हुए के स्थान जब तक पूरे न हों तब तक उनका वेतन जारी न किया जाय । इसके प्रयत्नों से शाहजादे के सरकार का काम टीक होने लगा और सेना तथा शागिई पेशावालीं का हठ उठ गया । इस पर सेना भी दस वारह सहस्र सवार सदा रहने लगी । इसने शार्जादे के हद्य में इतना स्थान प्राप्त कर लिया था कि कोई काम वह इससे विना राय लिए नहीं करना था। शाहजादे से पादराह के मिजाज के विरुद्ध जो छुद्ध भी होता उसे वह इनी की कृति समन्तना था। उसका श्रक्तानों पर विख्वास न या इसलिए शाहजारे की सरकार में इसका प्रमुख उसे विरोप खनता था, जिससे इस बारे में कई वार वादशाह ने शाहजादे से कहा। खंत में वहाने से इसे दंदित तथा विना मंसव का कर दिया और गुजंबदीर नियत किए कि शाहजादे की सेना से हटा-कर स्रत बंदर पहुंचा दें तथा वहाँ के मुत्मदी की आजा भेजी गई कि इसे जहाज पर चढ़ाकर मका भेज दे। उक माँ मका का दर्शन कर लीट के स्रत पहुंचा। यथि उसके वृजाने की आज्ञा निकली पर उससे इसके चमा किए जाने की ध्वान नहीं निकली इसलिए उक्त म्बाँ ३६ वें वर्ष में औरंगाबाद पहुँचकर बादशाह की प्रकृति समभते हुए फकीरी पोशाक में सेवा में एहुँचा। बादशाह ने यह मिसरा पढ़ा—जिस स्रूरत में आवे में पहिचान जाता हूँ।

कहते हैं कि मुह्म्मद ख्राजमशाह ने बहुत चाहा कि इसे च्मा दिलाकर साथ में रखे पर यह न हो सका। एक खों विद्वान था इससे उसने 'इमारातुल्कलम' नामक पुम्तक कुरान के ख्रायतों पर टीका लिखी। शाहजादे ने उसे वादशाह को दिखलाते हुए कहा कि मुस्तफा खाँ की यह रचना है। पढ़ने के ख्रनंतर बादशाह ने कहा कि रचना मत कहो, संकलन कहो। शाहजादे ने प्रार्थना की कि ख्रय तक किसी के ध्यान में ऐसा नहीं ख्राया था इससे रचना कह सकते हैं। वादशाह ने कुद्ध होकर पुस्तकालय के दारोगा को ख्राज्ञा दी कि इसी विपय की लिखी हुई पहिले की पुस्तकें लाकर शाहजादे को देवे। एक खाँ ने बची ख्रयस्था घर वैठे विता दी। ख्रोरंगाबाद के सुलतानगंज मुहले में एक बड़ा मकान इसके नाम प्रसिद्ध है। यद्यपि ख्रोरंगजेव खन्य पुत्रों से मुहम्मद ख्राजमशाह पर विशेष ध्यान रखता था पर दोनों ख्रोर

के रवमाव के विरोधी होने से विचित्र संवर्ष वीच में आ पड़ा था। कहते हैं कि ३६ वें वर्ष में सुलतान सुहम्मद सुअज्ञम के छुटकारा पाने का समाचार प्रसिद्ध होने पर मुखलमशाह की श्रोर से कृविचार की सूचना लोगों के मुँह से सुन पड़ी। वादशाह ने उचित समम मुह्न्मद आजमशाह को वंकापुर के पास से वाकिनकीरा जाने की ष्याज्ञा दी। वादशाही सेना मार्ग में थी इसलिए वाद्शाह की छोर की विरोधी वातें मुहन्मद श्राजमशाह को सुनाई पड़ने लगीं। शाहजारे ने वादशाही सेना के पास पहुँचने पर प्रार्थना की कि यद्यपि सेवा में उपस्थित हो कुछ कहने की बहुत इच्छा है पर नियत किए हुए कार्य पर जाना आवश्यक है पर शंका है कि साथ के आदमी सेना तक पहुँचने पर आगे वदने में सुरती करें इससे जो श्राज्ञा हो वैसा किया जाय। उत्तर दिया गया कि मैं भी उस पुत्र को देखने की बहुत इच्छा रखता हुँ पर इस कारए कि सेना में श्राने की सन्मति नहीं है श्रतः हम फ़ुर्ती से शिकार के लिए निकलते हैं, तुम भी पाँच सौ सवाराँ तथा श्रपने दोनों ६वों के साथ आयो क्योंकि उसी समय विदा मिल जायर्गा। यह भी स्त्राज्ञा हुई कि साधारण खेमा सेना से हटकर नीची जमीन पर लगावें कि दूर से दिखलाई न दे। ग्रम रूप से दिल्हायों तथा खान जिल्ली के दारोगा गुर्जवर्दारीं तथा न्याम मोंको के छाद्गियों के दारोगा को कह दिया गया कि चुने हुए बहुत थोड़े नशास आदमी साथ लें पर प्रकट में कह दिया गया कि ज्यादा छादमी न छावें। वाग्दा के छादमी तथा मीर तुजुकों को भीड़ रोकने तथा दीलतत्वाने के चारों और का प्रबंध फरने फे लिए नियत फिया कि कोई दिना खाहा। के भीतर न खा

सके । शिकारसाह में पहुँचने पर शाहजादे के नाम वास्वार आज्ञा भेजी गई कि दौलनखाने में स्थान कम है जनः शोरे जादगी ष्ट्राचें। शाहजारे के पास पहुँचने पर जमाल नेला ने प्राज्ञा पहुँचाई कि जिस शिकार को नीर के सिर पर ला नुके हैं बहु उसे खाएगा खोर जिलाखान का भेदान छोटा है इसलिए नीन जिली-दार साथ लाउए। जब शाहजादा अपने दो पुत्रों बालाजाह ब श्रालीतवार के साथ जिलीमाने में पहुँचा नव अन्य लोगों के प्रबंध के कारण सिवा हो। जिलोदार के कोई साथ न था। ऐसी श्रवस्था में शाहजादे के नेहरे का रंग उठ गया। श्रीर उसने श्रपने को बला में फमा देखा। मुख्तार खा ने आजा पहचाई कि नीनों शस्त्र रखकर छावें। सेवा में पहुचने छौर छाभवादन करने पर चादशाह ने स्नेह से बगल में लेकर शाहजादे के हाथ में बंदूक दिया कि शिकार पर गोली चलावे। इसके बाद तमबीहरवाने में लिया जाकर बैठन का छादेश दिया नथा गर्भी से हाल चाल पृद्धा। यह सुनने पर कि शाहजादा जामे के नीचे कवच पहिरे हुए है, श्ररगजा का प्याला मगाकर तथा जामे का बंद खोलकर श्रपने हाथ से लगाया। वादशाह ने श्रपने श्रागे रखी हुई खास तलवार को म्यान से निकालकर शाहजादे के हाथ में दिया। उसने कॉपते हाथों से लेकर देखन के अनंतर चाहा कि एख देवे पर वह उसे प्रदान कर दी गई। कुछ उपदेशप्रद वातें, जिसमें इस वात का भी संकेत था कि केंद्र कर छोड़े देता हूँ, कह कर विदा कर दिया।

# मुस्तफा खाँ खवाफी

इसका नाम मीर ऋहमद् था। इसका पिता मिर्जी श्राप्त खवाफ के शुद्ध सेयद वंश से था श्रीर वह हिंदुस्तान चला श्राया। इसने जहाँगीर की सेवा की ख्रीर थे। इे ही समय में दरवार का 'वकायानिगार' नियत हुआ । इसके याद भाग्य से अमीरी पद तक पहुँच कर इसने खपना जीवन प्रतिष्ठा तथा विश्वास के साथ व्यतीत कर दिया । इसके पुत्रगण मिर्जा शम्युदीन तथा मीर छह-मद थे। पहिला पिता के जीवनकाल ही में नौकर को कोड़ा मारते समय उसीके हाथ मारा गया। दूसरा शाहजहाँ के समय कुछ दिनके लिए लखनऊ का बख्शी नियत हुआ। २१ वें वर्ष में जब शाह्जादा मुराद्वख्रा करमीर का प्रातांध्यत्त नियत होकर वहाँ गया तव यह उसका दीवान नियत हुआ। इसके वाद यह द्तिए। में नियुक्त हुआ तथा इसे सात सदी २४० सवार का मंसव मिला। ३ रे वर्ष में यह वालाघाट वरार के अंतर्गत जफर नगर का श्रध्यत्त नियत हुत्रा, जो श्रीरंगावाद से श्रट्टाईस कोस पर है।

सचाई, भलाई, श्रनुभव तथा समनदारी में विशेषता रखने के कारण दिल्ला का सूबेदार शाहजादा मुहम्मद श्रोरंगजेब बहादुर इस पर बहुत प्रसन्न था। इसके सेवाकार्य तथा स्वामि-भक्ति से इस पर विशेष विश्वास हो गया। श्रोरंगजेब की राजगही होने पर इसका मंसब बढ़ाकर इसे सम्मानित किया गया । वालाघाट कर्णाटक प्रांत को मुख्यज्ञम ग्वाँ मीर जुमला ने हैदराबाद श्रद्धल्ला कुतुवशाह के यहाँ रहते समय विजय किया था श्रोर वादशाह को शाहजहाँ के यहां श्राने समय उसे वादशाह को भेंट कर दिया था। दरवार से इसके अनंतर यह उसे ही पुरस्कार में दे दिया गया। उस प्रांत के कुछ दुर्ग जैसे गुंजी कोठा, को उस प्रांत के बड़े दुर्गों में से था, भागी तोपखाने नथा बहुत से सामान के साथ उसके आद्मियों के हाथ में था। इस कारण कि कुतुवशाह को उस प्रांत पर अधिकार करने का वहत लोभ था इसक्तिए वहाँ का प्रवंघ ठीक नहीं हो रहा था। २ रे वर्ष में मीर छहमद को भी उस प्रांत के प्रवंध पर नियत किया गया छोर इसे मुग्तफा गाँ की पदवी, घोड़ा, हाथी देकर इसका मंसब डेढ़ हजारी १४०० सवार वढ़ाकर तीन हजारी २००० सवार का कर दिया। इसके अनंतर अनुभवी तथा गंभीर प्रकृति का होने के कारण यह दरवार से राजदृत होकर तृरान भेजा गया। दानिशमंद खाँ का लिखा हुआ पत्र तथा डेड् लाख रुपए का जड़ाऊ वर्तन व श्रलभ्य वस्तु बुखारा के शासक श्रव्दुल्यजीज खाँ के लिए और एक लाख रुपये का सामान उसके भाई वलख के शासक सुवहान कुली खाँ के लिए भेजा गया, जिनमें प्रत्येक वरा-बर भेंट श्रादि भेजकर संबंध बनाए हुए था। इसका श्रीर कुछ हाल नहीं ज्ञात हुआ। इसका भांजा तथा पोप्यपुत्र मीर वदी-**एजामाँ था । इसका पुत्र मीर ध्यहमद मुस्तफा खाँ द्वितीय कुछ दिन** निजामुत्मुल्क श्रासफजाह के यहाँ दीवान रहा । इसका पुत्र मीर

१. पाठांतर कंची कोठा भी मिलता है।

सेयद मुहम्मद श्रली मकरम खाँवहादुर था। विद्याध्यन कर इसने हर विषय में योग्यता प्राप्त की। इसके पहिले निजामुद्दीला श्रास-जाह के पुत्र श्रालीजांह की संरकार का दीवान था। इन पृष्ठों के लेखक से वड़ी मुहच्चत रखता था।

#### गुस्तफा वेग तुर्कमान खाँ

जहांगीर के समय का एक सर्दार भा पीर उस राज्यकाल के श्रंत तक दो हजारी १४०० रावार के मंसव तक पहुंचा था। शाहजहां के गद्दी पर बैठने पर १म वर्ष में इसका मंसव बहकर तीन हजारी २००० सवार का हो गया तथा उसे खिलाग्रव, जड़ाऊ खंबर, भड़ा छोर तादी के साज सहित घोटा मिला। ३ रे वप इसे डंका देकर सम्मानित किया । इसके वाद दिन्नण की चढ़ाई पर नियत होकर ६ ठ वप में, जब महाबत खा दोलताबाद दुर्ग घरे हुआ था, यह जफर नगर का थानेदार वियत हुआ। इस चढ़ाई पर नियत मंसबदारों की अधीनता के बहुत से आदमी श्रप्त लहे रें लों के साथ वहां एक न हो गए थे छोर दिन्ताण की सेना के छाने जाने से वे खानखानां की सेना तक नहीं पहुँच पाते थे इसिलए इसने खानखानाँ को यह हाल लिखा। उसने खानजमाँ को ससैन्य नियत किया कि अन्न तथा आद्मियों का लिवा लावे। ७ वें वर्ष सन् १०४३ हि० ( सन् १६३४ ई० ) में यह मर गया। इसका पुत्र इसन खाँ आठ सदी ३०० सवार का मंसव पा चुका था। इसका भाई श्रालीकुली नौसदी ४५० सवार का मंसव पाकर शाहजहाँ के जलूस के १४ वें वर्ष में मर गया।

#### मुहतशिम खाँ वहादुर

यह मुहतशिम ग्वाँ शेखमीर का पुत्र था तथा इसका नाम मीर मुहन्मद जान था। यह श्रपने सब भाइयों से योग्यता नथा श्रनुभव में चढ़कर था। मुहम्मद श्राजमशाह की सौतेली वहिन नवाब जीनतुन्निसा वेगम ने, जो अपने माननीय पिता की सेवा में रहनी थी खोर बहादुर शाह की राजगही पर बेगम नाहिवा फहलाई, मसङद की पुत्री को म्बयं पालकर इससे विवाह कर दिया था, जिससे इसपर पुत्र सा विश्वाम था। वेगम के कहने से इसे छीरंगजेव के नमय में सात सदी का मंसव मिला। विद्या की योग्यता काकी यी और इसने अमेठीवाले सुना जीवन का, जो अपने समय के प्रमिद्ध विद्वानों में ने था तथा वतत दिनों तक शाहनटो तथा घोँरंगनेव के साथ रहा था, शिष्य होकर उससे विद्या श्रक्तित किया था। इसने बहादूर शाह के समय पिता की पद्वी पाई। जब साम्राज्य के प्रबंध का निजाम के साथ पट्टा हो गया फीर यानः नादी का विरवास तथा नौकरी का ढंग घरे के बाहर चला गया तब अमीरों के वंशवर तथा अच्छे परिवार के संतान लोग घनी होने के कारण काम छोड़ बैठे। उक्त वाँ भी बेगम की मृत्यु पर ननाव प्रासकवाह फल्इबंग के साथ मालवा चला प्राया सीर टेड मी रुपया बेनन स्थय के लिए पाना रहा। जब उस डयपद्म्य सरदार ने समयातुकृत समक कर नमदा नदी पार रिया धीर साहमी शब्दतीं की भारी सेना से नष्ट कर तथा

सोभाग्य के वल पर विग्तृत द्विण प्रांत पर पिश्तार कर लिया तब इसको तीन ह्वारी २००० सवार का मंस्य तथा द्विण के कुल मंस्वदारों के वल्शी का पद प्रदान किया। जब प्रास्फनाह हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री बनने के लिए द्रवार बुलाया गया तब मुह्तिशाम कों के साथ जाना झस्त्रीकार करने पर यह पद से हटा दिया गया। कुछ दिन बाद यह राजधानी से द्विण में नियत होकर लीट खाया। मुवारिज खाँ के युद्ध के खनंतर, जिस युद्ध में इसने चोट खाया। मुवारिज खाँ के युद्ध के खनंतर, जिस युद्ध में इसने चोट खाए थे, यह उक्त पद पर किर नियत हो गया, जिसे बह स्वयं खपना प्रिय, प्रेमिका तथा मनवांद्धित कहता था। प्रायः बीस वप तक यह नियमपूर्व काय करता रहा छोर बहादुर की पद्वी के साथ पाँच ह्जारी मंसबदार हो गया।

यह सचा तथा घोखाघड़ी से अनिभन्न था। निष्पत्तता तथा हृद्ता में यह अद्वितीय था। सुन्यवहार तथा विश्वास का हृद्र था, जैसा कि सर्दारों को होना चाहिए। द्रवार के नियमों का यह कभी उल्लंघन नहीं करता था। सेवा कार्य को भी यह अच्छी प्रकार पूरा करता था। राज्य कार्य में उचपद तथा विश्वास के होते भी पूछताछ में जरा भी दखल न देना था। आरंभ से अंत तक इसने एक चाल से विता दिया और कभी आगे पेर न निकाला। प्रगट में यह कठारता दिखलाता था पर लोगों का कार्य कर देने में छुछ उठा न रखता था और आवश्य-कतानुसार प्रयत्न करता। यद्यपि मंसव के अनुसार सेना और सागान नहीं रखता था पर तव भी ऐश्वय तथा हाथी का स्वामी था। खंत में विना डाढ़ीवालों की उपासना में लग गया और इस नुप्णा में सुंदर तथा मसें भीं जनेवाले युवकों को एक कर

हनके सजाने तथा श्रादर करने ही में समय विताता तथा इसी को सर्वस्व सममता था। जिस समय नवाव श्रासफजाह त्रिचिनापल्ली दुर्ग घेरे हुए था उसी समय १६ जमादिउल् श्रव्वल सन् ११५६ हि० को यह मर गया। इसका पुत्र हरामतुल्ला खाँ विता की मृत्यु पर वर्ष्शी हुश्रा तथा उसका मंसव वढ़कर ढाई हजारी हो गया। यह वरावर सल्क करने वाला तथा श्रपना कार्य जाननेवाला है।

## मुहतशिम खाँ मीर इत्राहीम

यह रोख मीर खबाफी का वदा पत्र था, जो जालमगीर वादशाह के शाहजादगी के समय उनके मुनाहितों का प्रवर्गी था। यदि मृत्यु उसे छुट्टी दिए होनी नो नह उसके साजाज्य में सदीरों का सदीर तथा बादशाही अभीरों का प्रधान हो। जाता। राज्य के प्यारंभ में बढ़े बड़े काम कर यह अपनी भेता का खत्व राज्य पर छोड़ गया । गुगम्बाटक बादशात ने इसके पुत्रों के, जो नई खबस्था के थे, पालन पोपम का भार लेना स्वीकार कर सबको उचित मंसव दिया । वे सत्र ध्यपने दुर्भाग्य से बादशाह की उन्छा के अनुसार योग्य नहीं हुए पर नव भी उनके संसव बढ़ने हुए श्रंतिम सीमा तक पहुँच गए। परंतु इसके लिए उस मृत के स्वस्व का डचित उपयोग हुआ। इस पर जो दुछ कृपा हुई वह उसके मयीदा के श्रनुसार ही हुआ। भीर इत्राहीम की एक इजारी ४०० सवार का मंसव मिला तथा शाही सेवा में सदा उपिथत रहने की छाजा के साथ इसके मंसव में वरावर उर्जात होती रही। इसके उपरांत किसी कारण से यह हिजाज की यात्रा को गया। १५ में वर्ष में हुझ से लोटने पर यह दुरवार में उपस्थित हुआ श्रोर डेड हजारी मंसव वहाल हुआ। मुहत्तिशम या की पदवी के साथ यह इसन श्रव्दाल से लंगरकोट की फौजदारी पर, जो पेशावर से बीस कोस पर है, भेजा गया तथा इसे मंडा मिला। इसन श्रव्दाल से लौटने पर यह सारंगपुर का फीजदार नियत

हुआ। २० वें वर्ष में यह मेवात का फीजदार वनाया गया। जब शाहजादा मुहम्मद अकवर ने विद्रोह किया तव सहायक सर्दारों में से कितनों ने लोभ से तथा बहुतों ने वाध्य होकर उसका साथ दिया। उक्त वाँ ने कुछ लोगों के साथ अपने विश्वास तथा सुन्यवहार से राजभक्ति का मार्ग न छोड़कर शाहजारे को श्रधी-नता का वचन भी नहीं दिया। कुछ दिन केंद्र में भी इस कारण रहा। शहजादे के भागने पर यह दुरवार में उपस्थित होने पर प्रशंसित हुआ। इसके अनंतर यह आगरे का सूर्वेदार वनाया गया। २५ वें वर्ष में सेफ खाँ के स्थान पर यह इलाहाबाद का स्वेदार हुआ। इसके अनंतर मंसच छिन जाने पर बहुत दिनों तक यह एकांतवास करता रहा। ४२ वें वर्ष में इसने दो हजारी १००० सवार का मंसव पाया घोर कुछ दिन बाद १००० सवार, जो कम थे, बढ़ाए गए और यह औरंगावाद का शासक नियत हुआ पर कब नियत हुआ, इसका ठीक पता नहीं मिला। ४७ में वर्ण में यह नल हुर्ग का ष्रय्यच हुआ। फिर विना मंसद का दोकर यह दरवार पहुँचा। ४६ वें वर्ण में वादशाह वाकिनकीरा दुर्ग पर छिपकार करने में व्यस्त थे और बहुत मारकाट के अनंतर टुर्नाध्यज्ञ पीरिया नायक ने कपट से संधि की वातचीत छारंभ की । उसने श्रवुल्पनी क्रमीरी को, जो पड़ाव का 'दस्त फरोश' था फ्रीर जो धृतता तथा कपट से उस उपहुची से परिचित हो गया था, अपने लिप्ये हुए कई प्रार्थनापत्र दिए । इसने 'वाके-धाण्यान' के द्वारा उन पत्रों को पैश कराकर स्वीकृति प्राप्त कर नी । टमके बाद सुद्तिशिन व्याँ की, जी विना संसव का होने से कट में पर्कर इसी करमीरी का छाखी हो रहा था, नायक के

प्रस्ताव पर मंसव बहाल कर तथा वहाँ का दुर्गीध्यत्त नियनकर भेज दिया । उस उपद्रवी ने उक्त खाँ को कुछ पादगियों के माथ दुर्ग में पकड़ लिया। यहाँ बादशाही पढ़ात में तिजय का नगाड़ा बजा और मुबारकवादी दी गई। यहा तक कि उस करनीरी ने श्रपनी माँ से संदेश कहलाया कि पीरिया पागल होकर चला गया । इसपर उसके भाई सोमसिंह को, जो संधि के लिए दुरबार श्राया था, छुट्टी मिली कि जाकर दुर्ग खाली करें। यह प्राज्ञा भी कार्यान्वित हुई। उसने समका था कि इस कपटाचरण तथा धोखे से बादशाह कूचकर चल देंगे पर जब बह नहीं हुन्ना तब पुनः युद्ध होने लगा। मुह्तिशिम खाँ केंद्र में पड़ा रहा। बीरों के प्रयत्नों से दुर्ग पर जिस दिन अधिकार हुआ उसी दिन उस चपद्रवो ने मुहतशिम खाँ को एक दृढ़ कोठरी में वंदकर घरों में श्राग लगा दी। यांद बादशाही मनुष्य एक घड़ी देर कर पहुँचते तो खाँ उस आग में जल मरता। कहते हैं कि उक्त खाँ ने कोई ऐसी वस्तु खा ली थी कि जाड़े में उसके शरीर से पसीना टपकता था। यह सदा स्त्रियों का मुह्ताज रहा फ्रीर शक्ति तथा स्त्रियों की श्रधिकता के लिए प्रसिद्ध था। सिवा भोग विलास, खाने व सोने के उसे छोर कोई काम नहीं था। कई वार नौकरी छुटने से इसका हाल खराव हो गया था। खेलना से लौटने के समय मार्ग में श्रच्छे लोगों को श्रनेक प्रकार की कठिनाई तथा कष्ट उठाने पड़े। हर एक नाला वर्षा के श्रिधिक होने से भारी नदी बन गया झोर हर कदम पर पुल बनाना पड़ा। मजदूरों तथा बोफ्त ढोनेवालों का नाम भी न था। चौद्ह कोस का मार्ग एक महीना सत्रह दिन में पूरा हुआ। उक्त खाँ विना स्त्री के नहीं

रह सकता या इसिलए स्वयं पैदल श्रानेक स्त्रियों के साथ डंडा पकड़े पहाड़ों के नीचे नीचे गिरते पड़ते छुछ कदम चलता था। इसे वहुत संतान थीं पर पुत्रों में से किसी ने चत्रित नहीं की। फेबल मीर मुहम्मद खाँ को पिता की पदवी मिली थी, जिसका मृत्तांत श्रलग लिखा गया है।

#### मुहतशिम खाँ शेख कासिम फतहपुरी

यह इस्लाम याँ शेख प्रलाउदीन का भाई था। जहाँगीर के राज्यकाल के ३रे वर्ष में इसने एक हजारी ५०० सवार का मंसव पाया । ४वें वर्ष में २४० सवार मंसव में बढाए गए । इस्लाम खाँ की मृत्यु पर भी इसका मंसव बढ़ा। ७वें वर्ष में यह वंगाल प्रांत का शासक नियत हुन्ना। ध्वे वर्ष में उसका मंसव बहुकर चार हजारी ४००० सवार का हो गया। सर्दारी की योग्यता रखते हुए भी यह सांसारिक व्यवहार नहीं जानता था इसलिए उस प्रांत के श्रादमी इससे प्रसन्न नहीं थे। इसने अच्छी सेना विना उचित प्रबंध के आसाम देश विजय करने भेज दिया, जिसका यही फल हुआ कि उसने तीन चार पड़ाव ही ते किया था कि आसामियों ने उस पर रात्रि में आक्रमण कर दिया और उसकी बहुत हानि हुई। जब यह बात बादशाह से कही गई तब यह उक्त पद से हटाया जाकर कृपादृष्टि से गिरा दिया गया । यह ऐसे ही समय में मर गया।

#### मुमम्मद अनवर खाँ वहादुर, कुतुबुद्दौला

यह शाह ईसा जिंदुल्ला के दौहित्रों में से था, जो शाह लश्कर मुह्न्मद् आरिफ का शिष्य था और जिसका मकवरा बुर्हानपुर नगर में था। शाह लश्कर मुहम्मद का गुरु शाह मुहन्मद गोस ग्वालियरी था थ्रोर जिसका मकवरा उक्त नगर के वाहर है। <del>ष्ट्रारंभ में</del> शाह मुहम्मद अनवर शाह नूरुह्ला दरवेश की छपादृष्टि में था, जिस पर कुनुयुल्मुल्क तथा हुसेन श्रली खाँ की पूरी श्रद्धा तथा विश्वास था छोर दरवेश की सिफारिश से उक्त सेयदों ने इसे छासरा देकर फर्रुखिसयर वादशाह के राज्यकाल में इसे नौकरी दिला दी। इसे श्रन्छा मंसव तथा खीं की पदवी मिल गई। जिस समय खालम खली खाँ प्रतिनिधि रूप में खीरंगाबाद में रहता था उस समय वह दक्षिण की वरुशीगिरी तथा बुद्दीनपुर को नायव सुवेदारी पर नियत था । इसका सौसेरा भाई सुहम्मद श्रनगरहा न्यों, जो उस प्रांत का दीवान था, इसकी श्रोर से इक्त नगर का प्रयंघ देखता था।

जय निजामुल्युल्क फरहजंग यहाद्वर के नर्यदा पार करने का समाचार सुनाई पड़ा तय ध्यालम धाली खाँ ने इसको शंकर मल्डार नानक बावण के साथ बुडीनपुर की रचा को भेजा। निजामुन्दुल्क के बुडीनपुर के पास पहुँचने पर इसने निकलकर इससे भेंट की खीर इसके बाद बरावर इसके साथ रहा। नासिर-जंग शहीद के समय यह दिन्ए का बच्छी था। सलावनजंग के समय कृतुबुद्दोला की पदवी पाकर यह सम्मानित हुआ। बाद को सन् ११७१ हि॰, सन् १७५० ई॰ में तुर्होनपुर में उसकी मृत्यु हो गई। यह द्यावान था तथा नित्य की उपासना में दत्तित्त रह्ता था पर सांसारिकना में भी एक ही था। उसे संतान न थी। इसका मोसेरा भाई अनवक्ला खाँ बहुन दिनों तक नवान आसफ-जाह का दीवान रहा। यह सचाई से साली न था और भले लोगों की चाल के लिए प्रसिद्ध था। इसके अन्य भाडयों की संतानें हैं।

## मुहम्मद अमीन खाँ मीर मुहम्मद अमीन

यह मुत्रालम खाँ मीर जुम्ला श्रार्दिस्तानी का पुत्र था। जव इसके पिता के वृत्तांत को जानकर वादशाहजादा मुहम्मद श्रीरंगजेव वहादूर के प्रयन्न से तिलंग के सुलतान कुतुव शाह का श्रत्याचार बंद हो गया तय उसने इसको केंद्र से छोड़कर मुलतान मुहम्मद की सेवा में भेज दिया, जो अगाल रूप में उस शांत में छा चुका था। यह हैदराबाद से बारह कोस पर सुलतान की सेवा में उपस्थित हुआ छौर इसे भय तथा श्राशंका से छुट्टी मिल गई । ३१चें वर्ष शाहजहानी में यह पिता के साथ वादशाही सेवा में चला। जय बुर्हानपुर पहुँचा तव वर्षा के आधिक्य और वीसारी के कारण यह कुछ दिन साथ न दे सका । इसके अनंतर द्रघार पहुँचने पर इसे खिलश्रत तथा खाँ की पद्वी मिली। उसी वर्ष मुखनम खाँ को छुट्टी मिली कि शाहजादा मुहम्मद श्रीरंगजेव के साथ रहकर श्रादिलशाही राज्य की लृटमार करते हुए उस कार्य को शीब समाप्त करे। सहम्भद अभीन खाँ भी एक सहस्र जात बढ़ने से बीन इजारी १००० का मंसच पाकर पिना के प्रतिनिधि रूप में वजीर का काम करने पर नियुक्त हुआ। २१ वें वर्ष में वादशाह की इच्छा के विरुद्ध कुछ काम करने के कारण जब मुखलान वर्षे दीवान खाला के पद से हंटाया गया

१. इसी माग का पुत्र २०३-२२ देखिए।

तव मुहम्मद स्थमीन ग्वां भी इस कार्य से रोक दिया गया पर इसकी योग्यता तथा अनुभन शाउत्तरां समक गया था उसलिए पाँच सो सवार मंसव में वढ़ाकर नथा जड़ाऊ कलमदान देकर दानिशमंद खाँ के स्थान पर जिसने स्वयं त्यागणत्र दे दिया था, इसे मीर बख्शी बना दिया।

जब शाहजादा मुहम्मद भौरंगजेब बहादुर ने मुखलम खाँ को जो बादशाही फर्मान के छानेपर सेना सहित द्रवार चल पुका था और जिसने किसी कारण जाजा पालन में कमी न की थी, केंद्र कर द्विए में रोक लिया तब दाग शिकांह न यह समाचार पाकर इसमें गुजलाग को की शाहजार के साथ पर्यंत समभ कर शाटलहाँ को इसके संबंध में डगवनी वातें समकाई श्रीर मुहम्मद अभीन याँ पर श्रसंभव याने लगाकर उसे कैद करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। इसे अपने घा गुलाकर केंद्र कर लिया पर तीन चार दिन वाद ही उक्त ग्वां की निशैंपिता बादशाह पर प्रकट हो गई जिससे यह कैंद् से छूट गया। दारा शिकोह के पराजय के बाद दूसरे दिन औरंगजेव के विजय का भंडा फहराने लगा श्रोर सामृगढ़ के शिकारनाह में, जो जमुना नदी के कितारे है, जब वह विजयी वादशाह ठहरा हुआ था उस समय महम्मद अमीन खाँ सबसे पहिले उसकी सेवा में पहुँच गया। इस पर वादशाही कृपा हो जाने से इसे चार हजारी ३००० सवार का मंसव मिला। इसी महीने में यह मीर वरुशी का पद पाकर सम्मानित हुआ। जव शुजाअ के युद्ध में महाराज जस-वंत सिंह ने उपद्रव कर ऋोरंगजेब की सेना से हटकर अपने देश का मार्ग लिया श्रौर दारा शिकोह के पास पहुँचने को इच्छा की

तब शुजाश्र के युद्ध से छुट्टी पा लौटने पर मुह्म्सद श्रमीन खाँ को भारी सेना के साथ उस काफिर सर्दार को दंड देने के लिए भेजा। उक्त खाँ दाराशिकोह के पास पहुँचने पर जो श्रह्मदाबाद से श्रजमेर छा रहा था, पुष्कर के पास से लौटकर बादशाह के यहाँ चला धाया। २रे वर्ष इसका मंसव पाँच हजारी ४००० सवार का हो गया। ४ ने वर्ष इसके मंसव में एक सहस्र सवार वहा दिए गए।

जय ६ ठे वर्ष के आरंभ में सीर जुम्ला वंगाल में मर गया तव शाहजादा मुहम्मद मुख्रकम ने इसके घर जाकर इसकी प्रतिष्ठा चढ़ाई ख्रोर इसे सांत्वना दी। इसे वह ख्रपने साथ वादशाह के पास लिवा गया खोर वादशाह ने फुपा कर इसे खास खिल्छत देकर शोक से उठाया । १० वें वर्ण में यूसुफ जई झुंड ने श्रोहिंद मीजा में, जो पार्वत्य स्थान के सुख पर है, फिर इक्हे होकर उपद्रव खारंभ कर दिया था इसलिए सुहन्मद ख्रमीन काँ भारी सेना के साथ उन्हें दंड देने के लिए भेजा गया। इक्त गाँ के पहुँचने के पहिले शमशेर खाँ तरीं के धावों से वे उपन्नवी पृरा इंड पाकर पराजित हो चुके थे। इसने भी चनके देश में युसकर उन विद्रोहियों को घावे कर तथा उनके मकानी की चथासंभव नष्ट कर दमन कर दिया। बादशाही आहातुसार लीटने पर इहाहीम खीं के स्थान पर यह लाहीर का स्वेदार नियत हुआ। १३ वें वर्ष में महावत न्याँ के स्थान पर फावुल के शासन का फमीन इसे मिला। उसी वर्ष जाफर खाँ प्रधान मंत्री संसार से उठ गया और कुछ दिन खनद न्यों प्रति-निधि है।कर उसका कार्य करता रहा । बादशाह की सम्मति थी कि

इस एचपद का कार्य वहें सदीरों के सिवा दूसरा नहीं कर सकता इसिलए इसे द्रवार बुलाया। १४ वें वर्ण में यह रोवा में पहुँचा छोर वादशाही छपात्रों से सम्मानित हुआ। ययपि यह विचार शीलता तथा सुमम्मित देने में प्रसिद्ध था पर योवन के कारण निर्मीकता भी इसमें थी। इसने मंत्रित्त स्वीकार करने में कुछ शर्ते लगाई, जो वादशाह की प्रकृति के विलक्त विकद्ध थीं प्रोर छुछ कष्टों का उहास कर आपत्ति भी की।

इसके भाग्य में दुर्दशा होना लिखा था इमलिए यह काबुल के शासन पर भेजा गया छोर इसे बादशाही छनेक भेंट तथा चाँदी के साज सहित आलमगुमान हाथी भी मिला। घमंड का क्रमक्रमा मुखपर सिवा पीलापन के छोर रंग नहीं लाता छोर श्रहंकार सिवा श्रप्रतिष्ठा की धूल के श्रीर कुछ नहीं उड़ाता। मंडे के गर्दन की रग, जिसे वह फहराता है, अमफलतारूपी शत्र है श्रोर कुमंत्रणा विचित्र श्रसफलता तथा श्रसम्मान पैदा करता है। महम्मद अमीन खाँ भी अपनी शान शोकत दिखलाने में बहुत सा सामान तथा वैभव इकट्टा कर इस विचार में था कि पेशावर से कावुल में पहुँच कर विद्रोही अफगानों को दमन कर उस देश से इस उपद्रव के काँटे को खोद कर निकाल फेंके। १४ वें वर्ष में ३ मुहर्रम सन् १०८३ हि० को खैवर घाटी के पार करने के पहिले यह समाचार मिलने पर भी कि अफगानों ने यह विचार जानकर मार्ग रोक दिया है श्रोर चींटी श्रोर टिईी की तरह उमड़ पड़े हैं इसने, जिसपर ईश्वरीय कोप पड़ चुका था, हिस कर उनको कुछ न समभा तथा उन्हें भगा देना सहज मम कर आगे बढ़ा। जैसा कि अकबर के समय जैन खाँ कोका,

हकीम अबुल्फत्ह तथा राजा वीरवल पर बीत चुका था उसी प्रकार घाटी पार करते समय असतर्कता तथा उपद्रवियों के फगड़े से इस पर भी बीता । अफगानों ने चारो श्रोरसे उमड़ कर तीर व पत्थर बरसाना आरंभ किया, जिससे सेना अस्त व्यस्त हो गई और हाथी, घोड़े तथा आदमो एक दूसरे पर गिरने लगे । इस घटना में सहस्रों मनुष्य पहाड़ों पर से खड़ों में गिर कर मर गए । मुहम्मद अमीन खाँ लज्जा को मारे जान देना चाहता था पर नीकरों ने उसे पकड़ लिया और बाहर लाए । अपनी स्त्रियों का हाल बिना लिए हो दुईशायस्त अवस्था में भागता हुआ पेशावर पहुँचा । इसका योग्य जवान पुत्र अब्दुला खाँ उस आपित में मारा गया । सेना का कुल सामान लुट गया । बहुत सी स्त्रियाँ पकड़ ली गई । मुहम्मद अमीन खाँ की छोटी पुत्री को बहुत सा घन लेकर अन्य पर्देवालियों के साथ छोड़ा ।

कहते है कि एक खाँ ने इस घटना के अनंतर वादशाह से प्रार्थना की कि जो कुछ भाग में लिखा था वह बीत गया पर अब पुनः यह कार्य मुक्ते दिया जाय तो में इसका पूर्ण प्रयत्न तथा प्रायध्यित कहे। वादशाह ने इस बारे में सम्मित ली। अमीर लाँ ने कहा कि पायल मेडिया कारण अकारण चोट करता है। इसपर इसका मंसव छ हजारी ४००० सवार से पाँच हजारी ४००० सवार का कर इसे अहमदाबाद गुजरात का स्वेदार नियत कर भेज दिया। यह आहा। हुई कि दरवार न आकर सीधा वहाँ चला जावे। इसने वहाँ यहुत दिन व्यवीत किया। २३ वें वर्ष में जब यादशाह अजनेर में थे तब यह जुलाए जाने पर दरवार में आया और उदयपुर तक राणा के साथ था। चित्तीद में यादशाही

भारी कृपाओं को पाकर यह विदा हुया। २५ वें वर्ष में म जमादिइल् आग्विर सन् १०६३ हि० को यह अहमदावार में मर गया । सत्तर लाच रुपया, एक लाख पैनीस सदस्य अप्रारकी नथा इब्राहीमी छोर छिट्चर हाशी के सिवा लोग नद्त सा सामान जन्त हो गया । इसे पुत्र न थे पर सैयद सहसृद नामक एक भांता था। इपका दामाद सेयद मुलनान करवलाई, जो उक्त स्थान के सेयदों में से था, पहिले हैदराबाद जाया जार तहा के मुलवात श्रद्धला कुतुवशाह ने इसे श्रपनी दामादी के लिए चुना। देवबोग से जिस दिन विवाह होने की था उस दिन इससे नथा मीर कारमद श्चरव से, जो वड़ा दामाद तथा राज्यकार्य का सर्वेमवी और इस संबंध का कर्ताथा, किमी बात पर कराज़ा हां गया। यह यहाँ तक बढ़ा कि बह बेचारा भैयद घरों में श्राम लगाकर वाहर चला गया । यद्यपि मुहम्मद् श्रमीन खाँ शान व सजावट में व्यय करता था पर सचाई व ईमानदारी में एक था। दुलगें की भलाई करने में यह सदा प्रयत्नशील रहता। स्मरण शक्ति दसकी तीत्र थी। श्रवस्था के श्रंत में श्रहमदाबाद गुजरात की सूबेदारी के समय श्रिविक या कम समय में खुदा के संदेश को स्मरण कर विदा लिया करता । इसीपर श्रीरंगजेव वादशाह् ने इसे हाफिज मुह्म्मद श्रमीन खाँकी पदवी दो। यह इमामिया मजहव का कट्टर पज्ञ-पाती था। इसके एकांत स्थान में हिंदू नहीं जा पाते थे। यदि कोई वडा राजा इसे देखने जा पहुँचता जिसे रोक नहीं सकते थे तो धर को पानी से धुलवाता छोर फर्श तथा कपड़े बदलता।

#### 

यह तकर्त्व सां हकीम दाऊद का पुत्र था तथा विलायत का पैदा था। इसका पिता हकीमी में श्रत्यंत छुराल था श्रीर शाहजहाँ की सेवा में घाकर घपनी श्रोपधि तथा कुशलता से बादशाही कुपापात्र होकर शीव एक सदीर हो गया और इसे भी एक हुजारी मंसव मिला । श्राँरंगजेव की राजगद्दी पर जब बाद-शाह पंजाय से राजयानी लोटे तय इसे खाँ की पदवी मिली। तकर्मय ग्यों की शाहजहां की द्वा करने के लिए गद्दी से उतारे हुए उस बार्शाह के पास छोड़ रखा था इसलिए छोरंगजेब का मन उसते फिर गया छौर चढ्दंडित हुआ। यह भी पिता के कारण संसब हिन जाने पर बादशाही कृपाहिष्ट से गिर गया। जब ४ वें वर्ष में इसका पिता मर गया तब बादशाह ने इसपर रुपाकर तथा विलब्रत देकर इसे शोक से उठाया छोर मंसव बढ़ाफर डेंड् इजारी २०० सवार का कर दिया। १० वें वर्ष में हकीम सालिह को के स्थान पर करकराकखाना का दारोगा का पद देकर इसका मंसब दो हजारी १००० सवार का कर दिया। बाद में चीनीत्याना की दारोगागिरी भी साथ में मिल गई।

इतका पालंबर करकमधीयाना, करकीयक याना आदि भिलता
 दर इतका अर्थ तात नहीं हो तका ।

इसकी सचाई, मितव्ययिता, चनुभन नथा कार्यशक्ति वाद-शाह पर छार्स्स प्रकार प्रकट थी इसलिए पासीर जाने समय रुहुल्ला खां के स्थान पर खानसामां का पद इसे दिया। इसने अपनी चाल की हड़ना, सचाई, मुसम्मनि जादि से जीरंगजेव के हदय में इतना विश्वास पैदा कर लिया कि यह छपने गरागरवालीं से बढ़ गया श्रोर एक श्रच्छा सदीर हो गया । गालकुंडा के घेरे में, जो अभी साम्राज्य के अधिकार में नहीं आया था, १८ रजा**र** सन् १०६≒ हि० को इसकी मृत्यु हो गई। तुुद्धिमानी, बिद्धता, बङ्पन स्नाद में यह प्रसिद्ध था तथा सत्यनिष्ठा स्नीर सचाई से वादशाही माल की गिद्विरी में प्रयत्न करता रहा। यह द्यावान भी था और जो इसके पास पहुँचा सफल रहा । धार्मिक वातों को मानता था छोर निमाज तथा रोजा रखता था। धार्मिक पुरतके भा पढ़ता था। नेश्रमत म्बाँ हाजी श्रपने हजलें। में इस पर सूखा विरक्त तथा उपासक का व्यंग्य करता था । म्यानसा-मानी से संबंधित दारोगागिरियों पर इसका श्रधिकार था इसलिए यह उनकी रचा के लिए कि लुट न हा मना करने के कारण उसके हृद्य को रिक्त कर दिया था। उक्त खाँ काजियों की तरह वड़ी पगड़ी वाँधता था, जिसपर नेश्रमत खाँ ने संकेत किया है-रौर

> सिर पर रखता है बड़ी बुजुर्गी। हमने सिवा पगड़ी के कुछ न देखा॥

१. वैसी गजल जिसमें किसी की हजो की जाव या हँसी उदाई जाव।

#### मुहम्मद अली खाँ मुहम्मद अली वेग

यह शाहजादा दाराशिकोह के साथ के मंसवदारों में से कुर्लोज खाँ का दामाद था । यह सावारण नियम था कि सरकार हिसार युवराज शादजादों को मिला करता था जैसे वावर के समय हुमायूँ को, हुमायूँ के समय श्रकवर को श्रीर इसी प्रकार जहांगीर तथा शाहजहाँ को वेतन में मिला था। इसलिए शाह-जहाँ के समय भी बड़े शाहजादे को जब वह मिला तब यह उसका फींजदार नियत हुछा। प्रत्येक काम का पूरा होना समय के श्रनुसार हे श्रांर काम करने वाले साधारण कारण से प्याले को काम में उलेंड़ देते हैं। इसी समय दीपक की लपट दामन में लगने से वेगम साहवा का शरीर कई जगह जल गया खीर हकोमों के बहुत दवा करने पर श्रच्छा हा गया था पर वे घाव कभी कभी बढ़ जाते थे। इस पर इसने प्रार्थना की कि उक्त सरकार में हामू नाम का एक विरक्त फकीर है श्रीर इसका मलद्दम ऐसे घावों के लिए बहुत लामदायक है। आदा मिलने पर वह लाया गया र्थ्यार इसके मलहम ने बहुत लाभ पहुँचाया। चादशाह ने उस फकीर की घन, खिलअत, घोड़ा, हाथी और र्गाव उसी के देश में पुरस्कार में दिया। मुहम्मद अली खाँ पर भी इस कारण ऋषा हुई और १५ वों वर्ष में खाँ की पदवी इसे भिली। २६ वें वर्ष में जब मुलतान प्रांत गुजरात प्रांत के बदले में शाहजारे को मिला तब इसे खिलश्रत दें कर बर्हा के शासन ३४

पर नियत किया। जब उक्त शांतों के साथ ठट्टा शांत भी शाहजादे को मिला तब यह उस शांत की रज्ञा पर नियत हुआ। ३० वें वर्ष सन् १०६६ हि० में इसकी मृत्यु हो गई।

### मुहम्मद असलम खाँ

यह मीर जाहिद हरवी का पुत्र था, जिसका वृत्तांत श्रलग लिखा गया है। श्रीरंगजेव के समय यौवन प्राप्त करने पर इसे योग्य मंसव तथा ग्वाँ की पद्वी मिली। बहुत दिनों तक काबुल प्रांत का दीवान रहा श्रीर इसके वाद साथ साथ में शाह श्रालम की सरकार का दीवान भी एंहा। ३५ वें वर्ष में इन कामों से हटाया जाकर सैयद मीरक खाँ के स्थान पर लाहीर का दीवान हुआ। ४१ वें वर्ष में यह उस पद से हटाया गया श्रीर वाद में कुछ वर्ष तक लाहीर का अध्यक्त रहा । वहादुरशाह के समय वहीं इसकी मृत्यु हो गई। इसके पुत्र मुहम्मद अकवर और मुहम्मद श्राजम के वादशाही सेवा कर लेने पर शाहजादों के नाम के विचार से इनके नाम मुहम्भद श्रकरम श्रीर मुहम्मद श्रसगर कर दिए गए । प्रथम ने खाँ की पदवी पाकर हिंदुस्तान में श्रपना जीवन विना दिया श्रीर दूसरा पिता की पदवी पाकर नादिरशाह की चढ़ाई के बाद निजामुन्मुलक आसफजाह के साथ दक्षिण चला गया। छुड दिन वहाँ के प्रांतों का दीवान रहा और फिर मीर श्रातिश हो गया। सलावतजंग

१. मुगल दरबार भाग २ पृ० २०६ पर देलिए।

२. इस वर्ष में बुद्ध शंका है। यहाँ प्रद्वातीतवाँ वर्ष तिया हुन्ना या पर प्रामे इन्दारिसवाँ वर्ष क्राया है इनतिष्ट वही रखा गया है।

के राज्यकाल में यह दिल्ण का तस्शी हुआ। इसके पानंतर यह हशमनजंग वहादुर की पदिती पाकर वहाँ निष्ठ का शासक नियत हुआ। निजामुद्दों ला पासकजाद के समय जिया उद्दों ला इसकी पदिवी में बढ़ाया गया। लियाने के कुछ वर्ष पिहले इसकी मृत्यु हो गई। यह छ हजारी ६००० सतार के मंसब तक पहुँचा था। इसके संतान थीं।

### मुहम्मद काजिम खाँ

यह इन पंक्तियों के लेखक का विना संबंध का वड़ा दादा था। जव इसका पिता मीरक मुईनुदीन श्रमानत खाँ<sup>२</sup> मर गया तव गुल्याहक वादशाह थोंरंगजेव ने इस सुशील सदाचारी के योग्य पुत्रों के उनके हाल के अनुसार मंसव वड़ाए तथा पद देकर सफल वनाया। यह सत्यनिष्ठा के वाग का वृज्ञ युवावस्था ही में मंसव की उन्नति के साथ पहिले बीजापुर की वयूतावी पर श्रोर फिर छोरंगाबाद प्रांत के अंतर्गत जालनापुर की अन्य पर्गनों के साथ फींडदारी पर नियत हुआ। जिस समय ब्रह्मपुरी के पास वादशाही पड़ाव पड़ा हुआ था उसी समय यह राजधानी लाहीर का दीवान नियुक्त हो वहाँ भेजा गया। उन दिनों खाना-जाद सेवकों पर बहुत कृपा रहती थी। कहते हैं कि उन दिनों इक को महिरापान तथा महिरा इतारने में व्यन्त था श्रीर वजीर खाँ शाहजहानी के एक पाँच ने, जो राजधानी का वाके-प्तानवीस था, अपनी परतों में यह हाल प्रगट कर दिया श्रीर

<sup>2.</sup> इनका नालवं क्या है, यह समक्त में नहीं आया। शंधकर्ण नवाव शारनपान गाँ का यह विलावह या। स्थात् काजिम गाँ ने पुत्र की मृत्यु के शर्मतर इकता प्रमारीने ने इने स्थान दिया गता है। और इसी कारण इसने देसा लिया हो।

२. मुगल बन्यार भाग २ ए० २१४-२३ देशिए।

डाक के दारोगा ने ज्यों का त्यों वादशाह के 'पागे मुना दिया।
यह देखकर उसके वहनोई 'पर्राद स्यां गे, जो गालगे का दारोगा
था, यह हाल प्ञते हुए वादशाह ने कहा कि प्रमानत क्यां के पुत्रों
से इस प्रकार के काम अनुचित तथा 'पसंभव हैं पर लिएनेवाला
भी खानाजाद है। कुछ ठहर कर, यत्राप वैसी पाश का तथा
बिचार रखते हुए, इसके पिता की तुन्दिसत्ता तथा उस मृत की
अच्छी सेवाजों का खत्य ध्यान में रसकर दारोगा में कहा कि
उत्तर में लिखो कि दोनों कानाजाद है 'प्रोर एक गानाजाद को
दूसरे गानाजाद के संबंध में ऐसी घृष्णित तथा नुरी बात दरवार
को सुचित न करना चाहिए।

जब बादशाहजादा गुहम्मद् मुऋजम बहाद्रशाह के प्रथम पुत्र शाहजादा सुदःजुद्दीन सुलतान प्रांत जाते हुए नगर में प्राया तव उक्त खाँ सेवा में उपस्थित होकर अनेक कृपाओं से सम्मानित किया गया। तीन दिन तक सरसंग रहने पर उन दोनों का ऐसा मन मिल गया कि शाहजारे की दृढ़ इच्छा हो गई कि यह साथ रहे श्रोर इसके श्रनुसार इसने द्रवार का प्रार्थनापत्र भेजा। इस पर मुल्तान तथा ठट्टा प्रांतो की श्रोर भक्कर व सिविस्तान की दीवानी इसे मिली तथा साथ में सेना की दीवानी भी इसे दे दी गई। जब यह मुलतान गया तव वही रो दोनों की प्रकृति हर प्रकार से एक सी होने के कारण दोनों में खुव मेल हो गया। खास मजलिस में तथा एकांत में उसका साथ रहता। इस सब के होते उस सरकार के अन्य सर्दारों की चाल पर, कि अपनी स्त्रियों का शाही महल में आना जाना अपनी श्रमीरी सममते थे श्रौर एक दिन रात शाहजादा इस सर्दार की

हवेली के वाग में श्रपनी खास रखेलियों के साथ सेर करते हुए रहने पर भी इसने उस श्रप्रशंसनीय चाल को नहीं श्रपनाया! यल्य की चढ़ाई में, जो शाहजारे ही के कार्यों में से या और जिस पर छोरंगजेव को गर्व भी था, सफलता प्राप्त करने पर, कि सेनाओं ने उस देश को दमन कर दिया था तथा उस जाति की शिक्त तोड़ दी थी, शाहजारे ने चाहा कि एक सेना किसी पार्यवर्ती सर्रार के श्रधीन उनके निवास्थान पर नियत करे पर बहुतों ने स्वीकार नहीं किया! इस सच्चे सर्दार ने श्रपने स्वामी के कार्य से बिना सीचे सुख न मोड़ा छोर फुर्जी से चला गया। श्रच्छे विस्वासवाली वह जाति शिक्त रखते हुए भी केवल सेयद-पन की मर्यादा के विचार से श्रपना मालमता छोड़कर भाग गई। शाहजारे के लिखने पर इसका मंसव बढ़ा तथा इसे खों की पदवी मिली।

श्रीरंगजेब की मृत्यु पर शाहजादा श्रपने पिता के साथ, जो पेशावर से श्रपने भाई मुह्म्मद श्राजमशाह से लड़ने की तैयारी फर रहा था, जिसमें प्रत्वेक ने समयानुद्धल श्रपने श्रपने नाम सिणा तथा खुतवा कर दिया था, मुलतान पहुँचने पर उक्त खाँ को श्रपना नायय सृवेदार बनाकर यहाँ छोड़ा। यहाँ से हटने पर जब यह लाहीर पहुँचा श्रीर बहाहुरशाह दिल्ला जा रहा था तब यह हूर की यात्रा में श्रशक्त होने से वहीं रक गया। इसने दों तीन वप के लगभग वहीं देशारी में व्यवीत किया क्योंकि श्राय न होते भी व्यय यह गया था, जैसा कि धनाहयों के यहाँ होता हि। इसमें सवाई नया विश्वन्तता पूर्ण रूप से यी श्रीर इसकी जागीर की श्रियक्तर श्राय कला हुशलों में व्यय हो जाती थी,

जिनमें हर एक गुणी के लिए बेनन बंधे हुए थे, उसलिए उस समय सभी पुत्रों की जागीर तथा नगद, जिन सबको बादशाह तथा शाहजादों की छोरसे मंसव मिल चुके थे, उक्तट्टा कर व्यय चलाता था। सरहिंद् के छांनर्गत साधीरा में यह बादशाह तथा शाहजारे की सेवा में उपस्थित हत्या तर इसे पंजाब प्रांत में श्राबाद जागीर मिली छोर शाहजादे के द्विनीय बण्शी का पद पाया, जो स्रव जहाँदारशाह की पदशी से प्रसिद्ध हो। नुका था। इसके अनंतर जब जहांदारशाह बादशाह हुआ तब इसे चार हजारी मंसव मिला परंतु छालस्य, वेपर्वाही तथा दुनियादारों की चालों को न समफने से नवागंतुकों के छाने छोर कोकन्ताश स्वाँ की ईप्यों से, जो सदा मित्रता की छोट में इसका काम विगाइता रहता था, इसका ऐश्वर्य बढ़ने नहीं पाया प्रत्युत गुणप्राहकता के श्रभाव तथा विमनसता से द्रवार में श्राना जाना श्रीर मुजरा सलाम सब बंद् हो गया। एक दिन देवयोग से इसका सवारी के समय बादशाह का सामना हो गया और पुरानी ऋषा के कारण पूछताछ हुई। इसकी वेकारी तथा दुर्दशा पर शोक भी प्रगट किया गया । कोकल्तारा खाँ की उचित भर्सना की गई जिसपर गुजरात या लाहोर की सूचेदारी का प्रम्ताव वीच में श्राया। घूसखोरी व चालाकी का टुनियादारी से व मीर तथा वजीर का त्याय से सरोकार था। इसका स्वभाव इन वातों से विलकुल श्रपरिचित था । श्रंत में लाहोर दुर्ग की श्रध्य-त्तता इसे पसंद आई पर कुछ महीने नहीं वीने थे कि दूसरा फूल खिल उठा छोर फर्रुखसियर की राजगदी हो गई। जहाँदार शाह की पुरानी मित्रता के कारण यह वादशाही कोप

में पड़ने ही को था कि यह कुतुबुल्मुल्क के पास प्रार्थना लेकर पहुँचा, जो कुछ दिन मुलतान में नियत था श्रोर कुल ठीक हाल जानता था। उसने प्रार्थना की कि यह लेने, देने, शोक, इच्छा से दूर रहता है श्रीर शाहजादे की इच्छानुसार कोकल्ताश खाँ के हाय में सब कामों को छोड़कर यह नाम से प्रसन्न रहता था। इस पर यह चला इसके सिर से टल गई। इस वादशाह के राज्यकाल के खंत में जब एतकाद खाँ फर्रुस्क्शाही बादशाह के पार्श्वती होने तथा सम्मान पाने से वड़ गया तब पुरानी मित्रता तथा एक साथ काम करने से, क्योंकि यह भी जहाँदार शाही था, इसे करमीर प्रांत की दीवानी मिली, जो आराम पसंदों के लिए बहुत ही श्राकर्षक तथा श्राराम देने वाला स्थान है। जब मुहतवी खीं का उपद्रव उस प्रांत में हुन्ना, जिसका विवरण वहाँ के नायव सृवेदार भीर श्रह्मद खाँ द्वितीय के जीवन वृत्तांत में लिखा जा चुका है, तब यद्यि इसके वृत्त की छोटी नाव उस उपद्रव की नदी में कुरालपूर्वक रही, जब कि बादशाही मुत्सिद्यों की नावें बहुधा प्रप्रतिष्टा तथा कराबी के भंबर में इब गई, पर दरबार के कार्य-कर्नात्रों ने वहाँ के कार्यों से इसे हटा दिया । इसके अनंतर इसने दिल्ली खाकर कई साल तक चेकारी तथा दुर्दशा में ब्यतीत किया र्छोर सन् ११३४ हि॰ में इसकी मृत्यु हो गई, जिसकी श्रवन्था ६० वर्ष में अधिक हो चुकी थी।

१. मुगल दरवार भाग २ पृ० २६९-७२ देखिए । यह घटना मुहम्मद साह के नमप नन् १७२० दें० में पट्टी थी ।

इसका बड़ा पुत्र मीर हसन अली, जो उन पृष्ठों के लेपक का पिता था, यौवनकाल ही में लाहोर में यन ११११ हि० में गर गया, जब कि वह उनीस वर्ष से यभिक नहीं हमा था फ्रीर उसकी इच्छा के वृत्त में फल नहीं लगे थे। मृत्यु के पंद्रह दिन बाद २५ रमजान को इस लेखक का जन्म हुया। यशपि इसके चाचागण तथा इस वंश के कुछ अन्य लोग लाहीर ही में थे पर दादा की जीवित अवस्था ही में, जिस वर्गे अमीरल उमरा हुमेन श्रली खाँ द्विण गया उसी वर्ष सानपान की कमी नथा द्रिता के कारण यह श्रीरंगाबाद चला आया और नहीं रहने लगा। इसमें बहुत दिन बीतने से यह लोटा नहीं छोर पित्रों तथा देश से हाथ खींच लिया। छांत में निरुपाय हो। सेवा करने का निश्चय किया । सन ११४४ हि० में नवाव आसफजाह से वरार शांत की दीवानी इसे मिली। विखरी हुई इस पुग्तक की फिर से लिख डाला और उस मुक्तीए हुए फूल में निजी प्रयत्नों द्वारा सीचकर नया रंग व सुगंध पेदा किया। श्रच्छी सेवा तथा कार्य करने का फल प्रगट होने पर आसफजाह के दुभाषिए के मुख से निकला कि अमुक के काम अच्छे हाते हैं।

जव उस समय कि उच्चपदस्थ सर्दार निजामुदीला वहादुर

२८ रमजान सन् ११८१ हि० ग्रयांत् ६ मार्च तन् १७०० ई० को लाहीर में मीर ग्रव्दुर्रजाक नवाब समसामुद्दीला शाहनवाज खाँ का जन्म हुत्रा था । देखिए मुगल दरबार प्रथम माग पृ० २०-५३ ।

२. सन् १७१५ ई० में यह श्रौरंगाबाद गए जहाँ इनके श्रन्य परिवार वाले रहते थे तथा नानिहाल भी था।

नासिरजंग समय देखकर द्विण के प्रवंघ को निकला तब देवयोग ने समाचार लेखक को भी श्रोरंगाबाद खींच लिया। इस साहसी तथा भाग्यवान युवक पर ईश्वरेच्छा से उसने बहुत कृपा की। जब ईश्वरी कृपा ने एक पार्श्वर्वर्नी की सहायता से गुमनामी के कोने को दूर किया तथा भाग्य ग्वोलनेवाले के द्वारा जमे हुए गुम-नामी घट्टे को परिचय के द्र्पण से हटा दिया तब इस प्रकार विना किसी प्रयत्न के उस सर्दार ने इस श्रयोग्य को श्रपनी सेवा में लेकर विश्वासपात्र बना दिया और इस विश्वास तथा परि-चय से विना किसी साथी के श्रपना मुसाहित्र तथा श्रंतरंग मित्र बना लिया।

हर एक काम समय के अनुसार ही होता है खत: कुद्र समय बाद द्विए की दीवानी इसे मिली तथा उम राज्य के अंतर्गत श्रानकशाह के सरकार का नायव दीवान श्रीर खानसामाँ नियत हुछा। स्वामिभक्ति तथा हिनैपिना को खनुभय तथा कार्यशक्ति से निलाहर यह कार्य करने लगा। अपने पूर्वजों की चाल पर घूमतोरी व भेंट लेने की प्रथा को, जिसे छपने प्रयत्न का स्वत्व मां फे दृष से बद्कर दुनियादार होग समसते हैं, राज्य मे एक दम बंदकर इराग बना दिया। प्रकट है कि ईश्वर के भव से इस प्रया को काम में लाना अनभ्य है। अधिकनर ऐसा करने में सिया ग्यामी को प्रसन्न करने गया नई कृता प्राप्त करने के छीर एइ नहां है, जो ऐरवर्य तथा सन्नान को बट्यनेवाली है। बह भी इस समय कल्पना के पत्रों के समान था। सौ में से एक में भी र्याद यह गुरा हो नो मांसारिक लोगों में यह नादानी खाँर सूर्वता समना जाना था। ईश्वर को स्तुति है कि यहाँ यह छानिम इच्छा न थी। यह हमारा भाग्यशाली सदीर, जिसकी पैरती कर भले लोग नेकी का कोप संचित करते हैं, ऊंचे साह्म में प्रकाशमान सूर्य था, जो जनसाधारण का पालक या जीर उदारता में प्रहित्तीय बादल था, जो पुरस्कारों का पूर्ण दाता था परंतु तिचारिणी बुद्धि केवल लजा के विचार से, कि उससे चार जांकें न हों तथा सिर ऊँचा न हो सके, दूर रहना उतित समका। कहा है, शेर-

किसी को लिखत करने को गिर ऊचान करे। हलके के समान किसी को पकड़ना गुगा है॥

इसके छानंतर जब समय ने दूसरा रंग पकता छोर उस उच्चंशास्य राद्रीर ने छाबसर समभकर एकांतवास किया, जिसका विवरण संचेप में नीचे दिया गया है तब इसने भी प्रेम के कारण इन सब कामों से हाथ हटाकर साया के समान उसका साथ दिया तथा शीराजी मदिरा के घृट से समय की इच्छा तथा मुख को स्वाद्धि बनाया। शेर—

राजसिंहासन तथा जमशेद के श्रकसर हवा में मिल जाते हैं। यदि गम खाएँ तो श्रच्छा न था इसलिए श्रच्छा है कि खाता हूँ॥

इस प्रकार कुछ दिन एकांत के कुंज में आराम तथा छुट्टी में व्यतीत किया। मैन कहा है—शेर

संतोप के कारण सैंने कोना श्रिक्तियार नहीं किया है। कोने में शरीर-पालन के लिए यह विचार किया है॥ संयोग से ईर्प्यालु श्राकाश ने इस हालत में भी न छोड़ा श्रीर श्राँचल से पेर पोंछनेवालों को पर्वत तथा जंगल का मार्ग दिखलाकर श्रवुहर के रोजे से भी लिवा गया। वहुतों का इस परिवर्तन तथा दुर्दशा से साहस का हाथ सुस्त हो गया है तथा इच्छा का पैर पत्थर से टकरा गया। कुछ स्वाँस न ले पाया था कि स्राकाश के कुमार्ग प्रदर्शन से युद्ध के भराड़े में पड़ गया। इस दिन भी पहिले की तरह सर्दार<sup>9</sup> के पीछे हायी पर था। जय मामला वढ़ा श्रौर पराजय हुई तव सर्दार गण तथा सेनापति लोग सुरज्ञित स्थान में चले गए, जो युद्धस्थल के पास था। सिवा इस सर्दार की हाथी के, जो इस चार दीवारी के फाटक के पास पहुँच गया था, कोई वहाँ न था। भाग्य के ऐसे खेल पर प्रश्न हुआ कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि वैसे सुरक्ति स्थान से श्रर-ज्ञित रहना ही अच्छा है, जहाँ गोले गोलियों का अपने को हर श्रोर निशाना बनाया जाय ख्राँर मुफ्त में जान दी जाय । इसके सिवा कोइ लाभ नहीं सममा जा सकता। उस दृढ़ हृद्य ने यह सनकर मैदान का मार्ग लिया छौर देखा कि विपक्षी हाथी सवार उसे श्रकेला देखकर पीछा कर रहे हैं। उसने साहस से श्रकेले ही खपनी हाथी को उसी स्रोर दोंड़ाया । वे यह देखकर प्रशंसा करते हुए श्राक्रमण से हट गए पर उसे घेरकर उसी प्रकार आस-फ आह के सामने ले चले। कुछ ही करम वाकी था कि इस सुरज्ञित स्थान से कुछ वीर तलवार खींचे हुए विजली के समान ष्पापहुँचे। अवसर दाथ से निकल गया था इसलिए इस सर्दार तथा इन पृष्टों के लेखक ने कड़ाई से उन्हें बहुत मना किया पर सिवा विषित्तियों के आक्रमण के और छुद्र न हुआ। निरुपाय हो रज्ञा व सतर्कता के लिए उधर दाएँ वाएँ श्रोर तीर वरसाकर वहाँ से इन्हें दूर रखा। भाग्य का खेल था कि युद्ध में घायल न हो संघि

१. नवाव द्रास्ताजाह के पुत्र नवाव निवासदीला नासिरजंग ।

के समय घायल हो गया। एकाएक उस उपद्रव में कृद लुने तत-वार खींचे हुए मेरी छोर चले छोर घावा किया। जनहीं चावाज में (यह सुनकर) कि क्यों छपने को मारने को देता है सर्गंकित हो कर हाथींसे छूद पड़ा। ईश्वर को रत्ता शी इससे हाशियों के शेरे की छोर जो एक साथ वहां पहुँचे थे, गिरा। उसी समय दूसरे सर्दार ने उस प्रभावशाली को जपनी हाशी पर चढ़ा लिया जीर उस उपद्रव स्थल से निकाल ले गया। इसे उठे शोले शांत हो गए। उस उपद्रव तथा निस्सहाय छाबस्था में भित्र के भिलान से मृत सुत-होंच्वर खा के घर गया, जिसका विवरण छालग दिया हुणा है। विना इच्छा के इस घटना में सम्मिलित होने से बहुत दंड पाने का छाशंका थी परंतु नवाव छासफजाह की उदारता से, जो खुदा की छायतों में एक है, केवल मंसव व जागीर जन्त होकर रह गई छोर छुद्ध छादमी घर जन्त करने को हम पर बढ़ाए गए।

यद्यपि संसार में शंका तथा कुविचार वहुत वे पर ईश्वर को धन्यवाद है कि एकांत के कोने से संतुष्ट हूँ कि न सुनने योग्य बातें सुनाई नहीं पड़ती और न देखने योग्य वातें दृष्टि में नहीं आतीं। शेर—

ऐ एकांत के कोने तुभी से नम्रता का जल बढ़ता है, नहीं पहिचानता हूँ यदि तेरी कद्र दर दर हो।

१. सादुल्ला खाँ वजीर के पौत्र हर्जुल्ला खाँ ने इन्हें उक्त बात कहकर रोक लिया या नहीं तो उस श्रवस्था में नवाब श्रासफजाह के सामने पहुँचने पर इनके प्राण न वचते ।

२. इसी पुस्तक का पृ० ४२५-२७ देखिए।

यही एकांतवास इस ग्रंथ के प्रणयन का कारण हुन्या, जिसका संकेत भूमिका भें है और जिसमें देवी कथाएँ खिलीं, शंकाहीन कृषा ने मुख खोला तथा इच्छित काम हाथ में पड़ा। इसी मनोहर काम में वेकारी दूर करने का प्रयन्न करता रहा। जानना चाहिए कि इसमें निर्धक तथा व्यर्थ की वातें श्रिधक नहीं हैं। इस बलात् की छुट्टी से मन को टढ़कर श्रीर व्यर्थ की चिताश्रों को दूर कर समय का श्रावद्ध हो में जो कर सका उसे किया, जिससे वेकारी नहीं खली। हा साल में यह रचना समाप्त हुई। शेर का श्रर्थ—

श्रँगड़ाई से भरे ऐश के कलंक से भागा हूँ। शराव इतनी न थी कि खुमारी का दुःख हो।

यद्यपि थोड़े समय इसके फारण संसार की खींचाखींची से खाराम पाया। शैर का खर्य-

जो श्रावश्यक है, उसे श्राकाश एक दूसरे पर पटकता है। वह समय श्राया कि वेकारी मेरे काम श्राई॥

फिर भी तात्त्विक प्रकृति के ध्यनुसार, कि उसके हृद्य का बट्टा हांना कंपन से संबद्धित है क्योंकि जितना ही कंपन बढ़ता है उसका चिह्न भी बढ़ता है ख्रार उतने स्वाद का जल बहुत देरतक रियर पड़ा रहने से खराब हो जाता है तब हृद्य क्यों न बेसा हो जाय, प्रकट करने की इच्छा नहीं रखता। शैर का खरी—

१. यह भूमिका तथा अंथकतां की जीवनी मुगल दरवार के प्रथम भाग के प्रारंभ में दी हुई है।

मुफ्तको अत्याचारी आकाश से कोई उलाहना नहीं है। मुफ से एक पत्र चुप रहने की मुद सहित ले लिया गया है।

जब संसार श्राशा से भरा है, तब इच्छा करना दे।प नहीं है। मिसरा का श्रर्थ—

स्यात् इमारी रात्रि का भी प्रातःकाल होने को है। दो सुगमनाद्यों के बीच एक कठिनाई द्या जानी है प्योर रात्रि की स्याही के पीछे सुबह की सफेदी लगी रहनी है। शैर— द्याशा के सुख का नकाब निराशा से विरा होता है। याकृब की स्रोंख की घृल स्रंत में सुमी हो जानी है।।

भाई, काम करने का उत्साह ही साधन नहीं है छोंग विना साधन के कोई काम पूरा नहीं हो सकता। इस वेचारे का थोड़ा काम भी साधन के बाहर नहीं था। यदि कारण के छभाव में न करे तो कारण को हमारे लिए सहल करो छोंर मुक्ते मुक्ती पर न छोड़ों। जो तू उचित समके वही छागे कर। ए खुदा, मुक्ते तुमको जो पहुँचे उसके लिए ज्मा माँगता हूँ छोर जो तुक्ते मुक्ते मिले उसके लिए तेरा धन्यवाद है।

# मुहम्मद कासिम खाँ वदस्शो

इसका उपनाम मीजी या श्रीर यह मीर मुह्म्मद जाल:वान का दामाद या। वद्ख्शाँ में यह जाल वनाने का काम करता था। जब हुमायूँ अपने ऐरवर्यशालो पिता के श्राज्ञानुसार हिंदुस्तान से पर्दरों जाकर वहाँ कुछ दिन रहा था तभा इस पर कुछ कृपा हुई थी। यह उस संपत्तिवान की सदा सेवा करने में श्रपना लाभ तथा भलाई समभ कर वरावर साथ रहने लमा। कुछ लांग कहते हैं कि छोटी उन्न में वाबर की सेवा में पहुँच कर यह बाल्य-काल से बड़े होने के समय तक हुमायूँ की नौकरी में रहा। तालर्य यह कि एराक की यात्रा में जी संसार की दुष्क्रपा तथा श्राकाश की कठोरता स पूरी श्रमफलता तथा वसामानी के साथ करनी पड़ी थी और जो सच्चे साथियों की परीचा थी, वह वरावर वादशाह के साथ रहा खीर कभी विरुद्ध नहीं हुआ। एराक से लीटने खीर काबुल-विजय के छनंतर सन् ६४४ हि० में हुमायूँ राजनीतिक पारणों से बद्द्यों में ठहर गया था। मिर्जा कामराँ श्रवसर देख रहा था श्रीर हुमायँ की श्रनुपत्थिति को व्यनुकूल सममकर कपट से काबुल में धुसकर इसपर व्यधिकृत हो गया। हुमार्यें ने शीव्र लीटकर काबुल घेर लिया। मिर्जा मृर्वेता से निर्देश वधों को इंड रेने तथा पतिव्रवाश्री को भ्रष्ट करने में लग गया खीर निद्यता तथा कटोरना मे शाहजादा ष्परवर को, जो चार वर्ष का था तथा काबुल में उपस्थित था, तोषों के बराबर का विठाया। वह ईपार की कपा से, जिसकी रचा में बहु था, बच गया। एक दिन कासिम सा मीजी की की की कि सिनों से बँधवा कर लटकवा दिया था। इस कुकर्म से इसकी भक्ति तथा एकपचला के कारण इसकी सेवा में कुछ भी कमी नहीं पाई खीर इसने पपनी स्वामिमिक के मत्ते की जेवा कर लिया।

इसके पानंतर पक्तार के राज्यकाल में जालावानी की प्राची सेवा के कारण यह हिंदुम्तान का भीर वह नियत कर दिया गया। इसने जमुना नदी के किनाने दिशी में एक पान्छा गकान बनताया। छंत में नौकरी से त्यागपत्र देकर उसी में एकांतवास करने लगा। सन् ६७६ हि० के खांतिम महीना में इसकी मृत्यु हुई। यसुक जुलेखा के ऊपर इसने छ सहस्य होगें का एक पंथ नैयार किया था, जिसमें के दो होगें का जार्थ दिया जाता है—

१—उसकी कारीगरी के हाथ ने नए तौर से नख के एक ही छोर को नया चंद्र तथा पूर्णचंद्र दोनां बना दिया।

२—उसकी कमर वर्णन की सीमा के बाहर है क्योंकि उसी में कुल नजाकतें भरी है।

यह शौर भी उसी का है, जिसका उर्दृ स्पांतर नीचे दिया जाता है—

साकिया कप तक कहँ तकसीर बदहाली का मैं। शीशः पुर कर एक साश्रत तो कहँ दिल खाली मैं॥

# मुहम्मद कुली खाँ तर्कवाई<sup>१</sup>

यह श्रक्यर वादशाह के राज्यकाल का एक हजारी मंसवदार था। ४ वें वर्ष के श्रंत में श्रद्रम खाँ कोका के साथ मालवा विजय करने भेजा गया। द वें वर्ष में यह हुसेन कुली खाँ की सहायता पर नियत हुआ, जो मिर्जा श्रश्मफुद्दीन हुसेन के श्रपने जागीर से भागने पर वहाँ नियुक्त किया गया था। १७ वें वर्ष में मीर मुद्रमद खान कलाँ के माथ श्रगाल की सेना में नियत किया जा कर गुजरात की श्रोर भेजा गया। गुजरात के धावे में यह श्रागे भेजे गए लागों में से था। इसके बाद खानखानाँ मुनइम वेग के साथ बगाल प्रांत की चढ़ाई पर गया। इसका श्रागे का युत्तांत ज्ञात नहीं हुआ।

र. पाटांतर वी हवाई भी मिलता है।

#### मुहम्मद कुली तुर्कमान

यह अकबर का एक सदीर था। पहिले यह वंगाल में नियत हुआ। जब बंगाल के विद्रोहियों के उपद्रत से मुजपकर साँका काम विगड़ गया तब इसने कुछ दिन बलबाउ्यों का माथ दिया। इसके छनंतर दोष चमा होने पर ३१ वे वर्ष में यह कुछर मान-सिंह के साथ काउुल प्रांत भेजा गया छोर श्रफगानों के गृद्ध में इसन बहुत प्रयत्न किया । ३६ वें वर्ष में जब काबुल की श्रध्य-चता कुलीज स्वाँको मिली तय कश्मीर मिजी युसुफ खाँके स्थान पर इसको, इसके भाई हमजावेग तुर्कमान तथा कुछ श्चन्य लोगों को जागीर में मिली। ४५ वें वर्ष में वादशाह के दिचिए। स्रांर जाने पर कश्मीर के कुछ स्रादमी हुसेन के पुत्र श्रव्या चक को सर्दार बना कर उपद्रव करने लगे। इसके पुत्र अली कली ने सेना के साथ आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया । ४७ वें वर्ष में इसे डेड़ हजारी ४०० सवार का मंसव तथा हाथी मिला श्रोर हमजा वेग को सात सदी ३४० सवार का मंसव मिला । ४८ वें वर्ष में छोटे तिकात के जमींदार श्रालीराय ने कश्मीर पर चढ़ाई की श्रोर यह सेना सहित सामना करने गया पर वह विना युद्ध किए रोव में आकर भाग गया। इसी समय कुर्लाज खाँ का पुत्र सैफुल्ला आज्ञानुसार लाहीर से सहायता को पहुँचा श्रोर जहाँ तक घोड़ों के उतरने का स्थान मिना वहाँ तक पीछा किया। ४६ वे वर्ष में मर्ज के जमींदार

ईदर तथा अद्या चक को दंड देने का साहस किया और यद्यपि श्युगण पहाड़ियाँ का श्रोट लेकर पत्थरों तथा तीरों से लड़ते रहे पर इसने पहाड़ पर पहुँच कर उन्हें परास्त किया। जहाँगीर के राज्य के २ रे वर्ण में यह शासन से हटाया गया । इसके वाद का गृतांत नहीं ज्ञात हो सका। हमजा वेग ४६ वें वर्ष अकवरी में एक हजारी मंसव तक पहुँचा था।

## मुहम्मद कुली खाँ नोमुस्लिम

यह पहिले नेतृजी भोंसला था, जो प्रसिद्ध शिवाजी का पास का संबंधी तथा उसके सर्दारों का अवर्णा था। जब मिर्जा राजा जयसिंह के सफल प्रयत्नों से छोरगजेब के ८ वें वर्ष में शिवाजी न श्रधीनता स्वीकार करली। और अपने अष्टवर्णीय पुत्र। शंभाजी की सेवा में भर्ती करा दिया तब यह भी निश्चय हुन्ना कि यह मिर्जा राजा के संग रहा करे श्रीर इसके सेनिक तथा सेवक शाही सेवा किया करें। शिवाजी स्वयं जब उस प्रांत में काम पड़े तब वह सेवा में तैयार रहा करे। उमी समय नेतृ जी की, जो विश्वा-सपात्र तथा सेनापति था, मिर्जा राजा के प्रम्ताव पर पाँच हजारी मंसव मिला। शिवाजी की चढ़ाई के कार्यों से छुट्टी पाकर जब राजा जयसिंह बीजापुर की चढ़ाई पर नियत हुआ तब इस चढ़ाई के आरंभ में नेतू जी ने शिवाजी की सेना की सर्दारी करते हुए श्राच्छी सेवा की। मंगल बीड़ा दुर्ग तथा बीजापुर की सीमा पर के कई अन्य गढ़ों को अकेले अपने प्रयत से आदिलशाहियों के श्रिधिकार से निकाल कर उनमें थाने घैठा दिए।

राजा जयसिंह का वीजापुर घेरने का विचार नहीं था श्रोर दुर्ग तोड़ने का सामान भी साथ में नहीं था इसिलए वीजापुर से पाँच कोस इधर ही से उन वीजापुरी सर्दारों को दमन करने लौटा, जो बादशाही राज्य में घुसकर उपद्रव मचा रहे थे। शिवाजी को पर्नाला दुर्ग की श्रोर भेजा, जो श्रादिलशाह के वड़े

दुर्गों में से था, कि इससे शत्रु घवड़ों कर कुछ सेना उस और भेजेगा श्रीर यदि हो सके तो दुर्ग पर भी श्रधिकार कर ले। शिवाजी ने उक्त दुर्ग के नीचे पहुँचकर उसपर श्रपनी सेना सहित चड़ाई की। दुर्गवाले सतर्के थे इसलिए युद्ध होने लगा। शिवाजी अपने कुछ सैनिक कटाकर वहाँ से असफल हो खेलना दुर्ग की आर नाकर ठहरा, जो वहाँ से वीस कोस पर तथा इसके अधिकार में था। इसी समय इसके तथा इसके सेनापित नेतृजी के बीच नैमनस्य हो गया । इसपर यह श्रलग होकर वाजापुर वालों के पास चला गया श्रीर उस राज्य के सदीरों से मिलकर वादशाही साम्राज्य में उपद्रव मचाने में कुछ उठा न रखा। मिर्जा राजा ने समयानुकुल तथा उचित समकतर इसे समका बुकाकर पुरानी सेवा में आने के लिए सम्मति दी। यह ६ वें वर्ष के आरंभ में सीभाग्य से अपने कुकर्म से दूर हटकर शत्रु से अलग हो गया और राजा के पास पहुँचा। जब राजा ख्रीरंगाबाद लीटा तब इसे फतेहाबाद धारवर में सुरज्ञित रखा।

दैवयोग से इसी समय शिवाजी, जो अपनी खुशी से दरवार गया था, आगरे से जहाँ वादशाह थे, अपनी उपद्रवी प्रकृति से भाग गया। इस पर राजा के नाम आज्ञा पत्र आया कि नेतू जी को उपाय से केंद्र कर राजधानी भेज दे जिसमें उपद्रव के विचार में वह भी भाग न जाय। राजा ने कुछ सेना भेजकर उसे पुत्र के माथ घारवर से बुलाकर बीढ़ के पास दिलेर ग्वाँ को सौंपवा दिया, जो आज्ञानुसार दरधार जा रहा था। उक्त खों नर्वदा के फिनारे हो से आज्ञानुसार चांदा की खोर नियत हुआ। यह दर-बार पहुँचने पर फिदाई ग्वाँ भीर आतिश को सौंपा गया। उसने तोपयाने के कुछ प्राद्मियों को इसकी रचा पर रगा। इसके कृत दिन बाद समभाए जाने पर इसने मुसलगान होना स्वीकार कर लिया। यह बाव उक्त खां हारा वादशाह से कही गई वव इस पर चमा कर कृपा हुई। इस भाग्यवान ने, जो वहत प्रवस्था प्रंथ-कार तथा मूर्विपूजन में बिता चुका था, मुसलगान होकर पपने हृदय के कोने को प्रकाशित किया। इस्लाम धर्म पहण करने पर इस पर शाही कृपा हुई प्रोर इसे तीन हजारी २००० सवार का मंसब, मुहस्मद तुली खा की पदबी तथा दृशरे पुरस्कार मिले। इसके बाद काबुल के सहायकों में नियुक्त होने पर इसे हाथी मिला। इससे मिलकर इसका चाचा कोंदाजी भी मुसलमान होने पर एक हजारी ५०० सवार का गंसबदार हो गया।

## मुहम्मद कुली खाँ वर्लास

यह वर्तक के वंश में से था। यह उचपदस्य वंश सदा चरा-त्ताई सुलतानों के यहाँ विश्वासपात्र तथा संपत्तिवान रहा। इसका वड़ा दादा श्रमीर जाकृए वर्लास श्रमीर तैमृर साहिविकराँ के वड़े सर्रीों में से था। उक्त खाँ उचित वक्ता विद्वान तथा श्रन्छी चाल का पुरुप था श्रीर साइस तथा सर्दारी में अपने समय का श्रवणी था। श्रपनी पुरानी सेवा तथा प्राचीन राज-भक्ति के कारण हुमायूँ के राज्यकाल में उन्नति कर यह एक सर्दार हो गया और इसे मुलतान जागीर में मिला। श्रकवर के राज्य-काल के आरंभ में शम् सुद्दीन खाँ अतगा के साथ वेगमों तथा सर्दारों श्रीर सभी सेवकों के परिवार वालों को लाने के लिए काबुल गया क्योंकि गृहहीनता तथा परिवार की जुदाई से वे च्दासीन हो रहे थे और ऐसा हो जाने पर स्यात् वे हिंदुस्तान में रहना निहिचत कर काबुल लीट जाने का विचार स्थगित कर दें। इसके अनंतर इसे नागीर तथा उसके आसपास की भृमि जागीर में मिली। यह कुछ दिन मालवा के शासन पर भी नियत रहा। यह रवयं घादशाह के दरबार में उपस्थित रहता था इसलिए इसका दामाद ख्वाजा हादी प्रसिद्ध नाम ख्वाजा कलाँ इसका प्रतिनिधि होकर इस प्रांत का कार्य संपादन करता था। विद्रोही मिजों ने इस पर आक्रमण कर प्रांत को लूट लिया पर ख्वाजा के व्य नंश के कारण व्यकी जान पर जीखिम नहीं पहुँचाई।

१२ वें वर्ष में इसकंदर खां उजनक पर यह भेजा गया, जिसने श्रवध में पर्मंड के कारण विद्रोह मचा रसा था। जब इसी समय खानजमाँ और वहाद्र या शैवानी ने, जो इन विद्रोहियों के सरदार थे, खपने कमों का बदला पा लिया वव इसकदर खां भो भाग गया। ध्रवध की सरकार मुहरमद तुली सां तर्लास को जागीर में मिली। विहार तथा वंगाल के विजय में उसने मान-खानां गुनइम वेग के साथ रहकर पान्छे कार्य किए। जब ईश्वरेच्छा से १६ वें वर्ष में वंगाल निजय हो। गया। छोर दाऊद खा किरीनी सात गांव तथा उड़ीसा की छोर चला गया तब खानखाना राजा टोडरमल के साथ टांडे में रहना निश्रय कर जो उस प्रांत की राजधानी थी, राजनीतिक नथा माली काम देखने लगा। उसने मुहम्मद् कुली या वर्लाय की अधीनता में कुल सर्दारों को मातगाव की खोग भेजा कि दाऊद खा की तैयारी का श्रवसर न देकर केंद्र कर ले। जब उक्त ग्वां मातगांव में बीस कांस पर पहुँचा तब दाऊद खो का धर्य छूट गया और वह उड़ीसा की ख़ोर भागा। सेना के सर्दारों ने चाहा कि यहाँ ठहरकर इस श्रोर के प्रवध की विशृंखलता को दूर करें कि राजा टोडरमल मुहम्मद् कुली खाँ के पास पहुँच गया श्रीर उसे उड़ीसा प्रांत में पहुँचकर दाऊद खाँ को दमन करने के लिए बिदा कर दिया। सन् ६८२ हि०, सन् १५७५ ई० के रमजान महीने में मंडलपुर कस्वा में इसकी मृत्यु हो गई। रोजे के दिनों में इसने रोटी खाई थी श्रीर उसीसे ज्वर हो श्राया था तथा इसके सिवा कोई दूसरा कारण नहीं ज्ञात हुआ। कुछ दूरदर्शी लोग इसकी मृत्युं का कारण इसके अशुभेषी दास

स्वाजासराश्रों को वतलाते हैं। मुहम्मद छली खाँ उस साम्राज्य का संपत्तिशाली पाँच हजारी मंसवदार था। इसकी दृदता तथा गंभीर श्रनुभव विश्वविख्याते थे। इसका पुत्र फरेटूँ खाँ वलीस श था, जिसका वृत्तांत श्रलग दिया हुआ है। निकल जाय पर उनपर तीर व गोली की स्तत वर्षो हुई । निरुषाय हो मिलक खंबर बहुतों के मारे जाने पर परास्त हो भागा। बीरों के पीछा करने पर बहु फपने स्थान तक तीन में न कक सका।

जब शाहजादा शाहजहां दिसमा की चढ़ाई पर गया तय मुहस्मद् ग्वाँ नियाजी ने छपने परिश्रम नशा प्रयस्त में कर्षा न कर श्रद्धा काम किया । वास्तव में मुहम्मद् ख। बद्दा सदार तथा मिलनसार था । कहते हैं कि इसने जो जीवनचर्या दिन गति की निश्चित की उसमें पचासी वर्ष की अवस्था तक कभी फक नहीं डाला। कभा कभी सवारी या चढ़ाई में इसमें भेद पड़ जाता था। एक घड़ी रात्रि से सबेरे तक कुरान पढ़नेवालों के साथ व्यतीत करता। दो घड़ी व्याख्या तथा सेर की प्रतिभी के पढ़ने में व्यतीत करता श्रीर श्रफगानों की वंश परंपरा का विशेष ज्ञान रखता था। इसके बाद खानपान तथा श्राराम करने में व्यतीत कर दिनके छात में काम देखता था। रात्रिके पहिले भाग में सेनिकों, विद्वानों तथा फकीरों का साथ करता। वीच की गत्रि महल में व्यतीत होती । खाने में वड़ा तकल्लुफ रखना छोर केवल इसीके लिए चौकी नियत की थी। इसके सैनिक अधिकतर इसीकी जाति के थे श्रीर यदि एक मरता तो उसका पूरा वेतन उसके पुत्र को मिलता । यदि कोई निस्संतान होता तो त्राधा उसके उत्तराधिकारी को मिलता । धार्मिकता तथा संतोप भी इसमें वहत था। विना स्नान के एक दम न रहता श्रोर जो लोग ऐसे न थे वे इसकी नकल करते। सन् १०३७ हि० में इसकी मृत्यू हुई। 'वेमुर्द श्रौलिया मुहम्मद खाँ' इसकी तारीख है।

इसका श्राविक समय दिल्ण में वीता था श्रीर वरार प्रांत के श्रंतगंत परगना श्राश्ती, जो वर्षा नदी के उस पार है, इसे जागीर में मिली थी। उन बन्ती को श्रपना निवासस्थान निश्चित कर उनमें इमारत बनवाने तथा उसे बसाने में साहस कर बहुत काम किया। उमी करवे में यह गाड़ा गया। इसके बड़े पुत्र श्राहमद ग्वाँ ने मकवरा मिजद तथा बाग बनवाया, जो शेवने योग्य थे। उम समय बह बन्ती तथा परगना प्रत्युत् वह प्रांत ही उजाड़ पड़ा है। सी धरमें से एक में दीप जलना है श्रीर दस प्रामों में एक में कर बमूल है ना है। इस बंश परंपरा में कोई ऐना नहीं हुआ, जिसने उन्नत की हो।

#### मुहम्मद खाँ वंगश

यह पहिलो जमायतदारी का कार्य करता था। तारहा के सैयहां ने इसे वादशाही सेवा में भर्ती फौर पर्शिनत भी करा दिया। मुहम्मदशाह के राज्य के ३ रे वर्श के उस युद्ध में, जो सुलतान इपाहीम के नाम से कृतुनुल्मुल्क से हत्या था, यह कृतुनुल-मुल्क की छोर था। यह प्रपनी सेना के साथ बादशाह की सेवा में चला स्राया और स्रच्छे प्रयत करने के कारण उसने फच्छा संसव तथा कायमजंग की पदवी पाई । १३ वें वर्ष सन् ११४३ हि० में राजा गिरिधर वहादुर के स्थान पर यह मालवा का सुवेदार नियत हुआ। इसी बीच यह शत्रुमाल बुंदेला पर सेना चढ़ा ले गया। एक वर्ण तक उससे युद्ध करते हुए इसने उन वादशाही महालां को छुड़ा **त्तिया,** जिसपर उसने श्रधिकार कर त्तिया था । शत्रुमाल श्रवसर देख रहा था श्रीर जब मुहम्मद खाँ ने बढ़ाई हुई सेना को छुड़ा दिया तव मराठों से मिलकर उसने एकाएक इसपर धावा कर गढ़ी में घेर लिया। चार महीने के घेरे में वायु में महामारी का प्रभाव देख कर मराठा सेना हट गई। शत्रुसाल श्रभी घेरा डाले हुए था कि इसका पुत्र कायम खाँ सेना सहित आ पहुंचा। तब शत्रुसाल ने संधि कर ली घ्योर यह छुट्टी पाकर दरवार घ्राया। नादिरशाह के युद्ध में यह चंदावल में नियत था। समय श्राने पर इसकी मृत्यु हुई।

इसकी मृत्यु पर इसका वड़ा पुत्र कायम खाँ फर्रुखायाद आदि महालों का, जो श्रागरा शांत के श्रंतर्गत थे, फीजदार हा गया। इसके छानंतर सफर्रजंग के मंत्री होने पर उसके कहने से इसने छली महम्मद खाँ रुहेला के पुत्र सादुल्ला खाँ पर चढ़ाई कर उसे बदाऊं में घेर लिया। उसने बहुत समकाया पर इन्छ लाभ नहीं हुआ। निरुपाय हो उसने वाहर ानकज्ञ कर युद्ध किया, जिसमें कायम खाँ भाइत्रों के साथ मारा गया। सफदरजंग न श्रहमद-शाह बादशाह का उभाड़ कर चाहा कि कायम खाँ के ताल्तुकीं का जन्त कर ले। कायम खाँ का माँ दुवहा खोद कर खाई खाँर साठ लाख रूपए पर गामला तं किया । सफदरजंग ने उसके छुत परगनों की जन्त कर फर्मखाबाद की बारह मीजों के साथ, जो फर्दिनियर के तमय से कायम खाँ की मो को पुरस्कार में मिले थे, छोड़ दिया छीर नवलराय की तहसील करने के लिए यहाँ नियत कर स्वयं चादशाह के पीछ दिल्ली पहुचा। कायम र्ला के भाइ छहराद खाँ ने छफगानों को इकट्टा कर नवलराय को युद्ध में मार डाला। सफद्रजंग नवलराय की सहायता की दिल्ली से रवाना हो चुका था श्रीर यह समाचार पाकर साली व सहावर फरवों के वीच पहुच कर सन् ५१६३ हि॰ में श्रहमद खां से सामना किया । सफदरजंग ने गहरी हार ख़ाई खीर यद्यीप यह पीतत की श्रमारी में वैठा हुना था पर वह घायल हुना और इसका महायत तथा खवासी का सवार दोनों मारे गए। दैवयोग से ष्पक्तानों से बच कर यह दिल्ली पहुचा। श्रहमद त्यां श्रपने पुत्र महमृद न। को अवध प्रांत पर अधिकार करने भेजकर स्वयं इलाइ।बाद की खोर चला और मैन्य संचालन छादि में किसी प्रकार प्रसावधानी न की। सन् ११४१ हि० में सफद्रजंग ने पुन: सेना एकव कर तथा मन्हारराव होलकर पोर जयाया सीधिया को साथ लेकर चढ़ाई की।

मराठों ने पहिले पहमद खां की पौरके कील जलेगर के श्रध्यन शादी स्वां को भगा दिया। जब यह समानार पाकर श्रहमद्रायां ने इलाहाबाद् के घोरे को उठा कर फर्कसाबाद का सार्ग लिया तब मराठों ने उसका पीछा कर उसे वहीं वेर लिया। श्रवसर पाकर यह हसेनपुर चला जाया, जो उससे जाधिक हह था। जिस दिन धाली मुहम्मद गांका पुत्र सावह्या साउसकी सहायता को आया और युद्ध हुआ। उस दिन यह परास्त होकर मदास्या पहाड़ के नीचे भाग गया तथा। इसका राज्य लुट गया। श्रंत में शरण श्रान पर सफद्रजंग ने श्रपनी उच्छा के श्रन्सार संधि कर ली। बहुन दिनों तक यह अपने ताल्लुके का प्रबंध करता रहा। भलाई के लिए यह प्रसिद्ध था। राजधानी दिल्ली के नष्ट होने पर जो भी छान्छे वंश के की या पुरुष इसके यहा छाए उन सबकी इसने अच्छी से अच्छी सेवा की छोर विना नौकरी लिए हर एक के गृह पर वेतन भेज दिया करता था। सबसे यह श्रव्हा व्यवहार करता था। इस कारण भलाई के साथ अपनी श्रवस्था व्यतीत की । विना किसी प्रकार के प्रत्यपकार की इच्छा के ऐसा करने की प्रथा अपने स्मारक में छोड़ गया। इसके वंशजों का वृत्तांत ज्ञात नहीं हुआ।

### मुहम्मद गियास खाँ वहादुर

इसका नाम गियास वेग था और इसका पिता गर्नी वेग खों फीरोजजंग की सरकार में नौकर या । निजामुलुमुल्क श्रासफ-जाह बहादुर की शरण लेकर यह उसके साथ हो गया। पहिले तोपखाने का दारोगा हुआ और फिर मुरादाबाद की तालकेदारी में नायव फींजदार हुआ। यह विचारवान तथा दृढ़ आराय का मनुष्य था छोर साह्स के साथ छनुभवी भी था इसलिए विश्वासी सम्मितियाता यन वैठा। बड़े कार्य विना इसकी राय के नहीं होते थे। जब खासफजाह मालवा प्रांत से दिल्ए को चला तब इसने दिलावर अली खाँ के युद्धों में विजयी के साथ रहकर हर वार बहुत प्रयत किया । एक फ्राँख से यह पहिले ही नहीं देख सकता र्घार दूसरी आँख भी श्रंतिम युद्ध में तीर लगने से फूट गई। ध्यासफजाह ने इसकी सेवा का विचार कर इसका मंसव पाँच हजारी २००० सवार का कर दिया और वहादुर की पदवी देकर खानदेश के श्रंतर्गत बगलाने का फीजदार बना दिया। इसके ष्प्रनंतर ष्ट्रीरंगावाद प्रांत के महालों की मुस्तई।गिरी पर नियत कर दिया। बहुत दिनों तक यह बहुँ रहा। सन् ११४८ हि॰ में इसकी मृत्यु हुई। श्रीरंगाबाद के मुगलपुरा के पास इनके वनवाए नदरसे के चौंक में इसे गाट दिया। यह नित्रता, प्रेम नथा उदारता में प्रसिद्ध था। इसका पुत्र गहीसुद्धा न्यं बहादुर यासफनाए की गुरुवाएकता से प्रच्छा मंसव पाकर बरार के पास परगना सिडना का जागीरदार नियत हुए। । कुछ दिन रागने देश के बगलाना सरकार का फीजदार लोग कुछ दिन लोगंगा- बाद के पास के महानों का जिलेशार रहा । सलाववर्णन वहादुर के राज्य में इसने खन्छ। मंसव तथा मंजनदोला मुगहीतरजंग की पद्वी पाई। कुछ वर्ष पहिले इपकी मृत्यु हो। गई। उसने विना से बीरना रिकथकम में पाई थी। उसके कुछ लड़के थे। सबसे बड़ा फजलुला खां है, जिसे पिता की पद्वी तथा जागीर मिली है।

#### मुहम्मद जमाँ तेहरानी

यह जहाँगीर के समय का एक मंसवदार था श्रीर वहुत दिनों तक वंगाल में नियत रहकर सिलहट का फीजदार जागीरदार रहा । इसके अनंतर जब शाहजहाँ गदी पर चैठा तत्र १म वर्ष में इसका दो हजारी १००० सवार का मंसव वहाल रहा, जो पहिले का था । ४थे वर्ण में २०० सवार वहे और ४वें वर्ण में भी उन्नति हुई। दवें वर्ण में यह दरवार में उपस्थित हुआ श्रोर दुछ दिन बाद इसलाम खाँ के साथ, जो श्राजम खाँ के स्थान पर बंगाल का स्वेदार नियत हुआ था, उस प्रांत को भेजा गया। ष्यासाम की प्रजा के उपद्रव में, जो कृच हाजू के जमींदार परीछित के भाई वलरेव की सहावता से वलवा कर रही थी, इसलाम खाँ के भाई मीर जैनुदीन छली के साथ, जो सयादत खाँ कहलाता था, यह यहुत प्रयत्न कर प्रशंसित हुआ। इससे ११ में चर्प में इसका मंसव बद्दूकर दो हजारी १८०० सवार का हो गया। १४ वें वर्ष में २०० नवार बढ़ने से जात तथा सवार वरावर हो गए। जब इस वर्ष उड़ीमा शाहजादा मुहम्मद शुजाश्र को वंगाल की स्वेदारी के साथ मिल गया तब वह वहाँ के प्रबंध पर छातानु-सार नियत हुआ। १६ चें वर्ष में वहीं से इटाए जाने पर यह द्रवार याया । २० वें वर्ष में शाहजादा मुहन्मद खीरंगजेव बहाहुर के पास भेजा गया, जो बलव आदि का प्रबंध करने के लिए गया था। जब शाहजाहा बलख की नम्र सहस्मद खीं के

#### ( ४६६ )

श्रादमियों को सौपकर २१ वें वर्ष में लौटा तत यह पातानुसार शाहजादे से पहिले द्रवार पहुँचा । इसके बाद का हाल नहीं ज्ञात हुआ ।

# मुहम्मद तकी सीमसाज शाह कुली खाँ

यह योवन ही से शाहजादा शाहजहाँ के सेवकों में भर्ती हो गया श्रोरइतका विश्वास तथा सम्मान वढ़ गया। सीभाग्य से शाहजहाँ के सरकार का वर्ष्सा है। जाने से यह श्रच्छा सरदार हो गया। जब काँगड़ा की चड़ाई का कार्य शाहजारे के बकीज़ों को भिला तब यह राजा सूरज मल के साथ उस चढ़ाई परं नियत हुआ। जब ये दोनों यहाँ पहुँचे तब राजा ने भागने के विचार से इससे वैमनत्य श्रारंभ कर इसकी बहुत सी बुराई शाहजारे की लिख भेजी । राजा स्वामिद्रांह तथा उदंडता से बराबर ब्रुरी इच्हा श्रपने मन में रखता था और मुहन्मद तकी के साथ रहने से यह सफल नहीं हो सकताथा। श्रंत में उसने खुल कर प्रार्थनापत्र लिख भेजा कि मेरा शाह छुत्री से साथ नहीं पटना श्रीर इस सेवा का वह पूरा नहीं कर सकता इसलिए कोई दूसरा सर्रार भेजा जाय जिससे यह काय मुगमना से हो जाय। इसपर मुत्म्मद तकी युला लिया गया श्रीर वाद में मालवा की फीजदारी तथा मांइ दुर्ग का अध्यत्त नियत हुशा, जो। शाइजारे की जागीर में थे । जिस समय शाहजादा तैलंग के मार्ग से उड़ीसा में श्राया उस समय वहां का नायब सुवेदार अहमद वेग वाँ अपने में शाह्यारे को सेना से सामना करने को शक्ति न देख कर छपने चाचा इबाहीम खी फतहुर्जन के पास श्रक्तर नगर चला गया। शाहनाई ने उस प्रांत को श्रध्यद्वना शाह हुन्तां को देकर उसे वहीं छोड़ा। उसके अनंतर वे घटनाए हुई जिनके कारण शाहजहां वंगाल से लोट कर दिल्ला में रोडनसीरा घाटी के ऊपर देवल गांव में सेना सहित पा उटा तब मिलक पंतर के कहने से, जिसकी पोर से शाह्न सां हर्सा वहीं नपुर के पास रहकर चारों फोर लटमार कर रहा था, शाहजादे ने भी अब्दुल्ला खां को शाहतुली गाँ के साथ भेज दिया कि वह नगर वादशाही अच्छी सेना से खाली है, जिससे सहज में उसपर अधिकार हो जाएगा।

वहाँ का श्रध्य हा गव गव हा ता गर के वुर्ज श्रादि को हढ़ कर किसी कार्य में श्रमावधानी नहीं कर गहा था इसलिए उसने यह वृत्त शाहजादे को लिख भेजा। इसके श्रनंतर शाहजादा बुर्ही नपुर के लाल वाग में श्राकर ठहरा श्रीर इन दोनों सदीरों को दो श्रीर से श्राक्रमण करने की श्राज्ञा दी। शश्रु का जोर श्रव्हुला खाँ की श्रीर श्रधिक था श्रीर दोनों पन्न के एक एक जवान युद्ध में मारकाट कर रहे थे। उसी समय शाह कुली खाँ ने श्रवसर पाकर दुर्ग की दीवाल तोड़ डाली तथा लड़ते हुए नगर में घुस गया। कोतवाली के चवूतरे पर बैठ कर इसने मुनादी करा दी कि शाहजहाँ गाजी का राज्य है।

जब राब रत्न का पुत्र इससे युद्ध कर परास्त हो गया तब राब रत्न काफी सेना श्रद्धुल्ला खाँ के सामने छोड़ कर स्वयं लोटा श्रोर चौक में युद्ध करने लगा। शाह कुली खाँ के बहुत से श्रादमी लूटपाट करने में 'हट बढ़ गए थे, इसलिए यह थोड़े सैनिकों के दुर्ग में जा बेठा। कहते हैं कि अन्दुल्ला खाँ ने इससे वैमनस्य माना छोर नहीं तो यदि वह सहायता भेजता तो काम पृरा हो चुका था। इसी स्वार्थ के कारण शाहजहाँ में इसकी छोर से मनो-मालिन्य त्या गया श्रोर श्रद्धुला खाँ के अलग होने का सपव हो गया। संनेपतः काम न होकर श्रीर मामला वढु गया। राव रतन ने नए सिरे से गोर्चों को दृढ़ कर तथा दुर्ग के चारों खोर के स्थानों का प्रबंध कर शाह क़ुली खाँ को चचन देकर श्रपने पास वृता लिया श्रोर केंद्र कर रखा। इसके श्रनंतर इसके साधियों को बहुनिपुर में रचा में रख कर इसे दरवार भेज दिया। जिस समय महावत लाँ टांस के युद्ध के बाद हुईनिपुर पहुँचा तब कुछ 'यकः' जवानों को मरवा हाला श्रौर कुछ को चिरवा हाला। दैययोग से सन् १०३४ हि० में व्यास नदी के किनारे उक्त खाँ का काम पूरा हुआ। अपने हड़ समय में जिस दिन, ख्वाजा ष्पन्दल्यालिक खवाफी को मरवा डाला था, उसी दिन इस साहसी जवान को भी मरवा होला।

#### मुहम्मद् वदी असुलतान

यह नजर मुहम्मद स्वां के पुत्र सुसक् का पुत्र था । शाहजहाँ के राज्य के १६ वें वप में यह पिता के साथ हिट्म्तान फ्राया । २० वें वर्ष में उपस्थित होने पर इसे सिलाग्रत, जहाऊ जीगा तथा सुनहत्ते साज सहित घोड़ा मिला। २७ वें वर्ष में उसे वाग्ह सहस्र रुपए की वार्षिक बृत्ति मिली छोर इसके बाद् इराका मंसव बढ़कर जेढ़ हजारी हो गया। २५ वें वर्ष में पान सद्दा मंसव बढ़ा। ३१ वें वर्ष में इसका संसव बढ़कर ठाई हज़ारी ३०० सवार का हो गया। इसके अनतर जब खोरंगजेब बादशाह हुआ तब यह पिता व चाचा के साथ आगरे में सेवा में पहुंचा। शुजाय के युद्ध में तथा दागशिकोह के हितीय युद्ध में यह श्रीरं-गजेव के साथ रहा। सर बुलंद म्वां मीर बस्शी र्छार राद श्रंदाज खाँ मीर श्रातिश के साथ यह कामों पर नियत हुआ। इसके वाद कारण वश इसका मंसव छिन गया। ३६ वें वर्ष में पुनः कृपापात्र होकर यह तीन हजारी ७०० सवार का मंसवदार हुआ। इमके बाद का हाल नहीं ज्ञात हुआ।

### मुहम्मद चुखारी, शेख

यह हिंदुस्तान के दो हजारी सर्दारों तथा बड़े सेयदों में से था श्रीर शेख फरीद बुखारी का मामा था। बुद्धिमान तथा श्रनुभवी था। बहुत दिनों तक श्रकवर की सेवा में रहकर इसने विशेषता प्राप्त की । कत्तु को अकगान खास खेल ने चुनार हुर्ग पर अधि-कार कर उसे श्रपना शरण स्थान वना लिया था श्रीर जव उस पर अधिकार करने को सेना नियत हुई तय उसने उक्त शेख की मध्यस्थता में दुर्ग सौंप दिया। १४ वें वर्ष में जब ख्वाजः मुईनुदीन की दर्गाह के सेवकों में भेंट श्रादि के लिए भगड़ा हो गया और संवान होने का उनका दावा सावित न हो सका तव यह उक्त द्गीह का वली (प्रबंधक, सेवायत) नियत किया गया। १७ वें वर्ण में गुजरात प्रांत में खान त्र्याजम कोका के सहायकों में यह नियत हुआ। बाद को वहाँ से यह बुलाया गया। जय सहस्मद् हुसेन मिर्जा के उपद्रय की खबर उड़ी, जो शेर खाँ फीलादी से मिलकर विद्रोह कर रहा था, तब स्नान श्राजम ने इसका, जो बादराद के पास सुरत जाने के लिए दोलका में सामान ठीक कर रहा था, लौटा लिया और सेना के षाएं भाग में स्थान दिया। इसके अनंतर जब बुद्ध हुआ तब यादशाही सेना के प्रायः वहुन से प्रादमी पराजित हुए। शेख भी बीरनापूर्ण प्रयत्न कर घायल हो गया फ्रीर धावों में धोड़े से खलग हो फर भूमि पर छा गया। भाले की चौट से सन्

#### ( ५७२ )

६४६ हि॰ में यह मर गया। गुण बाहक बादशाह ने इस धाण निद्धावर करनेवाले के जिम्मे जो बाकी था, उसे राजकीय स महाजनों को दिलवा दिया।

## सुहम्मद मुराद खाँ

यह मुर्शिद्कुली खाँ मुहम्मद् हुसेन का पुत्र था। इसकी नानी का नाम माह्वान् था, जिसे छोरंगजेव की मौसी नजीवः वेगम ने पाला था। श्रंत में शाही महल में इसका बहुत विश्वास हो गया। इस संबंध से उक्त साँ तथा उसका भांजा मीर मलंग, जो काम बदश का भीर बख्शी था, ब्रहसन खाँ की पदबी से महल में पालित होकर अवस्था को पहुँचे। इसके विता को मुशिदङ्खी स्रों को पदवी मिली थी। इसका भाई मिर्जी मुहम्मद् श्रारंभ में गुसलखान का प्रधान लेखक था । २७ वें वर्ष में वह जब अबुल्-हसन के भेंट के बचे भाग की उगाहने के लिए भेजा गया तब प्याजा हुई कि तु अपने को (बादशाही) गर्जी पहिचाननेवाले खानःजादों में सममता है तो हुके चाहिए कि उन लोगों के समान जो धन की लालच में पड़कर खुराामद करते हैं, खुराामद न करे परंतु निधड़क वर्तीव करते हुए कड़ाई सं वातें करे, जिससे उसे प्रमन फरने के जिए कारण मिल जाय। इस कारण इसने जाकर बाद-शाही इच्छानुसार वातचीन में वड़ी निर्देद्धना दिखलाई। तथा उस-पर दोष लगाए । अञ्चल्ह्सन ने यहुन बचाया । एक दिन ध्यबुल्-एसन के मुख से निकल गया कि हम इस देश के बादशाह करें जाते हैं। मिर्जा मुहस्मद ने जुन्य होकर कहा कि बादशाद शस्त्र प्रापके लिए उपयुक्त नहीं है छीर वहीं सब वार्त फ्रीरंगजेब बादशाह को अन्छी नहीं लगती। अञ्चल्हसन ने उत्तर दिया कि

मिजी मुहस्मद, तुम्हारी यह छापत्ति ठीक नहीं है यदि उस वादशाह नहीं हैं तो छालमगीर की वादराहों का वादराह भी न पहलाना चाहिए। संचेपतः उक्त यां इस हाल पर समादन रां की पदवी प्राप्त कर कुल दक्षिण का 'बाकेष्ठानिसार' नियत हुला । २५वें वर्ष में बादशाह ने जब सुननान मुहम्मद मुखलम को लामदर्ग की नटाई पर नियत किया तब शाउजारे की सेवा का भी उसे ताक पानिसार साथ में बना दिया। इसके बाद जब उक्त शावजादा व्यव्लहसन पर भेजा गया तब स्थानजहां बहाहर की सेना की दीवानी भी उक्त पदों के साथ इसे मिली। वहां के एक युद्ध में यह शायल हो गया । इसके अनतर जब शाहजादों ने अवलटसन पर चढ़ाई कर कई बढ़ों के बाद सींध कर ली नव पिटले नथा वर्तमान के करों के बकाया को बमृत करने के लिए इसे गहां छोड़ दिया। जब बादशाह ने इस संि। का पसंद नहीं किया नथा बीजापुर के विजय के छनंतर २६ वें वर्ष में गीलकुंडा की छोर चला तब उक्त खाँ को स्वतः पुराने कर को शीघ उगाहरो के लिए ताकीद लिखी। अबुल्हसन ने शंका सहित आशा से ने थाली रतन उसकी सुची के साथ उक्त गाँ के पास श्रमानन में सौंप कर तै किया कि जो कुछ नगद मिल जाता है वह उक्त रत्नों के साथ द्रबार भेज दे। देवयोग से इसीके पीछे पीछे वादशाह के लिए क्क वहाँगी मेवे भी भेजे। सत्रादत खाँ ने भी अपनी जोर से कुछ कँहार तथा डाली साथ भेज दिया। इसी वीच वादशाह के इस श्रोर श्राने का निश्चय होने पर श्रवुल्हसन ने उक्त खाँ से वे रत माँगे खोर सेना उसके घर पर नियत किया, जिससे दो दिन युद्ध हुआ। उक्त खाँ ने ग्वामिभक्ति न छोड़कर उत्तर में कहलाया

कि हक तुम्हारी छोर है पर जब बादशाही फर्मान से ज्ञात हुआ कि विजयी सेना इसी छोर छा रहो है तब अपना बचाव इसीमें देख कर रहों के खाँचों को वहाँगियों में रखकर भेजवा दिया। सिर मेरा उपस्थित है, निरुपाय हो मुक्ते ही मारना चाहिए। परंतु बादशाह को दस्तावेज के लेखक को मारने से बढ़कर तुम्हें दमन करना न होगा। इसपर श्रद्युल्हसनने इससे हाथ उठा लिया।

गोलकुंडा की विजय के बाद इसलिए कि यह भलाई से नहीं चाहता था कि वही छाग बढ़ाने का कारण हो दो तीन वातें दरभर को नहीं लिखीं और उनका बाहर ही बाहर पना लग गया, जिससे इसे इंड मिला। इसके मंसव से दो सदी २०० सवार घटाए गए छोर पदवी ले ली गई। उस समय इसने वहुत चाहा कि उक्त खाँ के खाँचों को, जो इस लाख रुपयों की मालि-यत के थी, कारलानादारों की सौंप दे पर किसी ने हाथ नहीं लगाया । एक वर्ष बाद मुत्सिहियों ने बादशाह से यह बात कही वय उसने गुण्याहकता से ध्यादा दी कि हमारे लिए विना स्यानत के उसके पास जमा है। इसलिए लेकर उसे रसीद दे हैं। इसी सगय मंतव की कमी फिर यहाल कर चाहा कि पिता की पद्वी भी दी जाय पर इसने केवल अपने नाम के साथ लां की पदवी मांनी, जिससे सुहत्मद सुरादखाँ की पदवी पाई । प्रीरंग-जेव के राज्य के खंत तक वर्ष्झींगिरी के मुत्सिद्यों से मेल न होने के कारण सात सदी ४०० सवार के मंसव नक पहुँचा था। श्रानियमित रूप में केवल रूपा के कारण श्रहमदाबाद के नगरों नया परगनीं की बाकेजानिगारी नथा घटना लेखन के कार्य हुझ कोगों के स्थान पर तथा उक्त प्रांत के खंतर्गत कीहर: खीर धानर:

की कीजदारी के साप करना रहा। इसके पनंतर जन नडा एरणाह बादशाह हुचा तन समिप शाहजावशी के जमा से डिक्साव की बढ़ाई तक, जब यह पोरसजेन के दराहर से लाइनार का सेना का बाकियानिगर निया था. यह पार्ट्स सेना करने के कारणा पूरा रवस्त्र रखना था पर उन समय पराकी पहनी सामावन सा धी जिससे एतमार था ने जिल्ककार रम के दारा, जा इस पहनी के बदलने के बृत्त की नी जानना था, आपना कराई कि मुस्मद सुराद का काम बरश क वर्ष्सी से सान रखना के लाह अहमदी-बाद शान से नियत है, जो सैनिक पैदा करने जाना देश है, इस पर बह नाकरी न हटाकर दरनार नुला लिया गया।

यद्यीप खानखाना ने इसका पता पाते हा इस ध निद्यीपना, जा बास्तव में इसके शबुजा ने उठा रता था, पाइलाउकी सममा-कर उक्त पदों की बढ़ाली का फर्नान सेजबा दिया पर यह अपने दाय के सब कार्यों की मुस्मिद्यों की गीप कर २ रे वर्ष में द्रवार चला त्राया। सेवा में उपस्थित होने पर इपे स्निल अत तथा जड़ाऊ सिरपेच मिला श्रीर मंमव वढ़ कर डेढ़ हजारी १००० सवार का हो गया। दूसरी प्रार्थना पर दो हजारी १४०० सवार का संसव हो गया छौर दाग का कार्य इसे मिला। ३ रे वर्प जब बादशाह कामबख्श की लड़ाई से निपटकर हेदरावाद से हिंदुस्तान चला तव इसका मंसव तीन हजारी २००० सवार का हो गया च्योर इंका पाकर यह वीजापुर सूवेदार नियत हुमा। परंतु जुल्फिकारला वहादुर नसरतजंग के सहायता करने पर भी वेसामानी के कारण यह अपने पद पर न जा सका तव औरंगा-वाद की सूबेदारी का नायब होकर, जो उक्त वहादुर को व्यक्तिगत

ह्म में मिला था, उस प्रांत को चला गया। उसी वर्ष यह वहाँ से हटाया गया । ४ थे वर्ष सन् ११२२ हि० में वह मर गया। साहस तथा काम करने में यह एक था। छातिम काल में जब छोरंगजेव षादशाह को सेना इकड़ी करने की इच्छा हुई तब प्रांतों के शासकों को फर्मान भेजा गया कि चेकार श्रच्छे चंशवालों को नोकरी की स्त्राशा देकर दरवार भेजें । मुहम्मद मुराद खाँ उस समय कीट्रा तथा कासरा का फौजदार था श्रीर यह सूचना पाकर उसने प्रार्थना की कि जब हजरत खबं काफिरों को दमन करने थायें तब इन बंदों को दीवार का साया लेना तथा श्राराम से र्वेठना गवारा गहीं है। जितनी खाज्ञा हो उतने खच्छे खादमियां को लेकर यह दास दरवार में उपस्थित हो। बादशाह ने दत्तर में प्रशंसा करते हुए इसे सेना सहित श्राने को लिखा। श्रहमदाबाद के सुबेदार शुजाश्रत खाँ मुहम्मद बेग के नाम भर्त्सना का पत्र गया, जिसने पहिले ही योग्य पुरुपों का श्रभाव होना लिख भेजा था श्रीर उसमें मुहम्मद मुराद खाँ के पत्र का ह्याला भी दिया गया था। शुजाखत खाँ ने इस फर्मान के पाते ही नगरवासियों से कहला दिया कि कोई मुहन्मद मुराद फी का साथ न दे। इसने यह हालन देखकर लाचार हो उन आदमी से, जो पहिले शुजाआत खा के घर का थर्का या और एक दिन से अप्रसन्न हो उसके वहाँ का काम छोड दिया था, निलकर उसे उसके लाए हुयों सैनिकों का अधिनायक दनाने का बचन देकर कुछ छादमी इक्ट्रे किए नथा दरबार चला। बाई। पड़ाव में पहुंचने पर हुर्ग पर्नाला के घेरे में एक मोर्चे का अध्यन हुआ।

एक दिन इसका एक पुत्र मोर्च से सेर के लिए निकला पीर हाथ में तीर कमान लेकर जंगल में चरने हुए गायों भेचों के पीछे जाने लगा। ये पशु दुर्ग के थे प्पोर्गानध्यन मार्ग से पहाड़ के ऊपर चले छाए थे। उसने यह नात अपने पिता से कही और इक्त खाँ ने प्रपने साथियों को लेकर पहाड़ के मध्य में मोर्ची स्थापित किया । इसके अनंतर इसने तादशाह के पास प्रार्थनापत्र भेजकर सहायता माँगी । बाद्साह ने रूहला खाँ नथा नरवियन म्बाँ को सहायता के लिए छाड़ा दी पर उन दोनों ने जानवृक्तकर श्रालम्य किया श्रीर इसके पास संदेश भेजा कि हमलीग कभी तुम्हारी सहायता न करेंगे इससे छन्छा है कि फिर प्रार्थनापत्र दों कि स्थान ठहरने योग्य नहीं है, गलनी से यहां पहुंच गया हूँ। जब यह म्यर्जी पेश की गई तब बादशाह ने कहा कि यह कैसी भृठी चाल है, अपने मीर्चे में चला आवे। परंतु बादशाह की हरकारों से पूरा विवरण ज्ञात हो गया। दृसरे दिन जब उक्त खाँ नियम विकत्न श्रकेले मुजरा को गया तत्र वादशाह ने पछा कि तुम्हारे साथी क्यों नहीं श्राए। इसने उत्तर दिया कि कल के दिन को मठी चाल के कारण ही थक जाने से नहीं छा सके।

यह किसी बात को सममान में अच्छी योग्यता रखता था। कहते हैं कि हैदराबाद में रहते समय एक दिन अबुल्हसन की मजिलस में, जब बहा के सभी विद्वान इक्हे थे, आंरंगजेब के गुणों की चर्चा होने लगी। बात यहाँ तक पहुँची कि जब तर्राबयत खाँ राजदृत के मोजा खींचने से बादशाह तथा ईरान के शाह के बीच बैमनस्य हो गया तब आज्ञा हुई कि उक्त शाह के भेजे हुए घोड़ों को काटकर फकीरों में बाँट दो। पहेंजगारी के ये सब दावे ऐसे काम को किस प्रकार सिवा आहंता की दासता के र्छोर कुछ सिद्ध कर सकेंगे। चाहिए था कि विद्वानों या भले लोगों में बाँट देते। उक्त खाँ ने कहा कि इस कार्य में ईरान के शाह का किसी प्रकार का हाथ नहीं था। चास्तव में वात यह थी कि उक्त घोडों को आख्तावेगी ने जिस समय बादशाह क़रान पढ़ रहे थे सामने लाकर निरीक्तण को कहा । वादशाह ने चाहा कि बचे हुए पाठ को दूसरे दिन के लिए छोड़कर निरीचण को जाय। इसी समय सुलेमान के हाल का कुरान का व्यायन पढ़ा गया, जिसमें भेंट के घोड़ों का निरीच्ए करने के कारए सुत्रत की निमाज या फर्ज की निमाज का समय बीत गया और इस पर उसने उन घोड़ों को हलाल कर डाला था। इसपर श्राँखों में श्रांस भरकर श्रपने चंचल म्यभाय को दंह देने के लिए वही श्रमल में लाए। उन सब ने कहा कि ऐसी सुरत में ईरान के सदीरों के घर पर घोड़ों के भेजने का क्या कारण था। इसने कहा कि यह मुठी गप फैत गई है। वास्तव में शाहजहानावाद नया वसा हुन्ना है श्रीर ऐसा कोई मुहला नहीं था जहाँ ईरान के एक न एक सदीर का मकान न हो नया वह मुहला उस सदीर के नाम पर प्रसिद्ध हो गया था। फर्कारों में चांडने के लिए एक स्थान पर हलाल करना कठिन था इसलिए आजा हुई कि हर मुदल्ले में एक दो घोरे जबह कर बाँटे जाय । यह कथोपकथन बाकियात्रानिगार ने बादशाह के पास लिम भेजा, जिससे उक्त खाँ की बड़ी प्रशंका हुई।

फरते हैं कि जिस समय इहादीम को जैक गुजरात का स्वेदार नियुक्त होकर वहां पहुंचा और शादजादा वेदारवरन

द्रवार बुलाया गया उस समय मुहम्मद मुराद स्यां, जो कीद्रः तथा थासरः का फीजदार था, राजि में शाहजादे से सिलजन पाकर छपने कास पर गया । गृह त्याने पर नथा इबाहीस स्वॉ के बुलाने पर यह उनके यहाँ गया। उसने शादजादे का हाल पृछ कर छोरंगजेव की मृत्यु का समानार मनाया, जो उसे मिल चुका था, खोर कहा कि इसी समय जाकर शाहजारे की सृचित कर श्राओं । उक्त खां त्यार्था सत को द्रयार पहुँचा । स्वाजासरा ने करबट बदलते समय कहा कि मुहम्मद मुराद खां उपिथन है। शाहजादा ने पृछा कि इनायनी कपड़े पिहरे है या बदल कर श्राया है। ख्वाजासरा ने कहा कि श्वेत बस्र पहिरे हुए है। शाहजादे ने उसे बुलाकर हाल पूछने के बाद शोक प्रकट किया। खाँ ने भी शोक दिखलाते हुए राजगही के लिए बधाई दी। शाहजादे ने कहा कि छुछ लोग आलमगीर वादशाह की कट्र नहीं जानते। क्या हुआ कि जमाना हमारे काम आया। अब देखेगा कि कैसे दीवाने से काम पड़ता है।

मुहम्मद मुराद को बहुत से वेटा बेटी थे। बड़ा पुत्र जवाद श्राली खाँ नस्ख तथा सुल्स लिपियाँ बहुत श्राच्छी लिखता था। बार्द्धक्य में आँखों के निबेल होने से एकांत में श्रोरंगावाद में रहने लगा। बड़ी पुत्री श्रामानत खाँ मीर हुसेन के पुत्र मीर हसन को व्याही थी। श्रान्य पुत्रों के वंशज गुजरात तथा औरंगावाद में हैं।

## मुहम्मद मुराद खाँ

यह अकंबर के एक तीन हजारों मंसवदार अमीर वेग का पुत्र था। ६ नें वर्ष में यह आसफ खाँ अब्दुल् मर्जाद के साथ गढ़ा कंटक प्रांत विजय करने गया। १२ वें वर्ष में मालवा में जागीर पाकर यह शहाबुद्दीन श्रहमद खाँ के साथ इत्राहीम हुसेन मिर्जा तथा मुह्म्मद् हुसेन मिर्जा के उपद्रव को शांत करने के लिए विदा हुआ। इसके अनंतर जब मिर्जाओं के होश हवास वादशाही सेना को देखकर उड़ गए तथा वे गुजरात की श्रोर भाग गए और जब सब सदीर अपनी अपनी जागीरों पर रुक गए तब एक खाँ भी उन्जैन में ठहर गया, जो उसकी जागीर में था। १३ वें वर्ष में जब भिर्ज़े फिर खानदेश की श्रोर से मालवा श्रांत में चले खाए और उड़्ज़ैन के पास उपद्रव खारंभ किया तब मुराद लों मालवा के दीवान मीर खजीजुला के साथ उपद्रवियों के विद्रोह के छारंभ होने के दो दिन पहिले ही से सूचना पाकर उर्जन दुर्ग के बनाने तथा हुड़ फरने में धेर्य से लग गए। यह समाचार बादशाह तक पहुँचा और एक सेना छुलीज वों की सदीरी में भेजी गई। मिर्जे विजयी सेना के इस द्वद्वे की देखकर मांहुकी श्रोर भाग गए। इक्त खाँ ने नदीरों के साथ पीटा किया और मिर्जे नमेदा नदी के पार चले गए। १७ वें वर्ष में जब मिजों का उपद्रव गुजरात में हुष्या फ्रीर मालवा के जागी-रहारी के खातानुसार मिर्जा छजीज कीका जानबाजम के पास पहुँचे तब युद्ध के दिन मुराद खाँ सेना के वाएँ भाग में नियत था। इसके अनंतर जब शत्रु-सेना ने शबल होकर सेना के दोनों भागों को अस्तव्यस्त कर दिया तब यह एक और होकर तमाशा देखता रहा। इसके बाद आला मिलने पर कुनुनुहीन मुहम्मद खाँ अत्रगा के साथ यह मुजफ्कर का पीछा करने गया। उसके उपरांत मुनइम खाँ खानखानों ने इसको फतेहाबाद तथा बगलाना भेजा कि उस जिले में शांति स्थापित करे। जब खानखानों की मृत्यु हो गई और दाऊद आदि उपद्रवियों ने बहां अशांति मचाई तब मुराद खोर दाऊद आदि उपद्रवियों ने बहां अशांति मचाई तब मुराद खाँ जलेसर नगर से स्वेच्छा से टांडा चला आया। २४ वें वर्ष सन् ६८५ हि० में उसी जिले में मर गया।

### मुहम्मद यार खाँ

ंयह मिर्जा बह्मन यार एतकाद खाँका पुत्र था। उस विता को ऐसा पुत्र, स्यात् । बेपरवाही तथा दुष्क्रपा में उससे बड़ गया था। सांसारिक लोगों से इन्छ भी समानता नहीं रखता था। इसने कितना भी दुनिया को पीठ तथा पैर दिखलाया पर इच्छा का हाथ बढ़ाता गया। इसने जितना ही दींलत की छाती की . स्त्रोर हाथ बढ़ाया पर हाथ पीटते हुए मुख चीखट ही पर रह गया। यद्यपि पिता के जीवन-काल में इसने केवल खेल कर में जीवन व्यतीत किया था पर होशियारी, कायरे की जानकारी तथा उनकी मर्याया रलने में उससे बढ़कर था। नीकरी करने की कम इच्छा रखता था। श्रीरंगजेय के राज्य के १२ वें वर्ष के श्रारंभ में, जब इसका पिता जीवित था, इसे चार सदी का नया मंसव मिला श्रीर इसके चाचा मिर्जा फर्रुखफाल की प्रत्री से इसका निकार हुआ, जो यमीनुरीला आसफजार का छौटा पुत्र था श्रीर सटाई तथा ऊँचाई के कारण एकांतवास करता था। मजलिस के दिन बादशाही द्रवार में उपस्थित होने पर बादशाही पुरस्कार पाकर सन्मानित हुआ। २१ वें वर्ष में यह वादशाही सुनारखाने का दारोगा हुआ । बाद की इसके साथ कोरखाने का भी दारोगा नियत हो गया। क्रमशः भीरतुजुक होने हुए छाने मुर्फरर नियत हुआ। इसके अनंतर वह गुमुलवाने का दारोगा बनाया गया । परंतु अपने आराम की धुन में यह महीने हो

श्राया। दिल्ली पहुँचने पर स्वतंत्रता तथा संतोप के साथ दिन व्यतीत करने लगा। छुछ महीने इस प्रकार वेकारी में नहीं वीते थे कि भाग्य ने सहायता की । ४० वें वर्ष सन् १००८ हि० में द्रवार से इसे श्राकिल काँ खवाफी के स्थान पर दिल्ली की स्वेदारी का फर्मान श्राया, जिससे इसकी इच्छा पूरी हुई। साथ ही पाँच सदी ४०० सवार का मंसव बढ़ने पर इसका मंसव तीन हजारी २०० सवार का हो गया। ४६ वें वर्ष में इसका मंसव साढ़े तीन हजारी ३००० सवार का हो गया, इसे ढंका मिला तथा उक्त सूचेदारी के साथ मुरादाबाद की फीजदारी भी मिली, जो उपपदस्य सर्दारों के सिवा दूसरों को नहीं मिलती। श्रीरंगजेव की मृत्यु पर जब बहादुरशाह पेशावर से चलकर दिल्ली से तीन पड़ाव पर पहुँचा तव मुनइम खाँ को, जिसे उस समय तक खानजमाँ की पद्वी मिली थी, इक्त याँ को समसाने के लिए आगे भेजा। महम्मद् यार खाँ ने अधीनता तथा सेवा की दृष्टि से श्रपने पुत्र हसन बार खाँ को हुर्ग की ताली तथा साम्राज्य की गषाई की भेंट सहित खानजमां के साथ भेज दिया। तीस लाख रपया नक्द खोर छम्सीलाव रूपए का चौदी का सामान भी दिया, जिसे श्रावरवक समक्त कर लेना पड़ा। परंतु यह स्वयं पागलपन की योगारी के बहाने दुर्ग ही में रह नत्रा। बहादुरशाह की राजगरी के वाद आनमुदौला श्रमद न्यां के दिली में रहने फा निरुचय होने पर भी दुर्ग का प्रबंध तथा रज्ञा का भार उक्त न्याँ ही के हाथ में प्रहाल रहा। जब जहाँदारशाह का राज्य हुआ स्रोर लाहीर से यह दिली की खोर चला तब वह स्मगगवाद नक स्वागत को आफर उसी दिन सीमदत्त में आमफुटीला की **देखा** 

## मुहम्मद सालिह तरखान

यह मिर्जा ईसा तरखान का द्वितीय पुत्र था। २४ नें वर्ष शाहजहानी में इसका पिता सोरठ की फोजदारी से दरवार बुलाया गया श्रोर उक्त सरकार का प्रबंध इसे प्रतिनिधि रूप में मिला। जब इसी वर्ष इसका पिता मर गया तब इसका मंसव पांच सदी बढ़ने से दो हजारी १४०० सवार का हो गया। ३१ वें वर्ष में मिर्जा श्रयुल्मश्राली के स्थान पर यह सिविस्तान का फीजदार नियत हुश्रा श्रोर पांच सी सवार बढ़ने से इसका मंसव दो हजारी २००० सवार का हो गया।

श्रात्युद्ध में देवयोग से दारशिकोह श्रालमगीरी सेना के पीछा करने पर जब कहीं नहीं ठहर सका तब ठहा जाने के विचार से वह सिविस्तान की श्रोर चला श्रोर श्रालमगीरी तोपखाने का दारोगा सक शिकन खाँ भी, जो उसका पीछा करने पर नियत था, पीछे पीछे पहुँचा। इसी समय मुहम्मद सालिह का पुत्र उक्त खाँ को मिला कि दाराशिकोह हुर्ग से पाँच कोस पर पहुँच गया है इसलिए चाहिए कि शीघ श्राकर उसके कोप की नायों को रोके। उक्त खाँ ने श्रपने दामाद मुहम्मद मासूम को मसेन्य श्रागे भेजा कि दाराशिकोह की नायों से श्रागे बढ़कर नदी के किनारे मोर्चा चाँचे। स्वयं रातों रात चलकर दाराशिकोह की सेना के पास से श्रागे दो कोस बढ़कर शत्रुनायों की प्रतीज़ा करने लगा। यह भी इच्छा थी कि नदी उत्तर कर शत्रु को दमन

करें । जब शब्र की नावें पासे पाकर उक्तरां की नावों के पहेंचरे में बाधक हुई। तब इसने म्हरमट सा लड़ की संदेश भेजा कि उस स्रोर नावें भेजे पीर स्वयं पाकर रोक्त की शर्व दीक करे। दाराशिकोह के घायभाई का पत्र मुहस्मद्र सालिह के तर में शा पर कुछ भी उपसे सेवा न हो सकी पत्यत उसकी दिवैपिता का विचार कर उक्त सां को संदेश भेजा कि इस किनारे पानी कमर तक है इसलिए उस नद से पार करे। सफ शिकन सां ने यह ठीक समभ कर भी जानध्यकनात्रश नदी पार नहीं किया। इसरे दिन उस पोर धन उड़ने से प्रकट हुआ कि दाराशिकोट ने क्रन कर दिया और शब्र नावों को उसी और से गए। इस कारण कि ऐसा विजय का खबसर मुहस्मद्र सालिह् की चाल से हाथ से निकल गया, यह गंगव तथा पदवी छिन जाने से दंदित हुआ। ष्पालमगीरी २ रे वर्ष में फिर डेढ़ हज़ारी १००० सवार का मंसव वहाल हुआ और बहादुर खाँ के साथ बहादुर बछुगे।ता को दंड देने पर नियत हुआ, जिसने वैसवादे में उपद्रव मचा रखा था । इसके घ्यनंतर द्विए। की चढ़ाई पर नियत होकर भिजीराजा जयसिंह के साथ शिवाजी भीमला के दुर्गी की लैने तथा उसके राज्य में लुटमार करने में इसने घन्छा काम किया। इसकी मृत्यु की तारीख नहीं माल्म हुई। इसका पुत्र मिर्जा वहरोज शाहजहाँ के समय पाँच सदी मंसबदार था।

## मुहम्मद सुल्तान भिर्जा

यह मिर्जा चैस का पुत्र था, जो वायकरा के पुत्र मंसूर के पुत्र बायकरा का पुत्र था। सुलतान हुसेन मिर्जा वायकरा के राज्यकाल में, जो इसका मातामह था, यह विश्वासपात्र तथा सम्मानित व्यक्ति था। उक्त सुलतान की मृत्यु पर जब खुरासान में बड़ी छशांति मच गई तब वह बाबर बादशाह की सेवा में पहुँच कर उसका कृपापात्र हुत्र्या स्त्रीर इमी प्रकार हुमायूँ वादशाह के समय तक रहा । इतने पर भी इसमें उपत्रव करने के चिह्न कई वार प्रगट होने पर हुमायूँ ने मुरोब्यत से बदला लेने की शक्ति रत्वते हुए भी इसे जना फर दिया। इसके दो पुत्र थे-ज्लुग मिर्जा स्रोर शाह मिर्जा। इन दोनों ने भी हुमायूँ के विरुद्ध कई बार विद्रोह किया पर वे कृपापात्र वने रहे वहाँ तक कि उनुग मिर्जा इजारा की चढ़ाई में मारा गया और शाह मिर्जा अपनी मृत्यु से मर गया । उनुत निर्का को दो लड़के थे-सिकंदर श्रीर महमृद मुलतान । हुमार्यू ने प्रथम को उनुग मिर्जा और द्विनीय को शाह मिर्जा की पदवी दी। जब श्रकबर का समय श्राया तब सुहम्मद मुलनान भिर्जा पर पीत्रों नथा कुटुंदियों के साथ विरोप कृपा हुई । अवस्था के आधिक्य के कारण सेवा इसे चुना कर दी गई प्रीर संभन मरकार में ब्याजनपुरा पर्गना इमे ब्यव के लिए मिला । यहीं बुड़ोवी में इसे कई पुत्र हुए-इत्राहीन हुसेन मिर्जी र्शार श्राफिल हुमेन मिर्जा । बादशाह ने इन सब पर भी छपा की

को रवाना हुआ, जिसने अहमदावाद पर अधिकार कर लिया था। मिर्जाओं के मुकदम ने इसे गनीमत समभा। उस युद्ध में इन लोगों ने अच्छा कार्य दिखलाया इस लिए चंगेज खाँ ने भड़ोच मिर्जाओं को जागीर में दे दिया। परंतु ये स्वभावतः उपद्रवी थे इस कारण वहाँ पहुँचते ही इतना उपद्रव तथा अत्याचार किया कि अंत में निरुपाय होकर चंगेज खाँ ने भड़ोच सेना

जम गया था। वह उस समय एतमाद खाँ गुजराती स लट्न

भेजी। यद्यपि उन सब ने सैनिकों को परास्त कर दिया पर चंगेज खाँ का सामना करने में अपने को अशक्त देखकर खानदेश की श्रोर चले गए श्रोर वहाँ से पुनः मालवा जाकर उपद्रव मचाने लगे। अशरफ खाँ श्रोर सादिक खाँ श्रादि सदीर गण ने, जो रणअंभीर विजय करने पर नियत हुए थे, श्राज्ञानुसार १३ वें वर्ष में इनका पीछा किया। मिर्जे भागकर नर्भदा के उस पार चले गए। इसके बहुत से साथी नष्ट हो गए। जब इन्हें ज्ञात हुआ कि चंगेज खाँ मज्जार खाँ हुआी के चिद्रोह में मारा गया खाँर गुज-रात में काई स्थायी श्रध्यन्त नहीं रह गया है तब ये फिर उस प्रांत में गए खाँर चांपानेर, भड़ोच तथा सूरत पर विना युद्ध और कुछ युद्ध कर श्राधिकृत हो गए।

जय छहमदाबाद बादशाही साम्राज्य में मिल गया छौर प्रकाश फैलानेवाला अकबरी मंडा उस प्रांत में पहुंचा तब मिर्जाछों के दल में फूट पड़ गई। इनाहीम हुसेन मड़ोच से निकल कर बादशाही पड़ाब से खाठ कोस पर खाकर ठहरा। इसके एक दिन पहिले बादशाही सदीरगण मुहन्मद हुसेन मिर्जा को दमन करने के लिए सूरत की छोर भेजे जा चुके थे इसलिए यह समाचार पाते ही खबवर ने शहबात कों को सदीगें को लीटाने को भेजकर क्यां खाकमण किया। जब महीदी नदी के किनारे, जो सरनाल के पास है, पहुँचा तब केवल चालीस सवार इसके साथ में थे, जिनमें यहुनों के पास कवच न थे। इननी देर रकना पड़ा कि खाम कवच लोगों में बॉट गए। इसी बीच छुछ सदीर भी लीट खाए, जो सब मिलाकर दो सी छुए। सरनाल करने में थोर खुछ हुआ। इनाहीस हुनेन परान्त होकर खागरे की छोर भागा छीर

उसकी स्त्री गुलरुख वेगप, जो कामराँ की पुत्री थी, श्रपने पुत्र मुजफ्फर हुसेन के साथ सूरत होती दिच्ण चली गई। उसी वर्ष श्रकवर ने सूरत विजय करने का विचार कर मिर्जा श्रजीज कोका को श्रह्मदाबाद में छोड़ा श्रोर कुतुबुदीन खाँ श्रादि सर्दारों को मालवा से बुलाकर सहायता पर नियत किया। मुहम्मद हुसेन मिर्जा और शाह मिर्जा पत्तन के पास थे और इन्होंने शेर वाँ फोलादी से मिल कर उस कस्वे को घेर लिया, मिर्जा कोका युद्ध के लिए रवानः हुआ और युद्ध भी घोर हुआ। विद्रोहियों के कार्यों का फल असफलता ही है इसलिए मिर्जे प्रायः विजयी होते होते परास्त हो गए । मुहम्मद हुसेन मिर्जा दिज्ञण भागा स्त्रीर इत्रा-हीम हुसेन मिर्जा मसऊद हुसेन मिर्जा के साथ, जिसे नागीर में विद्रोह करने के कारण दंड दिया जा चुका था, पंजाब की स्रोर चला । उस समय वहाँ का प्रांताध्यत्त हुसेन कुलीखाँ नगर कोट घेरे हुए था इसलिए राजा से संधि कर वह शीव उनका पीछा करने श्राया। मसऊद हुसेन मिर्जा युद्ध में केद होगया श्रोर इत्राहीम हुसेन मुलतान की खोर जाकर विल्चियों के हाथ घायल होकर पकड़ा गया। मुलतान के सूचेदार सईद खाँ चगत्ता ने यह सुन कर इसे श्रपनी केंद्र में ले लिया। इसी घग्व से इसकी मृत्यु हो गई। मुहम्मद हुसेन मिर्जा वादशाह के गुजरात से आगरा लोटने पर द्चिए के दोलतावाद से गुजरात आया और यहाँ के कुछ महालों पर फिर से श्रधिकृत हो गया। खंभात के पास कुतुबुद्दीन खाँ के पुत्र नोरंग खाँ आदि बादशाही सदीरों से परास्त होकर इिस्तया-मल्मुल्क तथा शेर खाँ फीलादी के पुत्रों के पास पहुँचा, जो विद्रोही हो चुके थे। इन सवने मिलकर श्रहमदावाद में मिर्जा

श्रजीज कोका को घेर लिया। श्रकवर यह समाचार सुनते ही श्रागरे से धावा कर नो दिन में, जिनमें श्रधिकतर लोग शीघ्रगामी साँड़नियों पर सवार थे, ४ जमादिःडल् श्रव्यल सन् ६८१ हि॰ को श्रहमदावाद से तीन कोस पर एक सहस्र सवारों से कम के साथ पहुँच गया। मुह्म्मद हुसेन मिर्जा के साथ घोर युद्ध हुत्रा, जो इल्लियारुल्युल्क को नगर के घेरे पर छोड़कर स्वयं युद्ध के लिए सन्नद्ध हुव्या था। वादशाह ने स्वयं श्रगाल होकर सी सवारों के साथ खुब प्रयत्न किया। मुहम्मद हुसेन मिर्जी घायल होकर भागा पर उसके घोड़े का पेर कुहरे के कारण शृहड़ वृत्त से लगने से यह पृथ्वी पर आगिरा। वादशाही दो सैनिकों ने समय पर पहुँच कर इसे घोड़े पर सवार कराया खोर वादशाह के सामने लाए। हर एक इसके पुरस्कार के लोभ में इस सेवा का कर्ता श्रपन का यतलाता। श्राज्ञानुसार राजा वीरयल ने मिर्जी से पृह्या कि किसने उसे पकड़ा था। उत्तर दिया कि मुक्ते बादशाह के निमक ने पुकड़ा है। सत्य ही, ये क्या शक्ति रखते हैं। इसके श्चनंतर लुट के लिए लोग श्रस्त व्यस्त हो गए। प्रतापी बादशाह के पास कुछ ही मनुष्य वच गए थे कि इस्तियारुत्मुल्क पाँच सहस्र सैनिकों के साथ होते भी मिर्जा के केद होने का समाचार मुनकर भाग खड़ा हुआ। लोगों का ध्यान था कि युद्ध होगा इस लिए बढ़ा उपद्रव मचा था। भय से नफारचों लोग प्रवड़ा कर रूमी युद्ध का कमी आनंद का नगाड़ा बजाते थे । परंतु शब्रु ऐसा घवराते हुए भागे कि बादशादी सेना के बहादुरों ने पीछा फर उन्हीं के तरकश से तीर निकालकर बहुतों को मार डाला। एंखियारल् मुल्क ष्रपनी सेना से ष्रतग होदर शृहद की टही में

जा निकला। इसने चाहा कि घोड़े को कुदावे पर भूमि पर गिर पड़ा। तुर्कमान सुहराब इसका सिर काट कर ले आया, जो उसका भीछा कर रहा था। इसी गड़वड़ी में मुहम्मद हुसेन मिर्जा को उसके रक्तक रायसिंह ने मार डाला। शाह मिर्जा युद्ध के आरंभ ही में भाग गया था।

इसके अनंतर २२ वें वर्ष में मुजफ्फर हुसेन मिर्जा ने, जिसे उसकी माँ दिच्छा लिवा गई थी, विद्रोहियों के एक झुंड के प्रयत्न से गुजरात पहुँच कर विद्रोह का भंडा खड़ा कर दिया। राजा टोडरमल इसके पहिले ही उस प्रांत के प्रवंध को ठीक करने के लिए वजीर खाँ की सहायता को आ चुके थे इससे उक्त खाँ के साथ उस पर आक्रमण कर उसे कड़ी पराजय दिया। मिर्जा जुनागढ़ की स्रोर भागा। जब राजा द्रवार को रवान: हुआ तब मिर्जा ने श्रहमदावाद को आकर फिर घेर लिया और उसके श्रादमियों को मिलाकर नगर में घुसने का प्रवंध करने लगा। इसी समय एकाएक मेह अली कोलावी गोली लगने से मर गया, जिसने इस श्रत्पवयस्क मिर्जा को उपद्रव की जड़ बनाकर यह विद्रोह कर रखा था। मिर्जा यह हाल देखकर ठीक विजय के समय श्रपना स्थान छोड़कर नद्रवार की श्रोर भागा। जब यह खानदेश पहुँचा तब वहाँ के शासक राजा ऋली खाँ ने इसे कैंद कर लिया घोर अकवर के पास भेज दिया। यह कुछ दिन कैंद में रहा। जब मिर्जा की हालत से लज्जा और सुव्यवहार हुआ तब इस पर कृपा हुई । ३८ वें वर्ष में अकबर ने अपनी वड़ी पुत्री खानम सुलतान का मिर्जा से निकाह कर दिया श्रोर ..तोज सरकार उसे जागीर में दिया । जव उपद्रव तथा विद्रोह के

इसके पेतृक विचारों की सूचना मिली तव यह जागीर पर से बुलाया जाकर केंद्र कर दिया गया। ४४ वें वर्ष सन् १००५ हि० में आसीरगड़ के घेरे में मिजी को सेना के साथ ललंग दुर्ग लेने में सहायतार्थ भेजा। मिर्जा पहिले की श्रसफलताश्रों का लाभ न उठाकर उपद्रवी तथा घमंडी प्रकृति से ख्वाजगी फतहुला से लड़ गया और एक दिन अवसर पाकर गुजरात को चल दिया। इसके साथवाले इससे श्रलग हो गए। इस वेकार ने सुरत तथा वगलाना के बीच विरक्ति का वस्त्र पहिरा। उसी घवड़ाहट के समय ख्वाजा वैसी ने, जो पीछा कर रहा था, पहुँचकर तथा कैद कर दुरवार में ले श्राया । वादशाह ने इसको ज्ञाकर शिज्ञा के के कारागार में रखा। ४६ वें वर्ष में इसे पुनः केंद्र से निकाल कर इस पर कृपा की । इसके अनंतर यह अपनी मृत्यु से गरा । मिर्जा की वहिन नृरुत्रिसा वेगम शाहजादा मुलनान सलीम से स्याही थी। कहते हैं कि गुलरुख देगम, जो जहाँगीर की सास थी, छजमेर में सन् १०२३ हि० में वीमार हुई। जहाँगीर बादशाह देखने के लिए इसके घर पर गए । बेगम ने खिलबत भेंट किया । यादशाह ने तीरः की रज्ञा में सम्राट् होने का ख्याल न कर उसे न्वीकार किया श्रीर इसे पहिर लिया।

## मुहम्मद हाशिम मिर्जा

यह दो नाते से खलीफा सुलतान का पौत्र तथा तीन नाते से शाह अव्वास प्रथम का नाती लगता था। वहादुरशाह के ४ थे वर्प में यह गरीवी के कारण सूरत वंदर स्राया। वहादुरशाह बड़ा दयालु था और यह समचार पाकर गुण्याहकता से तथा कृपा करके तीन सहस्र रुपया वेतन तथा मेहमानदार नियत करके उसकी प्रतिष्ठा वढ़ाई । गुजरात के प्रांताध्यच फीरोजजंग के नाम फर्मान गया कि जब वह अहमदाबाद पहुँचे तब पहिले के गुजरात के स्वेदार मुहम्मद अमीन खाँ की चाल पर, जिसने खलीफा सुलतान के भाई किवामुदीन की ईरान से मुहताज आने पर श्राज्ञानुसार किया था, उसकी सव त्रावश्यकताएँ पूरी कर द्रवार भेज दे। खाँ फीरोजजंग ने अपने छोटे पुत्र को स्वागत के लिए भेजा और श्राने पर स्वयं कुछ कद्म श्रागे बढ्कर इससे मिला। पंद्रह सहस्र रुपया नगद, हाथा व घोड़ा इसे दिया। इसके श्रनंतर जब मिर्जा बादशाह के पड़ाव के पास पहुँचा तब कोका खाँ, जिसकी माँ वादशाह की मुसाहिव थी, इसकी मेहमानी करने पर नियत हुआ। सेवा में उपस्थित होने पर इसे अनेक प्रकार की भेंट मिली। गर्मी के कारण इसके मुँह पर थकावट माल्म हो रही थी, इसलिए आजा हुई कि इसे खसखाने में नेजा कर यख का पानी पिलावें।

इसी समय खानवानाँ की मृत्यु से मंत्री की नियुक्ति की वात-चीत चल रही थी। वादशाह का द्वितीय पुत्र मुहम्मद् श्रजी-मुख्यान का जिसका साम्राज्य के कार्यों में पूरा ऋघिकार था, हठ था कि जुल्फिकार खाँ मंत्री वनाया जाय और मृत खानखानाँ के पुत्रों को मीर बख्शी तथा दक्षिण का सूवेदार नियत किया जाय। जुल्फिकार चाँ का कथन था कि जबतक उसका पिता जीवित है तयतक मंत्रित्य पर उसीका स्वत्व है। उसका विचार था कि इस वहाने तीनों कार्य इसीके हाथ रहेंगे। इस वातचीत में बहुत समय बीत गया। एकांत स्थान में कई बार बादशाह के मुख से निकला कि इन वातों से में तंग छा गया, चाहता हूँ कि मंत्री पर पर ईरान के शाहजारे को नियत कर तन या खालसा के दीवानों में से किसी एक को उसका स्थायी नायव बना दूँ श्रीर नायव ही से काम लूँ। परंतु मिर्जा के श्राने के पहिले तथा बाद शाहजादों की छोर से बादशाह तक इसके बारे में बहुत सी वातें कहलाई गई थीं, विशेष कर इसके ऋहंकार तथा निरंकुराता की। मिर्जा शाहजादों के सामने भी सिर नहीं कुकाता था श्रीर इससे सभी सदीर जुब्ब रहते थे, यहाँ तक कि मिर्जी शाहनवाज र्या सफर्वा के संकेत पर, जो इससे बहुत द्वेप रत्वना था श्रीर इसकी छाती में इतनी ईर्ष्याप्ति जल रही थी, कि मेहमानदार से चादशाद को प्रार्थन।पत्र निखवाया कि शाहजादों को सवारी में नथा द्रवार में किस प्रकार खादाव करे छीर सर्दारों से कैसा वर्ताव करे। बादशाह के खाने के पहिले यदि वह दरवार में पहुँच लाय नो किस न्यान पर घेंडे । बादशाह ने उसी प्रार्थनापत्र तिख दिया कि शाहजादों की सवारी के समय घोड़े से उत्तर कर

श्रादाव करे श्रीर दरबार में सर्दारों की तरह करे। तीन हजारी तक, जो पहिले सलाम करते हैं, हाथ सिर पर लगावे। तीसरी बात पर पहुँचते ही बादशाह ने मिर्जा शाहनवाज खाँ की श्रोर घूमकर पूछा कि क्या लिखना चाहिए। उसने प्रार्थना की कि बादशाह के आने तक खानः जाद खाँ के घर में बैठे। दूसरे दिन वादशाह के आने के पहिले यह दुरवार पहुँच गया श्रीर सजावल ने शाहनवाज खाँ के कहने के अनुसार इसे उक्त खाँ के घर लिवा जाकर बैठा दिया। मकान के मालिक ने मिर्जा की इच्छा के अनुसार उससे तपाक के साथ व्यवहार नहीं किया। यद्यपि दूसरे दिन मिर्जा शाहनवाज खाँ ने इसके घर आकर चमा याचना की पर यह प्रार्थना पत्र तथा इस प्रकार आना हलकेपन का कारण वन मजलिसों में वातचीत का एक साधन वन गया। श्रंत में इसे पाँच हजारी ३००० सवार का मंसव तथा खलीफा स्रालतान की पदवी मिली, जिसके लिए इसने स्वयं पार्थना की थी। इसकी प्रकृति दुनियादारी की न थी। दरवार के सरदार गण इससे कितनी भी वेरुखी श्रीर कुव्यवहार करते थे पर इसके श्रहंकार पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अभी वेतन में इसे जागीर नहीं मिली थी कि बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। फिर किसी ने इसकी वात भी न पूछी। बहुत दिनों तक यह राजधानी में रहा श्रीर समय श्राने पर मर गया।

सुंतखबुल्लु वाव इतिहास के लेखक खवाकी खाँ, जो इस प्रंथ के लेखक से बहुत प्रेम रखता था और दैवयोग से खाँ कीरोज जंग ने खहमदाबाद में अपनी ओर से इसे शाहजारे का मेहमानदार नियत किया था तथा शाहजारे ने मार्ग में इसे अपनी दीवानी का कार्य सोंपा था, लिखता है कि मिर्जा का वंश आकाश-सा ऊँचा था श्रोर सिवा पूर्वजों की हड़ी वेंचने तथा वंश की पूजा करने के इसने श्रोर कुछ श्रभ्यास नहीं किया था। वंश की वातें इतनी डड़ाता कि मानों जमीनवालों से कोई संबंध न था श्रोर इससे श्रपरिचित था कि कहा गया है। शेर—

मोती के ऐव से बढ़कर वंश का घमंड है व मूर्खता है। नगीने की तरह दूसरे के नाम से कुछ दिन जी सकना है॥ जव यह श्रहमदाबाद से राजधानी दिल्ली पहुँचा तब साथियों ने, जो उन्नति की स्राशा से साथ हो गए थे, वहुत कह सुनकर इसे श्रातफ़दोला से मुलाकात करने को लिया गए। श्रासफ़दोला ने अपनी मसनद के पास दूसरी गद्दी इसके लिए विद्यवा रखी थी। यह वात इसे वहुत हुरी लगी श्रीर इसके वाद श्रामफुदोला ने बहुत उत्साह दिखलाया पर यह टस से मस न हुआ। प्रसन्न करने के लिए एक बार श्रासफुद्दौला के मुख से निकल पड़ा कि जिस दिन बादशाही सेवा में उपिथत होगा उसी पहले दिन सात हजारी मंसव दिलवाऊँगा, जो हिंदुस्तान के ऐश्वर्य की सीमा है । इस पर इसने एक बार ही खफा होकर कहा कि यहाँ हरएक पाजो सात हजारी हैं, हमारे लिए यह कोई प्रतिष्टा नहीं रखता। र्रेयरेच्छा कि इसी के बाद ईरान में उपद्रव हुआ और सफवी राज्य का जैन हो गया, जिससे इस वंश के बहुत से लोग हिंदु-न्तान की शरण में चले श्राए। जब यहाँ के साम्राज्य की भी शोभा कम दोगई और प्रदंघ विगड़ गया तब इन्ह भी पहिले की प्रतिष्टा नथा विश्वास नहीं रह गया, जिसका हुड़ भी गुमान न फरते थे। हर एक इधर उधर छिपकर रोजगार करने लगे।

श्राश्चर्य है कि कुछ लोग इस वंश को श्रपनी पुत्री देकर उसे खलीफा-सुलतानी प्रकट करते थे। इसी प्रकार वंगाल के एक हाकिम ने ऐसे ही एक श्रादमी से संबंध किया पर वाद में ज्ञात हुआ कि वह मूठा है। इसी प्रकार इनमें से कुछ दिन्नण श्राए श्रोर वंश के नाम पर सम्मान भी प्राप्त किया। इसके अनंतर जव वास्तविक मिर्जे इस वंश के पहुँचे तव माल्म हुआ कि वे उस वंश से कुछ भी संबंध नहीं रखते।

### मुहम्मद हुसेन ख्वाजगी

यह कासिम खाँ मीर वहर का छोटा भाई था। उसका वृत्तांत घ्रलग लिखा गया है। घ्रकवर के राज्य के ४ वें वर्ष में मुनइम वेग खातखानाँ के साथ कावुल से आकर सेवा में भर्ती हुन्रा तथा वादशाही कृपा से वड़ा सम्मान पाया । जब खानखानाँ का पुत्र मियाँ गनी खाँ और हैदर मुहम्मद खाँ श्राख्तः वेगी जिन दोनों को खानखानाँ कावुल में छोड़ श्राया था, श्रसफल हो गए तब बादशाह ने हेदर मुहम्मद खाँ श्राख्तः वेगी को लौट श्राने का श्राज्ञा पत्र भेजा श्रीर खानखानाँ के भवीजे श्रवुत् फतह को गनी खाँ की सहायता के लिए भेजा। यह भी उसके साथ काबुल में नियत हुआ। कुछ दिन वहाँ व्यतीत कर यह दरवार चला श्राया श्रोर करामीर की यात्रा में वादशाह के साथ गया। सचाई तथा छाँचित्व के विचार में साहसी था, इसलिए वादशाह के स्वभाव से इसका मेल खा गया र्थार श्रंत में एक इजारी मंसव ध्यार वकावल देन का पद इसे मिला। जहाँगीर के राज्य के ४ वें वर्ष में जब क़्रमीर की श्रध्यक्ता इसके भतीजे हाशिम खौं को मिली, जो डड़ीसा का शासक था, तब इसको हाशिन खाँ के पहुँचने तक इक शांत का शबंध करने को भेजा। ६ ठे वर्ष दरवार पहुँच कर यह सेवा में उपस्थित हुआ।

१. देशिय हुगल द्रवार मा० २ प्र० ५१-४।

#### ( ६०२ )

इसी वर्ष के श्रंत में सन् १०२० हि० में इसकी मृत्यु हुई। इसे पुत्र न थे। वादशाह ने जहाँगीर नामा में लिखा है कि वह कोसा था श्रोर इसकी डाढ़ी मृद्य पर एक वाल भी न थे। वोलते समय इसकी श्रावाज ख्वाजा सराश्रों तक पहुँचती थी।

# मुह्चि चली खाँ

यह बाबर बादशाह के साम्राज्य-स्तंभ मीर निजामुदीन श्रली खलीफा का पुत्र था, जो पुरानी सेवा, विश्वास की छाधिकता, बुद्धि की कुशायता, अनुभव, विशेष साहस तथा प्रख्युत्वन्नमति के कारण उस वादशाह के यहाँ ऊँचा पद रखता था। गुर्णे तथा विद्यात्रों में विशेषतः हकीमी में वहुत योग्य था । संसार के कुछ श्रवरवंभावी कार्यों के कारण यह हुमायूँ से शंका तथा भय रखते हुए उसके बादशाह होने में प्रसन्न न था। बाबर की मृत्यु के समय यह चाहता था कि हुमायूँ के श्रपने उत्तराधिकार के श्रनुसार राजगद्दी का स्वस्व रखते हुए भी बाबर के दामाद मेहदी ख्वाजा को जो बट्टा ट्टार था तथा इससे मुह्च्यत प्रकट करता था, गई। पर वैठावे । जब इसका वह निरचय लोगों को ज्ञात हुआ तब बचाजा ने भी शाही चाल पकड़ी । देवयोग से उन्हीं दिनों एक दिन भीर खलीफा मेहदी ख्वाजा के साथ खेमे में था । जब मीर बाहर श्राना नब न्वाजा, जो पागलपन से त्वाली न था, इससे श्रमावधान होकर कि वहां दूसरा भी उपास्थित है टाई। पर हाथ फेरने हुए कहा कि चर्दि ईश्वर ने चाहा तो नेरी त्याल निकलवाङ्गा । एकाएक उनकी दृष्टि स्वाजा निजासदीन बन्दों के पिता मुह्न्नद मुकीम हरवी पर पड़ी, जो इस समय वयूनात का दीवान था तथा विमे के कोने में गड़ा था। ज्याजा

का रंग उड़ गया श्रोर उसका कान उमेठते हुए कहा कि ऐ ताजीक<sup>9</sup>। मिसरा—

लाल जवान श्रोर हरा सिर वर्वाद कर देता है।

एसी समय मुहम्मद मुकीम ने यह वात मीर खलीफा से जा सुनाई छोर कहा कि स्वामिद्रोह का यही फल है तथा किसलिए चाहता है कि खान्दानी राज्य गेर को दे दे। मीर खलीफा ने इस अनुचित विचार से छलग होकर लोगों को ख्वाजा के घर पर जाने से मना कर दिया। इसके अनंतर इसने वाबर की मृत्यु पर हुमायूँ को राजगही पर विठा दिया।

मुह्टिब ऋली खाँ ने भी वाबर छोर हुमायूँ के समय में युद्धों में वहुत प्रयत्न किया था। इसकी स्त्री नाहीद वेगम थी। यह नाहीद वेगम कासिम कोका की पुत्री थी, जिसने म्वामिभिक्ति से छव्छुल्ला खाँ उजवक के युद्ध में जब वादशाह शत्रुक्षों के हाथ में पड़ गए तब छागे बढ़कर कहा कि वादशाह तो में हूँ पर इस नौकर ने कैसे वहाने से छपने को पकड़वा दिया है। शत्रुक्षों ने उसे छोड़ दिया। बादशाह उस घातक स्थान से छूटकर इसके परिवार वालों पर बराबर कृपा करते रहे। सन् ६०४ हि० में नाहीद वेगम छपनी माँ हाजी वेगम से मिलने के लिए ठट्टा गई, जो छमीर जुल्नून के पुत्र मिर्जा मुकीम की पुत्री थी छोर कासिम कोका की मृत्यु पर मिर्जा हसन के यहाँ पहुँची तथा उसके वाद जिसने ठट्टा के शासक मिर्जा ईसा तखान के साथ

वह मनुष्य जो द्यारव में पैदा हो तथा फारस में पलकर बड़ा हो द्यौर व्यापार द्यादि करे।

शादी की । देवयोग से वेगम के पहुँचने के पहिले मिर्जा मर गया श्रोर उसका पुत्र मुहम्मद् वाकी उस प्रांत का प्रबंधक हुआ। इसने नाहीर वेगम का स्वागत नहीं किया श्रोर हाजी वेगम के साथ भी बुरा सल्क करने लगा । हाजी चेगम ने कुछ उपद्रवियों के साथ महम्मद वाकी को पकड़ लेना चाहा पर उसने सूचना पाकर इसे केंद्र कर दिया, जहाँ यह मर गई। नाहीद वेगम वीरता तथा उपाय से उस प्रांत से निकलकर भकर पहुँची तथ वहाँ के शासक मुलतान महमृद से मेल की वातें कर कि यदि महिन्य श्रली खाँ इस श्रोर श्रावे तो में ठहा विजय कर दे दूँगा। वेगम ने समय के अनुसार उसे सचा सममकर हिंदुम्तान आने पर ध्यकवर से इसके लिए बहुत हठ किया । यादशाह ने १६ वें वर्ष में सन् ६७८ हि॰ में मुहिन्व श्रली खाँ को, जो एक मुद्दत से काम छोड़कर देठा हुआ था, मंडा व डंका देकर मुलतान श्रीर वहाँ के जागोरदार से पांच लाख तनका व्यय के लिए बेतन करा दिया। इसके दीहित्र मुजाहिद खीं को भी, जो साहसी युवक था, साथ कर दिया। मुलतान के प्रांताध्यच सहेद खाँ को ष्पादेश लिल भेजा कि इसकी सहायता करे। उक्त साँ मुल्तान पहुँचन पर मुलतान महमृद के वचन पर विश्वास कर सहायता की प्रतीज्ञा न कर छुछ सेना के साथ, जिसे एकत्र कर सका था, भवर पल दिया। जब यह पास पहुँचा तब मुलतान महमृद ने संदेश भेजा कि वह एक वान थी जो गुह से निकल गई थी पर में ऐसे कार्य में साथ नहीं दे सकता इसलिए या तो बह लीट जाय या जैसलमेर के मार्ग में इस शांत में ताय ।

मुद्दिन्वष्रकी त्याँ कीटने का ग्रुग नहीं रावता था इसलिए कुछ

साथियों के साथ, जो दो सो से श्रधिक नहीं थे, भक्कर विजय करने का विचार किया। सुलतान महमृद ने दस सहस्र सेना सजाकर दुर्ग मान्हीला की सीमा के आगे भेत्र दिया। खुदा की कुपा से इस छोटे झुंड ने उसे हरा दिया। पराजित उक्त दुर्ग में जा बैठे। घेरे के अनंतर वह दुर्ग टूटा और इस सेना का कुछ सामान ठीक हो गया। तब यह भकर गया। संयोग से शबुआं में फूट पड़ गई। सुलतान महमूद का खास खेल मुवारक खाँ, जो उसका प्रधान कार्यकर्ता था, डेंढ्र सहस्र सेना के साथ मुहिन्वअली खाँ के पास चला आया। प्रकट में इसका कारण यह था कि उस शांत के उपद्रवियों ने इसके पुत्र बेग श्रोगली का सुल्तान के एक पार्श्ववर्ती से मनामालिन्य करा दिया। उस मूर्ख ने बिना जाँच किए ही इसके वंश को दमन करने का निश्चय किया। इससे उसकी भित्रता नहीं थी इसलिए सम्मान की रज्ञा की आशंका से यह अलग हो गया। मुहिच्च अली खाँ ने उसके सामान आदि के लोभ में उसे अपन यहाँ रख लिया और दूसरी शक्ति बढ़ाकर भक्कर का घेरा करता रहा। यह तीन वर्ष तक चलता रहा। दुर्ग में अन्नकष्ट हो गया आर महामारी फेली। विचित्र संयोग था कि उसी श्रोर सुतन की वीमारी भी श्रा पहुँची। जो कोई सिरिस के वृत्त की छाल का काढ़ा पीता अच्छा हो जाता। वह सोने की तरह विकता था। श्रंत में सुलतान महमृद ने अकवर से प्रार्थना की कि दुर्ग शाहजादा मलीम को भेंट कर दूँगा पर मेरे तथा मुह्त्व्व अली खाँ के बीच वैमनस्य हो गया है इसलिए उससे हानि पहुँचने के भय से निश्चित नहीं हूँ। किमी दूसरे को नियन करें कि उसे सौंप कर दूरवार में उपस्थित

होऊँ। श्रकवर ने सुलतान की प्रार्थना पर इस प्रांत के शासन पर मीर गेस् वकावलवेगी को नियत किया श्रोर वह श्रमी वहाँ पहुँचा भी न था कि सुलतान वीमार होकर मर गया। कहते हैं कि मुह्ज्यिश्रली खाँ ने सुलतान महमृद की वीमारी का समाचार पाते ही पत्र लिखा कि योग्य हकीम साथ में है श्रोर यदि कहें तो द्वा करने को भेज दूँ। सुलतान ने उसी पत्र पर यह लिखा। शेर—

शत्रु के हकीमों से पीड़ा का छिपा रहना ही अच्छा है। नैय के कोपागार से कहीं दवा न हो जाय। जब मीर गेसृ इस सीमा पर पहुँचा तव मुजाहिद खाँ हुर्ग गंजाय के घेरे में दत्तचित्त था। इसकी माँ तथा मुहित्वस्रली खाँ की पुत्री सामेत्रा बेगम ने मिर्जा का खाना सुनकर कृद्ध हो युद्ध के लिए छुद्ध नार्वे भेज दीं जिससे इसे वहुत कट हुन्ना श्रीर नजदीक था कि मीर केंद्र हो जावे। य्याजा मुकीस हर्यी ने, जो अमीनी के काम से उस और गया था, मुहित्व यली स्वीं को इस श्रनुचित युद्ध से रोका । मीर गेस् मन् ६=१ हि० में हुर्ग में पहुंचा और वहों के आदमियों ने, जो प्रतीज्ञा ही में थे, दुर्नकी छंनी सौंप दी। मुहिटवझली खाँ तथा मुजाहिद खाँ लालच के मारे इस प्रांत से मन न हटा सके श्रीर विना श्राहा वहाँ ठहरूना भी फटिन था इसलिए मुलद्द की बातचीत करने लगे। छंत में मीर गेसू ने निश्चच किया कि सुजाहिद ग्वॉ ठट्टा की श्रोर जाय र्फीर मुहिन्यक्रली न्यां अपने सामान के साथ लोहरी कन्वे में ठएरे। जब यह काम हो गया नव मीर ने काफी सेना नावों में घेटाफर सुहित्यत्रली यो पर भेजी, जिसका सामना करने का

साहस न कर वह मान्हीला की ओर चला गया। सामेआ वेगम हवेली दृढ़ कर एक दिन रात्रि सामना करती रही। इसी वीच मुजाहिद खाँ धावा करता हुआ आ पहुँचा और शत्रुओं को परास्त कर तीन मास और नदी के इस पार अधिकृत रहा।

जव तसून खाँ भकर में नियत हुआ तव मुहिन्व अली खाँ द्रवार चला आया। २१ वें वर्ण में वादशाह ने मुहिन्व अली खाँ को अनुभवी तथा योग्य समभकर अच्छा खिलखत देकर आज्ञा दी कि वह वराबर प्रजा की आवश्यकताएँ तथा दरवार में जो कुछ सभ्यतापूर्वक विचार होते हों उन्हें अपने स्थान से सुनाया करे । मुहिन्न अली योग्य मुसाहिव तथा अनुभवी था न्न इतः वादशाह ने २३ वें वर्ष में चुने हुए चार वड़े कामों में से एक पर इसे नियत किया। ये चार काम दरवार के मीर अर्ज का मंसव, खिलवत खाने की सेवा, दूर के प्रांतों की अध्यत्तता तथा दिल्ली नगर का शासन थे। परिश्रम करने की शक्ति उसके शरीर में कम थी इसलिए न्यायपूर्ण तथा आज्ञाकारिता के मार्ग से हटकर आराम के कामों में लगा रहता। यह सन् ६८६ हि० में दिल्ली का शसन करते हुए भर गया। यद्यपि तव-काते श्रकवरी के लेखक ने इसे चार हजारी मंसवदारों में लिखा है पर शेख श्रवुल् फब्ल ने इसे हजारी की सूची ही में रखा है।

भकर नाम एक दुर्ग का है जो पुराने समय का है। पुराने लेखों में इसका नाम मंसूरा लिखा मिलता है। उत्तर की छहो निद्याँ मिलकर इसके वस्ती से जाती हैं। वस्ती का दो भाग दिन्या का श्रीर एक उत्तर का सक्खर के नाम से नदी के किनारे पर वसा है। दूसरी वस्ती लोहरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये मिले

हुए सिंघ प्रांत में हैं। ठट्टा के स्वामी मिर्जा शाह हुसेन अर्गून ने नए सिरे से इसे अत्यंत दृढ़ बनवा कर अपने धायभाई सुलतान महमृद को वहाँ का अध्यक्त नियत किया। सुलतान महमृद की भक्तर में मृत्यु पर, जो अत्याचारी तथा दीवाना था, मिर्जा ईसा तर्कान ठट्टा में अपने नाम खुतवा तथा सिका प्रचलित कर कभी संधि से और कभी शत्रुता से समय व्यतीत करता था। जब ठट्टा के पहिले भक्तर अकवर के अधिकार में चला आया तब वह मुलतान प्रांत में मिला दिया गया।

### मुहिब्बञ्जली खाँ रोहतासी

यह श्रकवर के राज्यकाल का चार हजारी मंसवदार था। यह उदारता तथा साहस में प्रसिद्ध था श्रीर सैन्य-संचालन तथा सेनापितत्व में विख्यात था । यह बहुत दिनों तक रोहतास दुर्ग का अध्यत्त रहने से रोहतासी प्रसिद्ध हो गया। यह दुर्ग विहार प्रांत में हिंदुस्तान के उचतम दुगों में से है, कारीगरी की दृष्टि से प्रशंसनीय, टूटने की शंका से सुरचित, पर्वत की ऊँचाई आकाश तक दुर्गम, घेरा चौदह कोस घ्रोर लंबाई चौड़ाई पाँच कोस से कम नहीं है। समतत भूमि से दुर्ग की सतह तक एक कोस ऊँचा है, जिसपर युद्ध होता है। उसपर बहुत से तालाव हैं। विचित्र यह है कि उस ऊँचाई पर चार पाँच गज खादने पर मीठा पानी निकल आता है। इस दुर्ग के वनने के आरंभ ही से कोई भी वादशाह उसपर ऋधिकृत न हो सका था। राजा चिंतामिण त्राह्मण के समय में सन् ६४४ हि॰ में जब हुमायूँ ने वंगाल पर विजय प्राप्त किया तव शेरशाह सूर वंगाल के सभी श्रफगानों तथा कोप को लेकर भारखंड के मार्ग से रोहतास श्राया श्रीर राजा से पुराने उपकारों का स्मरण दिलाकर मित्रता कर ली। साथ ही प्रार्थना किया कि आज हम पर आपत्ति पड़ गई है इसलिए चाहना हूँ कि मनुष्यता दिखलाओं ओर मेरे परिवार तथा साथियों को दुर्ग में म्थान दो तथा मुक्ते अपना कृतज्ञ बनात्र्यो । इस प्रकार चापल्सी तथा चालाकी से उस सीघे

राज्ञा से श्रपनी वात स्वीकार करा लिया। दूसरों के राज्य के भूखे ( शेरशाह ) ने छ सो डोली तैयार कराई श्रीर प्रत्येक में दो सशस्त्र जवानों को बैठा दिया। डोलियों के चारों स्रोर दासियाँ घृमती रहीं। इस वहाने सेना भीतर पहुँचा कर इसने हुर्ग को अधिकार में ले लिया। अपने परिवार तथा सेना को दुर्ग में द्योड़कर उसने युद्ध की तैयारी की तथा वंगाल का मार्ग वंद कर दिया। इसके वाद फिर यही हुर्ग फत्ह खाँ पहनी के हाथ पड़ा, जो उसके तथा उसके पुत्र सलीमशाह के वड़े सदीरों में से था। इसने दुर्ग की दुर्भेचता के कारण सुलेमान खाँ किर्रानी से, जो बंगाल का शासक वन चुका था, सामना तथा युद्ध किया। कुछ दिन बाद जुनेद किरीनी ने इसपर अधिकार कर श्रपने एक विश्वासी सर्दार सैयद मुहन्मद को सौंप दिया । जब उसका काम पृग हुआ तब उस सेवद ने केंद्र की डर से वहाँ का प्रबंध किया परंतु इचित सहायता के अभाव में अपने ऊपर आशंका करने लगा कि द्रवार के किती विश्वासी सदीर के द्वारा यह दुर्ग भेंटकर उस साम्राज्य का सदीर वन जाने। इसी समय विहार प्रांत की सेना के साथ मुजफ्कर खाँ ने चढ़ाई की। इसने मेल की इच्छा से शहबाज खाँ केंद्र् से प्रार्थना की जिसने उस समय राजा गजपति को बहुत इंड देकर भगा दिया या और उसके पुत्र श्रीराम को दुर्ग शेरगढ़ में घेर लिया था। इसने फ़र्ती से ष्पाकर सन् ६८४ हि० २१ वें वप में हुर्ग पर ऋषिकार कर लिया । उसी वर्ष वह श्रातानुसार वहाँ की श्रध्यज्ञना मुद्दिव्यश्रली न्द्री को सौंपकर द्रसार चला गया। तद से यह बराबर वर्षी नक वहीं का योग्यता से तथा न्यायपूर्वक प्रवेच करना उहा और सदा

योग्य सेना के साथ बंगाल के सहायकों में रहा। वहाँ के उपद्रव को जड़ से खोद डालने में यह वरावर प्रयत्नशील रहता था। इसका पुत्र हवीव श्रली खाँ साहसी युवक था श्रोर पिता का प्रतिनिधि होकर रोहतास तथा आस पास के प्रांत का प्रवंध करता था। जब बिहार प्रांत के ग्राधिकतर जागीरदार बंगाल में सेवा के लिए चले गए तब ३१ वें वर्ष में यूसुफ मत्ता ने कुछ श्रफगान एकत्र कर लूटमार त्रारंभ कर दिया। हवीवस्रली खाँ ने यौवन के उत्साह में ठीक प्रवंध न होते युद्ध की तैयारी की श्रौर वहुत बीरता दिखला कर मारा गया। मुहिन्बश्रली खाँ यह श्रशुभ समाचार सुनकर पागल हो गया। इसने बहुत घवड़ाहट दिखलाई पर बंगाल के सर्दारों ने नहीं छोड़ा। जब शाह कुली लाँ महरम दरबार को जा रहा था उसी समय उस उपद्रवी को दंड देने के लिए नियत होकर उसने थोड़े समय में उस श्रशांति को मिटा दिया। जब ३१ वें वर्ष में हर प्रांत के शासन पर दो श्रच्छे सर्दार नियत किए गए कि यदि एक द्रवार श्रावे या वीमार हो जावे तो दूसरा वहाँ का कार्य देखे तब वंगाल के श्रध्यत्त वजीर खाँ तथा मुहिन्वत्राली खाँ नियत हुए । ३३वें वर्प में विद्दार प्रांत पर राजा भगवंतदास नियत हुत्रा तब इसकी जागीर कछवाहा को वेतन में मिल गई। मुलतान इसे जागीर में देने के विचार से इसे आज्ञापत्र लिखा गया। ३४ वें वर्ष के आरंभ में द्रवार पहुँचने पर इसको इच्छा पूरी हुई और इसपर कृपाएँ हुईं। जब इसी वर्ष सन् ६६७ हि० में वादशाह पहिली वार करमीर गए तब यह भी साथ गया। उस नगर में इसके मिजाज में कुछ फर्क आ गया और लौटते समय कोइ सुलेमान के पास

#### ( ६१३ )

इसकी मृत्यु हो गई। एक दिन पहिले श्रकवर ने इसके पड़ाव पर जाकर इसका हाल भी पृद्धा था। कहते हैं कि उसी हालत में जय प्राण निकल रहा था श्रीर वोलने में कष्ट हो रहा था तब किसी ने कहा कि 'लाइल्ला श्रज्ललाहो' कहो। इसने उत्तर दिया कि श्रव समय लाइल्ला कहने का नहीं है, समय वह है कि कुल हृदय श्रल्लाह में लगा दे।

### मूसवी खाँ मिर्जा मुइज

यह सैयदुस्सादात मीर मुह्म्मद जमाँ मशहदी का दोहिल्ल था, जो उस स्थान के विद्वानों का अप्रणी था। यह योवनकाल में अपने पिता मिर्जा फखरा से, जो कुम के मृसवी सैयदों में से था, कुद्ध होकर राजधानी इस्फहान चला आया, जो विद्वानों तथा गुणियों का केंद्र है। अल्लामी आका हुसेन ख्वानसारी की सेवा में रहकर यह विद्याध्ययन करते हुए अपनी बुद्धिमानी तथा प्रतिभा से शीघ्र विद्वान हो गया। सन् १०८२ हि० में यह हिंदु-स्तान चला आया।

इसका भाग्य इसके अध्यवसाय के समान ऊँचा था इसिलए औरंगजेंब की कृपा हो जाने से यह योग्य मंसव पाकर सम्मानित हो गया तथा शाहनवाज खाँ सफवी की पुत्री से, जो शाहजादा मुहम्मद आजमशाह की मौसी थी, निकाह हो गया। कहते हैं कि हसन अव्दाल में ठहरने के समय एक दिन मिर्जा को शेख अव्दुल् अजीज से विद्या तथा वैद्यक संबंधी बाद विवाद करने का सौभाग्य मिला और खूब देर तक होता रहा। शेख ने कहा कि तुम्हारे पास इन पर किसका प्रमाण है। इसने कहा कि शेख बहाउदीद मुहम्मद का है। उसने कहा कि मैने शेख पर बाईस स्थानों पर आजेप किया है। मीर ने उत्तर दिया कि वर्णमाला उसका सेव्य होगा। यहाँ तक विवाद बढ़ा कि शेख आपे से वाहर होकर बोला कि तुम शीआ लोग लोथ को नहलाते समय गज करते हो, इसका क्या कारण है? मीर ने मुस्किरा कर कहा कि लाहोर में इस वात को एक कंचनी के भँडुए ने पूछा था या आज तुमने पृद्धा है। संज्ञेपतः श्रारंभ में यह पटना-विहार प्रांत का दीवान नियत हुआ पर वहाँ के शांताध्यत्त बुजुर्ग उन्मेद खाँ से मेल ठीक न वेठा श्रोर श्रापस में कहा सुनी हो गई। उक्त वाँ श्रपने चच वंश तथा स्मिक्ल्डमरा शायस्ता वाँ के संबंध से तनाथा स्रीर दुसरे में रचा कम से कम देखता था। भीर वादशाह से संबंध रखते और श्रपनी विद्वत्ता के कारण श्रपने को कुछ सममकर तना रहता। कोई द्वना नहीं चाहते थे और एक दूसरे की बुराई वादशाह को लिखना। मिर्जा मुद्ज द्रवार बुला लिया गया। २२चें वर्ष में इसे मृसवी खों की पदवी मिली खोर मोतिमद खों के स्थान पर दीवान तन नियत हुआ। उक्त खाँ मितन्ययिता की दृष्टि से नए भर्ती हुए मंसवदारों से मुचलका लेता कि याददारत वनने के बाद जागीर पाने तक के समय का वेनन न माँगें और जागीर वदली जाने पर दृसरी के मिलने तक के वीच का हिसाव लिखा रहे। जब इसकी यह बदनामी प्रसिद्ध हुई तो उसे दर करने के लिए यह प्रयन किया कि जागीरी नेतन मिलने तक यह नए सेवक को विना उसके प्रार्थनापत्र दिए कहीं नियत नहीं करता था। कहते हैं कि पुराने समय में बहुघा जागीरदारी के हिसाब में भी मंसबदारों के जिन्ने सरकारी रुपया निकनता था, जिसके लिए सजावल नियन होने थे खीर उन्हें कुछ देकर बहाने फरते थे। इन्तिए की चढ़ाई में कोप की कमी, राज्यकर के कम बसूल होने तथा वेतन देने की अधिकता से, विशेषकर नए दक्षिवनी नीकरों की, यहां तक काम पहुँचा कि मृमवी मी के मुचलकों के

होते भी बहुत सा वेतन मंसवदारों का सरकार में निकला। इस कारण मंसवदारों ने हिसाब माँगा पर किसी ने कुछ नहीं दिया। इसी समय यह जान्ता नष्ट होगया। ३३वें वर्ष में मृसवी खाँ हाजी शफीछा खाँ के स्थान पर दिक्यन का दीवान हुछा। ३४ वें वर्ष सन् ११०१ हि० में यह मर गया। 'कुजा शुद मृसवी खाँ' (मृसवी खाँ कहाँ हुछा) से मृत्यु की तारीख छोर 'छफजल छोलाद जमानः' (समय का वड़ा संतान) से पेदा होने की तारीख जमानः' (समय का वड़ा संतान) से पेदा होने की तारीख जिक्तती है। छन्छी कल्पना तथा सुकुमार भाव में कुशल छोर छन्छे लेखन कला तथा मर्मज्ञता में निपुण था। छारंभ में छभ्यास करते समय 'फितरत' उपनाम रखता पर वाद में 'मृसवी' रखा। उसके एक शेर का छाशय निम्नलिखित है—ं

हमारी घवड़ाहट दोपों के मार्ग में रुकावट हो गई। नंगेपन ने दामन के कलुपित होने पर निगाह रखी॥

### मृसवी खाँ सदर

कहते हैं कि यह मशहद के सैयदों में से था तथा सैयद यृगुफ सों रिज़वी से पास का संबंध रखता था। जहाँगीर के समय में बादशाही परिचय प्राप्त कर १४ वें वर्ष में खावदार खातः का दारोगा नियत हो गया। क्रमशः सद्रकुल के पद तथा दो इजारी ४०० सवार के मंसव तक पहुँच गया। जहाँगीर की मृत्यु पर यमीनुदौला का साथ देने के कारल शाहजहाँ के प्रथम वर्ष में वह सदरकुल के पद पर वहाल होगया खोर इसका मंसव तीन हजारी ७४० सवार का होगवा। ४ वें वर्ष चार हजारी ७५० सवार का मंसव होगया । १६ वें वर्ष जब वादशाह से प्रार्थना की गई कि जैसा चाहिए यह कोई सामान उपयुक्त नहीं रखता है तब यह पर से गिरा दिया गया। १७-१८ वें वर्ष सन १०५४ हि॰ में यह मर गया । इसके दो पुत्रों पर योग्य कृपा हुई । कहते हैं कि वे इछ भी योग्यता न रखते थे। गुणियाँ का साथ करने तथा बावचीत से योग्यता प्राप्त कर ली थी।

### मेहतर खा

हुमायूँ का एक दास अनीस नाम का था, जो कड़ा मानिक पुर से पकड़कर आया था और महल में द्रवानी की सेवा पर नियत था। एराक जाते समय यह साथ था श्रोर खजीन:दारी की सेवा इसे मिली थी। अकवर के १४वें वर्ष में रएथम्भीर दुर्ग अधिकृत होने पर इसे सौपा गया। जब २१ वें वर्ष में क्रॅंबर मानसिंह मेवाड़ नरेश राणा प्रताप को दमन करने गया तव मेहतर खाँ भी साथ में नियत हुआ। युद्ध के दिन यह चंदावल नियुक्त किया गया । इसके बाद पूर्वी प्रांत के सर्दारों की सहायता को नियत होकर इसने वहाँ अच्छी सेवा की । क़छ दिन वाद यह राजधानी आगरा में नियत हुआ। तीन हजारी ३००० सवार का मंसब पाकर जहाँगीर के ३रे वर्ष सन् १०१७ हि० में यह मर गया। इसकी अवस्था चौरासी वर्ष की थी। इसकी सिधाई बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आगरे के शासन के समय सोदागरों का एक काफला नगर के वाहर उतरा हुआ था, जिनके ऊंटों को चोर ले गए। जब यह बात खा ने सुनी तब उस स्थान पर आकर दाएँ वाएँ देखा और कहा कि मिल गया, एक दिन बाद कुछ लोगों ने पृद्धा कि क्या पाया ? उत्तर दिया कि यह काम चोरों का है। पड़ोसियों को इकट्टा कर वक मक करते हुए कहा कि आज रात्रि की मुह्तत देता हूँ, इसी कुंजखाने में रही श्रोर यदि कल ऊँट न मिले तो दंड दिया जायगा। सादगी के

साथ प्रकृति भी श्रच्छी थी। सैनिकों को प्रतिमास वेतन दे देता था। साहस तथा चीरता से खाली नहीं था। वास्तव में यह कायथ जाति का था इससे उस जाति की पत्तपात करता था। इसके पुत्र मृनिस खाँ को जहाँगीर के राज्य काल में पाँच सदी १३० सवार का मंसव मिला था। मेहतर खाँ का पौत्र श्रवतालिव उसी राज्यकाल में बंगाल का कोपाध्यत्त था। कहते हैं कि वहाँ के सूवेदार कासिम खाँ से एक दिन दरवार में अवृतालिय ने बहाने से कहा कि नवाब को मेरे पर का हाल ज्ञात है। आरंभ में कासिम खाँ भी उस प्रांत का खर्जाची था इससे यह सुनकर परेशान हो दरवार से उठ गया। आदमियों ने अवृतालिव से कहा कि यह वात तूने क्यों कहीं, नहीं जानता कि पहिले नवाय भी इसी पद पर रहे। दूसरे दिन आकर द्रवार में प्रार्थना की कि वेदे को छुछ भी नहीं मालुम था कि नवाव भी पहिले इसी पर पर रहे । कासिम खाँ ने खिजलाकर कहा कि यह तुम्हारे दादा का श्रसर है।

### मेहदी कासिम खाँ

यह पहिले वावर के तृतीय पुत्र मिर्जा श्रस्करी की सेवा में नियत था, श्रौर विश्वसनीय तथा सम्मानित भी था। एक ही स्त्री का दूध पीने के कारण मिर्जा इस पर कृपा रखता था। इसका भाई गजनफर कोका था। हुमायूँ गुजरात विजय के अनंतर मिर्जा अस्करी को अहमदाबाद देकर मांह लौट गया तब एक दिन मिर्जा ने शराब की मजलिस में मस्ती से कहा कि हम बादशाह हैं ऋौर ईश्वर की यही कुपा है। गजनफर ने धीरे से कहा कि मस्ती श्रीर श्रपने श्राप नष्ट होना। साथ वैठने वाले मुस्किराने लगे। मिर्जा ने क्रोध से गजनफर को कैंद कर दिया। जब इसे छुट्टी मिली तब यह गुजरात के शासक सुलतान बहादुर के पास पहुँचा, जो दीप बंदर को चला गया था श्रीर उससे कहा कि हम मुगलों के विचार से श्रभिज्ञ हैं, वे भागने को तैयार हैं। इस वहाने से श्रहमदावाद जाना हुआ श्रीर सुलतान ने सेना एकत्र कर पुनः उस प्रांत पर श्रिधकार कर लिया।

साथही इसके अनंतर मेहदी कासिम खाँ ने हुमायूँ की सेवा में नियत होकर वहुत सा अच्छा सेवा कार्य किया। अकवर के राज्यकाल में अच्छे पद का सर्दार हो गया और चार हजारी मंसव पाकर सम्मानित भी हुआ। १० चें वर्ष में आसफ खाँ श्रन्युल्मजीद, जो खानजमाँ का पीछा करने पर नियत हुस्रा था, सरांकित होकर विद्रोही हो बैठा श्रोर गढ़ा कंटक से, जहाँ का शासक नियत हुत्र्या था, भाग गया । त्र्यकवर ने ग्यारहवें वर्ष के श्रारंभ सन् १७३ हि॰ में जौनपुर से श्रागरा लौटने पर मेहदी कासिम खाँ को उस प्रांत का शासक नियत किया कि वहाँ का प्रबंध ठीक कर आसफ खाँ को हाथ में लावे, जिसने ऐसा बड़ा दोप किया है। उक्त खाँ ने बड़ी दढ़ता तथा धर्य के साथ इस कार्य में हाथ लगाया। श्रासफ खाँ ने वादशाही सेना के पहुँचने के पहिले हो सहस्में शोक तथा परचात्ताप के साथ उम प्रांत को छोड़कर जंगलों में भाग गया। मेहदी कासिम खाँ ने वहाँ पहुँच कर श्रासफ खाँ का पीछा किया। वह श्रदूरदर्शिता से खानजमाँ के पास पहुँचा तब सेहदो कासिम खाँ वहाँ से लोटकर श्रपने प्रांत का शासन करने लगा। यद्यपि विना किसी भंभट या कष्ट के उस प्रांत का शासन इसे मिल गया या पर उसकी विशालता तथा खराबी के कारण यह कुछ कार्य नहीं कर सका। दुःख श्रीर श्रधेर्य के कारण इसी वर्ष के वीच में यह श्रप्रकृतिस्थ हो डठा श्रीर इसका मस्तिष्क विगङ् गया। बाद-शाही स्राज्ञा विना लिए ही यह दिल्ल प्रांत छोड़कर हज्ज को चला गया घोर वहाँ से एराक होता कंघार श्राया। १३ वें वर्ष फे अंत में रंतमँवर टुर्ग के घेरे में यह लजा तथा परचात्ताप फरना हुआ सेवा में पहुँचा और एराक का सामान तथा कीत वन्तुएं भेंट में दीं। इसकी पुनानी सेवाएं विख्वास का कारण थीं इसिलए बादशाह अकबर ने शील से इस पर बहुत कृपा की छौर

#### ( ६२२ )

वही ऊँचा पद तथा लखनऊ श्रोर उसकी सीमाश्रों की जागीर-दारी देकर सम्मानित किया। इसके वाद का हाल मालूम नहीं हुआ।

## मेह अली खाँ सिल्दोज

यह एक हजारी सर्दार था। श्रकवरी राज्य के ४ वें वर्ष के श्रंत में श्रदहम खाँ के साथ, मालवा विजय करने पर नियत होकर वाज वहादुर से युद्ध करने में इसने वहुत प्रयत्न किया। १७ वें वर्ष में मीर मुहम्मद खाँ खानकलाँ के साथ गुजरात को श्रागे भेजी गई सेना में यह भी गया था। मुहम्मद हुसेन मिर्जा के युद्ध में यह हरावल के सर्दारों में से था। इसके श्रनंतर कुतुवु- हीन मुहम्मद खाँ के साथ एक मिर्जा का पीछा करने गया। २२ वें वर्ष में जब श्रकवर शिकार खेलने के लिए हिसार को चला तब इसीने पड़ाव की छल तैयारी की थी। २३ वें वर्ष में सकीना यान् वेगम के साथ, जो मिर्जा हकीम की प्रार्थना पर कावुल जा रही थी, यह भेजा गया था। २४ वें वर्ष में राजा टोडरमल की श्रधीनता में श्रयव वहादुर को दंड देने पर नियत हुत्रा, जिसने पूर्व के प्रांत में उपद्रव मचा रखा था। श्रव्छी सेवा के कारण इसका सम्मान भी हुत्रा। श्रागे का हाल जान नहीं हुत्रा।

से एकवार ही सात सो घादमियों को मारने की घ्राज्ञा दे दी। दैवयोग से इन दंडितों में से एक भाग कर दरवार पहुँचा छोर वाकर खाँ के नाम चालीस लाख रुपया निकाल कर सूची दिया। इसी समय इस मुकद्दें की जाँच भी मोत्तिकद खाँ को दी गई। संयोग से बाकर खाँ का दामाद मिर्जा अहमद, जो उस प्रांत का बख्शी होकर उसके साथ था, एक दिन इलाहावाद से नाव में बैठ कर जा रहा था श्रोर इसने वहाने से उक्त सूची निकाल कर उस जमींदार से पूछना आरंभ किया। सूची देखने के वहाने उसके हाथ से लेते समय मिर्जा श्रहमद ने फ़र्ती से उस जमींदार पर तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उसका सिर कट कर नदी में जा गिरा श्रीर सूची को फाड़ कर जल में डाल दिया। इसके बाद मोतिकद खाँ से कहा कि तुम्हारी राजभक्ति के कारण ऐसा कार्य हुआ क्योंकि तुम्हारे नाम भी इसी प्रकार की सूची यह तैयार करता। मोतिकद खाँ ने इसे पसंद किया पर कुछ दिन वादशाह की स्रोर से दंडित रहा।

मोतिकद खाँ एक मुद्दत तक उस प्रांत में न्याय करने, श्रधीनों पर छपा तथा उपद्रवियों को दमन करने में न्यतीत कर दरवार श्राया श्रीर फिर १६ वें वर्ष में उसी प्रांत का शासक नियत हुआ। २२ वें वर्ष में यह दरवार बुला लिया गया। इसी समय जब जीनपुर का हाकिम श्राजम खाँ मर गया तब उस सरकार का प्रबंध मोतिकद खाँ को मिला। उक्त खाँ मार्ग ही से लीट कर स्थमरमर की श्रोर रवानः हुआ। वृद्धता के कारण काम न कर सकने से २५ वें वर्ष १२ जीकदा सन् १०६१ हि० को शाहजहाँ को स्वा मिली कि वह जीनपुर के इदं गिर्द श्रधिकार नहीं रख

सकता । इसपर वह ताल्लुका सुराद काम सफवी के नाम लिख गया। देवयोग से वह भी डसी तारीख को जीनपुर में मर गया।

### मोतिमिद खाँ मुहम्मद सालह खवाफी

यह आरंभ में बादशाही तोपन्नाने का अध्यन्न था और योग्य मंसब पा चुका था। शाहजहाँ ने कामों में इसकी योग्यता तथा सुप्रवंध देख कर २४ वें वर्ष इसे सेना का कोतवाल नियत किया तथा मंसव वढ़ा दिया। २४ वें वर्ष में यह लाहीर का कोतवाल नियत हुआ। इसके वाद सुलतान मुहम्मद औरंगजेव के साथ कंघार की चढ़ाई पर गया। २६ वें वर्ष में सुलतान दाराशिकोह के साथ फिर उसी चढ़ाई में इसने अच्छा प्रयत किया था इसलिए २८ वें वर्ष में राय मुकुंद के स्थान पर, जो श्रवस्था श्रधिक होने से यथोचित कार्य नहीं कर सकता था, इसे षयुतात का दीवान नियत कर दिया तथा इसे मंसब में तरकी, खिल अत और सोने का कलमदान भी दिया। इसी वर्ष के अंत में इसका मंसव बढ़कर एक हजारी २०० सवार का हो गया श्रोर मोतमिद खाँ की पदवी पाकर वयूतात की दीवानी से हटाए जाने पर सुलतान दारोशिकोह का दीवान शेख अब्दुल्करीम के स्थान पर नियत हुआ, जो वृद्ध होने के कारण काम नहीं कर सकता था। २६ वें वर्ष में मंसव बढकर डेढ़ हजारी २०० सवार का हो गया। ३० वें वर्ष मंसव वढ़कर दो हजारी २०० सवार का हो गया। इसके अनंतर जब जमाना वदल गया श्रोर सुलतान मुहम्मद ध्यौरंगजेव वहादुर दिच्छण से अपने पिता से मिलने के लिए दरवार चला तथा सामृगढ़ के पास उससे तथा

#### ( इरह )

सुलतान दाराशिकोह से युद्ध हुआ तव उसी मारकाट में यह, जो दाराशिकोह की खोर से वजीर खाँ की पदवी पा चुका था, सन् १०६८ हि० में मारा गया।

## मोतिमनुद्दौला इसहाक खाँ

इसका पिता शुस्तर से हिंदुस्तान त्राकर दिल्ली में रहने लगा त्रशार बादशाह मुहम्मद शाह के समय में वादशाही सेवा में भर्ती हो कर गुलाम त्रली खाँ की पदवी से सम्मानित हुत्रा। यह वकावल के पद पर नियत हुत्रा। उक्त सक्तन हिंदुस्तान में पैदा हुत्रा था और त्रवस्था प्राप्त होने पर योग्य भी हुत्रा। मुहम्मद शाह के समय यह खानसामाँ नियत हुत्रा और विश्वासपात्र हो गया। २२ वें वर्ष सन् ११४२ हि० में यह मर गया। शैर कहता था। इसके एक शैर का ऋर्थ इस प्रकार है—

इस कारण कि हमारे तंग दिल में उस गुल का ख्याल था। आज की रात स्वप्न हमारा नफीर और वुलवुल दूत था॥ इसने तीन पत्र होडे। पहिला मिर्जी महस्मद अपने पिता

इसने तीन पुत्र छोड़े। पहिला मिर्जा मुहम्मद् अपने पिता के समान ही मुहम्मद् शाह का विश्वास-पात्र हो कर अपने वरावर वालों की ईर्ष्यों का पात्र हो गया था। इसे पहिले इसहाक खाँ और अंत में नज्मुदौला की पदवी मिली। यह चौथा वर्ष्शी नियत हुआ। मुहम्मद् शाह ने इसकी बहिन का निकाह सफद्र जंग के पुत्र शुजाउदौला से करा दिया। मुहम्मद् शाह की मृत्यु के वाद अहमद् शाह के समय भी यह वस्शी रहा। साथ में यह दिल्ली का करोड़ी भी हुआ, जो सीर से प्राप्त होती थी। जब सफद्र जंग का वंगश अफगानों से, जो दिल्ली प्रांत के उत्तर-पूर्व में थे, मगड़ा हुआ और साली तथा सहावर करवों के वीच में

युद्ध हुआ तथा सफदर जंग हार गया तव नज्मुद्दोला उसके साथ रहकर सन् ११६३ हि० में वीरता दिखलाते हुए मारा गया। मोतिमनुद्दोला के अन्य दो पुत्र मिर्जा अली इफ्तखारुद्दीला और मिर्जा मुहम्मद अली सालारजंग आलमगीर दितीय के समय दिली से सफदर जंग की सेना की और चल दिए। दैवात् इसी समय सफदर जंग की मृत्यु हो गई और ये दोनों भाई सन् ११६० हि में अवध नगर में शुजाउद्दोला के पास पहुँचे। इसके याद सालारजंग को शाह आलम की ओर से बद्शी तन का पद मिला।

# यकः ताज खाँ अञ्दुल्ला वेग

यह वलख के हाजी मंसूर का पुत्र था, जो वुद्धिमान तथा श्रनुभवी था श्रीर वल्ख-वद्ख्शाँ के शासक नत्र महम्मद् खाँ का एक सर्दार था। उक्त खाँ ने १२ वें वर्ष में इसको कुछ भेंटों के साथ शाहजहाँ के पास राजदूत बनाकर भेजा। दरवार से इसे पचास सहस्र रुपए नगद तथा अन्य वस्तुएँ पुरस्कार में मिली श्रीर इस शाही कृपा के साथ इसे जाने की छुट्टी मिली। इसके पुत्र गण भी साथ में थे और प्रत्येक योग्य उपहार पाकर अपने देश लौटे। जब शाहजादा मुराद वरुश के प्रयनों से वद्रुशाँ श्रीर वलख बादशाही श्रधिकार में चला श्राया श्रीर नज महम्मद खाँ जंगलों में भटकने लगा उस समय हाजी मंसूर तिमंज दुर्ग का अध्यत्त था। अपने पुत्रों की भलाई तथा सीभाग्य के लिए इसने मुहम्मद मंसूर तथा अञ्दुला वेग को शाहजादे की सेवा में भेजकर अधीनता प्रकट की। उस समय वाद्शाह की श्रोर से एक पत्र खिलञ्जत के साथ एक विश्वासी आदमी द्वारा भेजा गया श्रीर जैन खां कोका का पौत्र सत्राद्त खाँ तिमेज की रत्ता पर नियत हुआ। इसने दुर्ग को उक्त लाँ को सौंपा दिया और दरवार पहुँचा। इसे एकाएक दो हजारी १००० सवार का मंसव तथा वल्ख के सदर का पद मिला। इसके पुत्रों को भी योग्य मंसव मिले । इसी समय इसका वड़ा पुत्र मुहम्मद मुहसिन वादशाही दरवार में पहुँच गया। २१ वें वर्ष में इसे एक हजारी ४००

सवार का मंसव मिला छोर यह वंगाल में खाँ की पदवी के साथ नियत हुन्ना । २३ चें वर्ष में बहुत मदिरा पीने से इसकी मृत्यु हो गई। घट्टला वेग २१ वें वर्ष में वल्ख से आकर सेवा में उपरियत हुआ और इसे खिलअत, जड़ाऊ खंजर, मंसव में उन्नति तथा पाँच सहस्र रुपया पुरस्कार में मिला । २४ वें चर्प में पाँच सदी बढ़ने से इसका मंसव ढेढ़ हजारी ४०० सवार का हो गया। २७ वें वर्ष में मीर तुजुक का पद और मुख़िलस खों की पदवी मिली तथा इसका मंसव वड़ कर दो हजारी ५०० सवार का हो गया । शाहजहाँ के राज्य के खंत में महाराज जसवंत सिंह के साथ मालवा में नियत हुआ। दाराशिकोह की श्रोर से, जिसके हाथ में साम्राज्य का सारा छाधिकार था, संकेत मिला कि द्विण तथा गुजरात के शासक गण यदि द्रवार जाने की इच्छा करें ता उन्हें आगे बढ़ने से रोके। जिस समय औरंगजेब की सेना नर्भदा पार कर श्रागरे की श्रोर बढ़ी तब राजा ने सेना का व्यृह ठीककर उज्जैन से सात कोस पर रास्ता रोका । घोर युद्ध हुआ । मुखतिस खाँ तृरान के नामी सैनिकों के साथ करावती में था। जब राजपृत सेना मारी गई तब राजा भागनाठीक समक कर तथा लजा की कालिमा श्रपने मुख पर लगा कर घायल राजपृतीं के साथ चला गया । बादशाही सदीरों में बहुतेरे घीरे घीरे बाहर निकल गए। मुखलिस खाँ घन्य झुंड के साथ शबुश्रों से अलग धे कर मीभाग्य से छीरंगजेय की सेवा में चला छाया।

इसके पहिने खाँरंगजेय के दिन्या से रवानः होने के समय सुखलिस कों की पदवी काजी निजामाई कुरःरोदी को मिल चुकी थी इस लिए इसकी यकः ताज खाँ की पदवी, तीन हजारी

१५०० सवार का मंसव छोर वीस सहस्र रूपए पुरस्कार में मिले। खजवा युद्ध के अनंतर जब शुजाअ पराम्त हो कर बंगाल की श्रोर भागा तव यह शाहजादा सुलतान सुहम्मद के साथ पीछा करने पर नियत हुआ। जब शाहजादा श्रदूरदर्शिता तथा मृर्वता से शुजात्र से जामिला तव मुत्रज्ञम वाँ ने जो इस चढ़ाई का प्रधान तथा वादशाही सेना का अध्यत्त था, वरसात के वीतने पर पुराने पुल के पास, जो श्रकवर नगर (राजमहल) से चोबास कास पर है, गहरे नाल के पाछे ठहरना निश्चय किया श्रीर श्राध कोस की दूरी पर दो पुल उस नाले पर वाँधा। पुलों के उस स्रोर मोर्चे लगाकर उन्हें तोपों चंदृकों स्रादि से दृढ़िकया। शुजाम्र २रे वर्ष के रवीडल् श्राखिर में श्राकर सामने डट गया श्रीर गोले गोलियों की लड़ाई करने लगा। जब उसने देखा कि मुख्रजम खाँ के पास का पुल आग्नेयास्त्रों की ख्रधिकता से दृढ़ है तब सुलतान महम्मद् की हरावली में दृसरे पुल की आंर बढ़ा। यकः ताज खाँ अपने साथियो सहित वीरता तथा साहस से मोर्चा की रचा करने के लिए नदी के इस छोर आया। मुखलम खाँ ने यह सूचना पाकर ज़िल्फकार खाँ को रुजानियों तथा रोज-विहानियों के साथ सहायता को भेजा। शुजान्न की त्र्यार मकसूद वेग कर्र श्रंदाज खाँ श्रोर सरमस्त श्रफगान मारे गए। इस श्रोर के यकः ताज खाँ अपने छोटे भाई के साथ मारा गया। अन्य वहत से लोग भी इसमें मारे गए तथा घायल हुए।

### यलंगतोश खाँ

श्रीरंगजेब के राज्य के १४ वें वर्ष में तलवार, जमधर श्रीर वर्झी पाकर सम्मानित हुआ। १६ वें वर्ष में विवाह के दिन इसे चित्रश्रत, हीरे का सिरपेच, सीने के साज सिहत घोड़ा श्रीर चाँदी के साज सिहत हाथी मिला। २० वें वर्ष में इसका मंसव बढ़कर दो हजारी ७०० मवार का होगया। २४ वें वर्ष में श्रवृ नस्र खाँ के स्थानपर कीरवेगी नियत हुआ। इसके श्रनंतर दृष्टित होकर २५ वें वर्ष में इसका मंसव फिर से बहाल हुआ श्रीर यह बढ़तावर खाँ के स्थानपर खवासों का दारोगा नियुक्त हुआ। २६ वें वर्ष में इसका पर व मंसव फिर दिन गया। इसके वाद का हाल नहीं मिला।

### याकृत खाँ हव्शी

खुदावंद खाँ की दासता के कारण यह याकृत खुदावंद खाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। योग्यता तथा साहस के कारण यह निजामशाही सरकार का एक उचपदस्थ सर्दार हो गया श्रीर मलिक श्रंवर के वाद इससे वहकर कोई सदीर नहीं था प्रत्यृत चढ़ाई तथा सेना के प्रबंध में अंवर के जीवनकाल ही में इसीका श्रिधिकार रहता था। बादशाही साम्राज्य में कई वार इसने ल्टमार किया त्रोर बुर्हानपुर को घेरा था । निजामशाह ने हमीद खाँ नामक हव्शी दास को अपना पेशवा वनाकर राज्य तथा कोप का क़ल प्रबंध उसे सौंप दिया। श्रपनी न्त्री की चतुराई से, जो प्रतिदिन लोगों की स्त्रियों को अपनी वाक्पदुता से भुलाकर उसके पत्त में लाती थी, वह इतना आकर्पित तथा आसक्त होगया था कि स्वयं नाम-मात्र के अधिकार से प्रसन्न होकर उसने छल राज्यकार्य उस दल्लालः के हाथ में छोड़ दिया। एक वार प्रादिल शाह ने एक सेना निजामशाह की सीमा पर भेजी। उस स्त्री ने साहस तथा बीरता से सेना की सर्दारी की प्रार्थना कर नकाव डाल घोड़े पर सवार हुई और सामना कर बहुत से शब्र पच के सर्दारों तथा सैनिकों को मारकर तथा घायल कर सही सलामत लोट श्राई। श्रादमियों को वहत सा धन बाँटा श्रीर क्रमशः यहाँ तक होगया कि सेना के श्रध्यत्तगण तथा राज्य के श्रच्छे सर्दार लोग पेदल उसके साथ चलकर अपनी आवश्यकताओं को उससे

कहते थे। याकृत खाँ प्रसिद्ध तथा अच्छी सेनां रखनेवाला सर्दार था, इसलिए इसने जुन्च होकर निजामशाह की नौकरी छोड़कर वादशाही सेवा में छाना उचित सममा। २१ वें वर्ष जहाँगीरी में पाँच सो सवारों के साथ जालनापुर के पास छाकर राव रत्न हाड़ा को लिखा, जो वालावाट का शासक था, कि मैं मलिक श्रवंर के पुत्र फरहर्यों तथा श्राय निजामशाही सदीरों से पहिले वादशाही सेवा का निश्चय कर आया हूँ। रावरत्न ने इसको सान्त्वना देकर इसका प्रशंध किया और दक्षिण के तत्कालीन स्वेदार खानजहाँ लोदी को सूचना दी। उक्त खाँ ने इसके लिए पाँच हजारी जात या सवार का मंसव तथा इसके साथियों के लिए उचित मंसव प्रस्तावित कर, जो सव मिलाकर वीस हजारी १४००० सवार का होता था, यादशाही सेवा में भर्ती कर लिया। शादजहाँ के राज्य के छारंभ में यह भंडा व डंका पाकर सम्मानित हुआ। यह दाक्खनी सदीरों का मुखिया था इसलिए इस द्खार में इसका सिषा जम गया था और वहाँ सूचेदार लोग विना इसकी सम्मति के बड़े काम नहीं करते थे। ६ ठे वर्ष में मदावत क्षीं खानखानों ने दीलताबाद दुर्ग की भारी सेना के साध घर लिया, मार्चे बाँघे गए और खान खोदने, रिनत गली बनाने वया हुने तोहुने के छान्य प्रबंध किए जाने लगे। बृह बाकृत न्याँ यादशाही सेवा में होने हुए भी निजामशाङ् की मलाई चाहना नहीं होड़ सका था घीर हुन के शीघ हटने की संभावना देख कर समका कि इसके बाद इस शजवंश का विल्डुल श्रंत हो जाएगा श्रीर षद् सारा राज्य बादशाही अधिकार में चला आवेगा। इस विचार में इसने हुर्गवाली की शुत्र रूप से सहायता करना निश्चय

किया । इसने बहुत कुछ प्रयत्न किया कि रसद, बंदूकची तथा श्रन्य युद्धीय सामान दुर्ग में पहुँचावे पर मोर्चवालों की सावधानी से यह कुछ न कर सका। यद्यपि श्रन्न इस विद्रोही के वाजार से होकर कई बार दुर्ग में गया पर इसे जिसकी आशंका थी वह दिन आया ही। यह द्रोही डर कर आदिलशाहियों के यहाँ भाग गया, जैसी कि दासों की प्रकृति है। वादशाह का सोभाग्य उन्नति पर था स्रोर जो कार्य प्रकट में शक्ति की निर्वेलता का कारण हो सकता था वह वास्तव में शत्रु के पराजय का सबव बन गया। यह कि इस स्वामिद्रोही ने वीजापुर के सर्दारों से बहुत डींग हाँका। दौलतावाद दुर्ग की नगर दीवाल श्रंवर कोट के विजय के बाद एक दिन रनदौला खाँ आर साह भोंसला खानजमाँ के सामने थे, जो कागजीवाड़ा घाट पर था, कि याकृत खाँ आदिलशाही सेनापित मुरारी दत्त के साथ भारी सेना लेकर श्रा पहुँचा। खानखानाँ ने श्रयने पुत्र मिर्जा लहरास्प को सेना सहित उसपर नियुक्त किया और स्वयं भी कुछ सेना के साथ रवातः हत्रा। लहरास्प की सहायता करने के पहिले ही घूमते हुए शत्रु के एक दुकड़ी से सामना हो गया। वे भाग खड़े हुए। इसी वीच एक दूसरा भुंड वीच में आ पड़ा श्रोर यह ज्ञात हुआ कि याकृत खाँ भी इसी में है। इसके पीछे मुरारी ने सेना सजाकर हरावल को लहरास्प पर भेजा कि उसे भागती लड़ाई लड़ते हुए इसी छोर खींच लावे। प्रधान सेनापित ने सिवा युद्ध के दूसरा उपाय न देख कर सेना के कम होते भी ईरवर की कृपा पर भरोसा कर युद्ध का साहस किया श्रीर तलवार खींच कर शत्रु पर धावा कर दिया । शत्रु युद्ध में दृढ़ न रह कर भागे । देवात्

भागते समय वीच में पुल के आजाने से मार्ग की तंगी होने से शत्रु सेना अस्त व्यस्त हो गई और इघर के वहादुर पीछे से याकृत खाँ पर जा पड़े। अपने सर्दार की रज्ञा के लिए हिट्यां ने रुक कर बहुत मारकाट की पर इघर के बीर सैनिकों ने उनमें से बहुतों को मारहाला और दूसरों ने याकृत खाँ पर आक्रमण कर भाले तथा तलबार के सत्ताईस चोट दे उसे समाप्त कर दिया। चींटी तथा मिक्ख्यों की तरह हिट्यायों ने इक्ट्टे होकर चाहा कि उस कृतम के शव को उठा ले जायँ पर इस और के बीरों ने उस झुंड को सफत न होने देकर उस शव पर अधिकार कर लिया। ऐसे सदीर के मारे जाने पर जिसका सैन्य संचालन तथा सेनापतित्व में कोई जोड़ नहीं था उस समय शत्रु सदीरों में यड़ा निरुत्साह फैला और दुर्गवालों में भी हतोत्साह पैदा होने का कारण होने से दुर्ग टूटने का कारण वन गया।

इसका पुत्र फल लूमुल्क भी साम्राज्य में तीन हजारी २००० सवार का मंसव पाकर सेवा में भर्ती हो चुका था। पिता के भागने के पहिले ४ वें वर्ष में मर चुका था। फल लुमुल्क के हसन खों श्रादि पुत्रगण वाकृत खों के मारे जाने पर प्रादिल्-शाह के यहाँ नीकर हो गए। इसन खों का पुत्र सीभाग्य से शाहजहाँ की सेवा में श्राधीनता दिग्वला कर भर्ती हो गया। ह यें वर्ष में एक हजारी ४०० नवार बढ़ने से इसका मंसव तीन हजारी २००० सवार का हो गया थाँग दिल्ला में वेनन रूप जागीर पाकर सुचित्त हो गया।

# याक़्त खाँ हव्शी, सीदी

शाहजहाँ के समय में जव निजाम शाही कोंकण मुगल सम्राट् के अधिकार में चला आया तव नए विजित महालों के बद्ले में बीजापुर के शासक का तालका उसको दिया गया, जिसकी श्रोर से फरह खाँ अफगान वहाँ का अध्यत्त नियत हुआ श्रोर उसने डंडा राजपुरी दुर्ग को, जो आवा स्थल और आधा जल में स्थित है, अपना निवासस्थान बनाया । ऋोरंगजेब के समय में शिवाजी भासला ने बीजापुरियों को निर्वल देखकर उपद्रव कर पहले राज-गढ़ दुर्ग को अपना निवासस्थान वनाया और फिर राहिरीगढ़ को, जा डंडा राजपुरी से बास कोस की दूरी पर था, हड कर वहीं रहने लगा। बहुत प्रयत्न कर वहीं के आस पास के कई अन्य दुर्गों पर उसने ऋधिकार कर लिया। फतह खाँ ने उससे डर कर पर पानी में बना हुआ था, जाकर इस विचार में था कि स्रमान लेकर उसे सौंप दे श्रोर जान वचा ले। सीदी संभल, सीदी याकृत और सीदी खैरु ने जो तीनों उक्त अफगान के दास थे, इस विचार से श्रवगत हो कर उसे कैद कर उसके पैरों में वेडी डाल दिया और इस वृत्तांत की सूचना बीजापुर के सुलतान श्रोर द्त्तिण के सूर्वेदार खानजहाँ वहादुर को लिख कर भेज दिया। स्नानजहाँ वहादुर ने कृपाप।त्र के साथ खिलअत तथा पाँच सहस्र रुपया भेजा और प्रथम के लिए चार सदी २०० सवार, द्वितीय

के लिए तीन सद्दो १०० सवार तथा तृतीय के लिए दो सदी १०० सवार के मंसव पुरस्कार में देने के निश्चय की प्रार्थना की। वेतन में सूरत वंदर के पास सीर हासिल जागीर दिया। उन सव ने प्रसन्न हो शिवाजी को दमन करने लिए साहस की कमर बाँघी। सीदी संभल नो सदी मंसव तक पहुँच कर मर गया। सीदी याकृत ने, जो उसका स्थानापत्र था, नात्रों को एकत्र करने में बदुत प्रयत्र किया घोर डंडा राजपुरी लेन की हिम्मत बाँधी होली की रात्रि में, जब हिंदू थककर सोए पड़े थे, एक छोर से बाकृत खाँ श्रीर दूसरी श्रोर से सादी खैरियत पहुँच कर कमंद के सहारे दुर्ग में घुस गए। इसी समय दुर्ग का वारूद्घर आग के पहुँच जाने से सर्दार के साथ उड़ गया। उस समय शिवाजी की सेना ल्टमार के लिए दूर चली गई थी खीर सहायता पहुँचाने की शक्ति उसमें नहीं थी इसलिए खासपास के दुर्ग भी छीन लिए गए। इस वृत्त की सूचना का प्रार्थनापत्र दिज्ञण के सूचेदार मुजतान मुह्नमद मुख्रज्ञम के पास पहुँचने पर सीदी याकृत तथा सीदी खैरियत के मंसय वड़े और खाँ की पदवी मिली। जब २६ वें वर्ण में सीदी सेरिचत मर गया तत्र उसका माल याकृत गों को मिल गया और उस मृत के सिपाहियों का चेतन उसी के जिम्मे नियत किया गया। ४० वें वर्ण सन् १११४ हि० (सन् १७०३ है० ) में यह भी मर गया । सीदी श्रंबर को, जिसे श्रपना स्यानापन्न बनाया था, इस कारण कि इस जाति ने उस श्रोर की अगलदारी में नाम कमाया था और हज को जानेवाले जहाजों के मार्ग जारी रत्वने में बहुत पुख्यकार्य किया था, उक्त ताहका षढ़ाल रत्वा र्फ्रार इसे सीही याञ्चन खां की पदवी देखर सम्मानित

किया। लिखते समय इस जाति के वाकी लोग इंडा राजपुरी पर छाधिकृत थे छोर मरहठों से लड़ते भिड़ते कालयापन करते थे।

एक्त खाँ प्रशंसनीय वीरता तथा प्रजापालन के साथ साथ कार्यों का बहुत श्रनुभव रखता था। सबेरे से एक पहर रात्रि तक रास्त्र धारण किए दीवानखाने में बैठता था। इसके बाद जनाने में जाकर एक प्रहर वहाँ उसी प्रकार व्यतीत करता स्रोर तब कमर खोलकर आवश्यकता पूरी करता। राज्य के स्रंत में बादशाह ने उसे दरबार बुलाया। इसके पहिले सीदी खेरियत खाँ बादशाही दरबार में जाकर वहाँ के आदिमयों की शकत व शान के आगे अपने को कुछ न पाकर उसका कार्य लज्जा से बीमार हो जाने तक पहुँचा था स्रोर सीदी याकृत खाँ के प्रयत्न से वहाँ से निकल स्राया था इसलिए यह स्राशंका कर स्रंत में भेंट की स्वीकृति तथा काम की स्रधिकता बतला इस कष्ट से छुटकारा पागया।

### याकृव खाँ वदस्शी

श्रारंभ में इसे नौ सदी ४० सवार का मंसव मिला था श्रीर यह श्रन्दुर्रहीम खानखानाँ के साथ दिल्ला में नियत था। जिस युद्ध में शाहनवाज खाँ मिर्जा एरिज ने मिलक श्रंबर को परात किया था श्रीर श्रन्छा कार्य हुश्रा था, उसमें पुत्र के श्रिवकार की बागहोर इसी को खानखानों ने दिया था। इसके हारा श्रन्छे कार्य दिखलाए गए थे इसलिए जहाँगीर के न वें वर्ण में इसका मंसव बढ़कर दो हजारी १४०० सवार का हो गया। श्रंत में काबुल श्रांत में होने पर शाहजहाँ के राज्य के १ म वर्ण में जब बलख के शासक सञ्मुहन्मद खाँ ने काबुल श्रांकर असे घर लिया श्रीर चाहा कि कपटपूर्ण संदेशों से उस नगर पर श्रिवकार कर ले तब यह काबुल ही में था। स्वामिभक्ति सबके जपर समम कर यह ठीक ठीक उत्तर देता रहा। समय पर इसकी मृत्यु होगई।

### मिर्जा यार अली वेग

यह सचा श्रोर ठीक श्रादमी था श्रोर घूसखोरी जानता भी न था। इस कारण श्रीरंगजेव का कृपापात्र होने से इसका विश्वास वदा। श्रारंभ में यह रूहुल्ला खाँ वख्शी का पेश्दस्त था। यह कटु बोलने में प्रसिद्ध था। इसके बाद डाक तथा कचहरी का दारोगा नियुक्त होने पर प्रजा के कार्य में इसने बहुत प्रयत्न किया। ३० वें वर्ष में इसे चार सदी ४० सवार का मंसब मिला तथा ३१ वें वर्ष में १४ सवार श्रीर बढ़े। बादशाह बहुत चाहते थे कि इसका मंसव बढ़ावें पर यह स्वीकार नहीं करता था। प्रार्थना करने में उदंडता रखता था। कहते हैं कि यह सादगी को मंसव से वढ़कर मानता था। वादशाह ने कहा कि यह ऋल्पवयस्क है। इसने उत्तर दिया कि जागीर पाने तक 'नीमटर' हो जायगा। हिंद की भाषा में नीमटर से तात्पर्य उस मनुष्य से है जो अवस्था की अंतिम सीमा तक पहुँच चुका हो। श्रीर भी कहते हैं कि एक दिन इसे बचा हुआ खास खाना इनायत हुआ पर दरबार की उपस्थिति के कारण यह भूल गया। वादशाह ने स्वाद पूछने के वहाने से इसे याद दिलाया। इसने सावधान होकर भोजन प्राप्ति के उपलच्च में चहार तसलीम किया श्रोर दुवारा फिर चहार तरलीम किया, जिसे 'सहो सिजदा' कहते हैं। यह भी कहा कि एक दिन शरई मुकदमे में एक त्रानी के गवाही के बहाने कहा गया कि यह तूरानी है, इसकी गवाही

का क्या विश्वास ? पर इसने इस वात पर ध्यान नहीं दिया कि वादशाह भी त्रानी थे। गोलकुंडे के घेरे में अन्न का वड़ा अकाल पड़ा। वादशाह ने इसकी सचाई पर चाहा कि इसे रसद का दारोगा नियत करे पर इसने वदनामी के भय से स्वीकार नहीं किया। मुहम्मद आजमशाह इससे अन्नसन्न था। इसलिए उसने प्रार्थना की कि इस पाजी की कैसी हिम्मत कि स्वामी की आज्ञा से सिर हटाए। वादशाह को भी यह वात अनुचित ज्ञात हुई इसलिए आज्ञा हुई कि इस दंडित को दीवान खाने से बाहर निकाल दो। औरंगजेव की मृत्यु पर आजमशाह से विदा हो मका चला गया। वहादुरशाह के राज्य के ३ रे वर्ष लीट कर सेवा में पहुँचा। इसी वर्ष सन् ११२१ हि० में मर गया।

### यूसुफ खाँ

यह हुसेन खाँ दुकड़िया का पुत्र था और पिता की मृत्यु पर श्रकवर वादशाह का कृपापात्र होने पर इसे योग्य मंसव मिला। ४० वें वर्ष में इसे दो हजारी ३०० सवार का मंसव मिला। जहाँगीर की राजगदी पर ४०० सवार इसके मंसव में बढ़े। ५ वें वर्ष में खानजहाँ के साथ यह दिच्छा की चढ़ाई पर गया। जब इस प्रांत में इसके उद्योगों की सूचना मिली तव न वें वर्ष में इसे मंडा प्रदान किया गया। १२ वें वर्ष में शाहजादा सुलतान खुर्रम की प्रार्थना पर इसका मंसव बढ़कर तीन हजारी १४०० सवार का हो गया, गोंडवाना की फोजदारी मिली और खिल अत तथा हाथी दिया गया।

# यूसुफ खाँ कश्मीरी

इसका पिता श्रली खाँ चक करमीर का शासक था। चोंगान खेल की दोड़ धूप में जब वह मर गया तव आदिमयों ने इसको बड़े होने के कारण शासक बनाया। इसने पहिले अपने चाचा अञ्झल के घर को घेर लिया, जिसपर उपद्रव करने की श्राशंका हो गई थी। मारकाट में गोली से उक्त अव्दाल मारा गया। वहाँ के प्राविमयों ने सैयद मुवारक को खड़ा कर ईदगाह के मैदान में लड़ाई की तैयारी की । युद्ध में यूयुफ खाँ का हरावल मारा गया । यृष्ठक खाँ उस जगह न पहुँच कर भागा श्रोर श्रक-वर के राज्यकाल के २४ वें वर्ष में दुरवार पहुँच कर कृपापात्र हुआ। जब दो महीना न बीतते हुए कश्मीर प्रांत के उपद्रवियों ने गुयारक खाँ को हटा कर उक्त खाँ के भतीजे लौहर चक को सदीर वनाया तब २५ वें वर्ष में इसे द्रवार से जाने को छुट्टी मिली। पंजाय के सद्शिं को श्राहा मिली कि इसके साथ सेना भेजें। यह समाचार पाकर करमीरियों ने चापल्सी से इसे अकेते ही वुलाया। यह सर्दारों को विना सृचित किए ही उस श्रोर चता दिया। विना अच्छी लड़ाई के लीहर चक को कैंद कर वहाँ श्विकत हो गया। जब सालिह दीवानः ने यह वृत्तांत वादशाह को सुनाया तब २० वें वर्ष में वादशाह ने शेख याकृव कश्मीरी नामक एक विश्यासपात्र सरहार को उसके पुत्र हैंदर के साथ सांत्वना के लिए भेजा। २६ वें वर्ध में इसने छपने पुत्र यापृत

को उस प्रांत के सौगात के साथ दरवार भेजा। ३१ वें वर्ष में जब वादशाह पंजाव गए तव इसको भी दरवार में वृलाया। याकूव सशंकित हो कर भागा । हकीम छाली और वहाउद्दीन कंवू वहाँ भेजे गए कि यदि वह स्वयं दुरवार न आना चाहे तो अपने ज़ुच्ध पुत्र को भेज दे। जब वहाँ से लौटकर इन्होंने उसके घमंड की बात कही तब मिर्जा शाहरुख भारी सेना के साथ उस प्रांत पर अधिकार करने भेजा गया। इसके अनंतर जब पखली के मार्ग से सेना वलवास के पास पहुँची तब सिवा शरण आने के कोई उपाय न देखकर यह सदीरों से आकर मिला। इन लोगों ने चाहा कि उसे पकढ़ कर लौट श्राचें पर बादशाह को यह वात पसंद नहीं आई और उस प्रांत पर अधिकार करने की आज़ा हुई। इसपर कश्मीरियों ने पहिले हुसेन खाँ चक को श्रीर फिर यूसुफ खाँ के पुत्र याकूत खाँ को सर्दार वनाकर युद्ध किया श्रीर हारे। श्रंत में संदेश भेजा कि यहाँ का शासक दरवार में उपस्थित होगा स्रोर ऋशर्फियों पर वादशाह का नाम रहेगा। टकसाल, केशर, रेशम तथा शिकारी जानवर वादशाही सरकार के हो जायँगे। वर्षा तथा बर्फ से सर्दार गण ववड़ा गए थे इसलिए उक्त कार्यों पर दारोंगे नियत कर तथा म्वीकृति द्रवार से आने पर यूसुफ खाँ के साथ लाँटे श्रोर ३१ वें वर्ष में दरवार पहुँचे । यूसुफ खाँ टोडरमल के हवाले किया गया। जब याकृव खाँ आदि कश्मरियों ने संधि के विरुद्ध कार्य किए तव कासिम खाँ को भारी सेना के साथ उधर भेजा, जिसने अच्छे उपायों से उस प्रांत पर ष्यधिकार कर लिया। यूसुफ खाँ के पुत्र याकृव खाँ तथा श्रन्य कश्मीरियों ने आक्रमण किए पर हार गए। ३२ वें वर्ष में इसे

कारागार से निकालकर विहार की सीमा पर जागीर दी गई श्रौर वंगाल श्रांत में नियत किया गया। ३७ वें वर्ण तक उसी श्रांत में काम करता रहा। इसका पुत्र याकृत खाँथा, जिसे पिता के दर-यार चले श्राने के वाद कश्मीरियों ने उपद्रव का नेता वना कर यहुत दिनों तक सदीर माना था। जब मीर यह कासिम खाँ उस श्रांत पर श्रिविकार करने के लिए भेजा गया तब उस मुंड में यिरोध पड़ गया। इस कारण उक्त खाँ श्रीनगर चला श्राया। याद को यह भी उपद्रव करता रहा। ३४ वें वर्ष जब बादशाह कश्मीर में थे श्रौर उसके संतोप के लिए खास जूती भेजी गई तब यह सेवा में चला श्राया।

# मिर्जा युसुफ खाँ रिजवी

यह पवित्र मशहद के अच्छे वंश का सैयद था। अकवर की सेवा में इसने बहुत उन्नति की त्रीर अच्छा विश्वास पैदा किया। ३१ वें वर्ष में इसने ढाई हजारी मंसव पाया। जव शहवाज खाँ विहार से बंगाल गया तव मिर्जा अवध से उस प्रांत को रत्ता को भेजा गया। ३२ वें वर्ष सन् ६६५ हि० में जव कश्मीर के प्रांताध्यच कासिम खाँ ने वहाँ के निरंतर उपद्रव से घवड़ा कर त्यागपत्र लिखा तब मिर्जा ने उस प्रांत का शासक नियत होकर अपने उपायों से वहाँ के आदमियों को शांत कर दिया ऋोर शम्स चक को, जो उस प्रांत के राज्य का दाबा कर रहा था, मिला कर दरवार भेज दिया। ३४ वें वर्ष सन् ६६७ हि॰ में अकबर कश्मीर की सैर को गया, जिसके ऐसे सैर के स्थान का किसी यात्री ने पता अव तक नहीं दिया है। अनुभवी योग्य श्रादमियों को श्राज्ञा हुई कि महाराज तथा कामराज श्रर्थात न्यास नदी के ऊपर तथा नीचे के स्थानों में जाकर चौथ उगाहें। उस प्रांत में भूमि के हरएक दुकड़े का पट्टा कहते हैं श्रीर वह इलाही गज से एक बीवा तथा एक विस्वा होता है। करमीरी लोग ढाई पट्टे तथा कुछ को वीवा जानते हैं छोर दीवान को निश्चय के श्रनुसार तीन तोदा जिन्स देते हैं। इनमें से हर एक गाँव कुछ नाप धान देते थे। यह खरवार तीन मन श्राठ सेर घ्यकवर शाही होता था। कुछ को तर्क से नापते थे, जो घ्याठ

सेर का होता है। रवी अ में एक पट्टा से गेहूँ तथा मसूर दो तर्क लगान में दिए जाते थे। इस समय मुंशियों ने प्रयत्न कर फर्क भी निकाल लिया पर जमींदारों के रंज होने से काम ठीक न हुआ। श्रिधिकतर जरगर सिपाही थे और प्रांताध्यक्त की वेपरवाही तथा आलस्य था। इस पर जमा बढ़ाने से छुपकों में अस्तव्यस्तता आ गई। इससे खासः की आय न हुई। तब जमा वास्तिवक निश्चित की गई। बीस लाख खरवार धान पर दो लाख बढ़ाकर हर खरवार का सोलह दाम निर्ख काट कर मिर्जी यूसुफ खाँ को सींप दिया।

३६ वें वर्ष में देवयोग से मिर्जा का एक मुत्सदी भाग कर द्रवार में श्राया श्रोर कहा कि खरवार दस पंद्रह वढ़ गया है र्थ्योर प्रत्येक घ्यट्टाइस दाम का हो गया है। जब मिर्जी से पुछ-वाया गया तय इसने जमा का वड्ना स्वीकार नहीं किया। इस पर काजी नुरुला तथा काजी ऋली पता लगाने भेजे गए। मिजी के श्रादमी लोग वेईमोनी से कुविचार में पड़ गए। काजी नुरुल्ला न लॉटकर सब कह सुनाया । हुसेन बेग रोख डमरी को सहायता कां भेजा। पहिला दीवानी श्रीर दूसरा तहसील दारी के कार्य । पर नियत हुआ। मिर्ज़ी के कुछ नीकरों ने मिलकर वहाँ के कुछ इपद्रविद्यों के बहकाने से मिर्ज़ा के भतीजे यादगार को सर्दार दनाया। दें। एक बार युद्ध भी हुआ पर संबि हो गई। इन दोनों के आलग्य से थोड़े समय में उपद्रवियों का हंगामा बहुत बढ़ गया । लाचार हो काजी छली छीर हुसेन वेग नगर से निकलकर दिंदुरनान को चल दिए। शबुद्धों ने इसके पहिले ही घाटियों तथा दर्ग के मार्ग रोक लिए वे इसलिए इड़ ही युद्ध के बाद का

श्राली केंद्र हो मारा गया श्रोर हुसेन वेग किमी प्रकार जान वचा कर निकल गया। कहते हैं कि जब यादगार ने मर्दारी का विचार किया श्रोर गुह ग्वोदने बाले को बुलाया कि नगीना उसके नाम बनावे। खोदते समय फोलाद का चृर उड़कर उसकी श्रांख में चला गया श्रोर सोने में कॅपकॅपी के ज्वर ने उसे धर द्वाया। जब मजलिस सजाकर तख्त पर बेंठा उस समय पंचा लेकर एक फरीश ने जो वहाँ खड़ा था, तुरंत यह शेर पढ़ा। शेर—

वड़ों के स्थान पर मृठ भी कोई वेठ नहीं सकता। पर वड़प्पन का सामान इस प्रकार तू तेयार करता है।।

यादगार को श्राश्चर्य हुआ और उससे पृछा कि क्या तू पढ़ा हुआ है। उसने कहा नहीं। तब यह शेर कहाँ से याद किया है। कहा यह भी नहीं मालूम। आश्चर्य तो यह है कि अभी तक श्रकवर को इस विद्रोह की सूचना नहीं थी। मुलतान तथा राज्य-कर्मचारी गए को देवी सूचना होती है इसिलए ३७ वें वर्ष सन् १००० हि० में लाहोर से कश्मीर की चढ़ाई की आजा हुई। यद्यदि लोगों ने मार्ग की कठिनाई कहकर रोकना चाहा श्रोर कुछ ने कहा कि बादशाही राज्य हर श्रोर एक वर्षकी राहतक फैला हुआ है इसलिए किनारे तक पहुँचना है तथा उस पार्वत्य प्रांत में जाना उचित नहीं है पर वादशाह ठीक वर्पाकाल में उस स्रोर चल दिए। देवयोग से यह वही दिन था जब यादगार कुल ने करमीर में विद्रोह किया था। इसमे विचित्र तर यह है कि वादशाह ने रावी नदी के पार करने पर पृछा कि यह शेर किसके वारे में है। शेर-

बादशाही टोपी तथा शाही ताजं हर कुल को कैसे पहुँची।

अभी कुछ पड़ाब यात्रा हुई थी कि कश्मीर का उपद्रव शांत हो गया श्रोर देहीम खदीव की भविष्य वाणी प्रकट हुई। शेख फरीद बख्शी बेगी को ससैन्य आगे भेजकर स्वयं भी पहिले से श्रधिक फुर्ती से श्रागे बढ़ा । मिर्जा यूसुफ खाँ शेख श्रवुल् फजल को दिया गया। जब इनके पुत्र मिर्जा लश्करी ने उस विद्रोही की इच्छा से श्रवगत होकर वाल वचों को लाहोर लियां जाने को वाहर निकाला पर उस वलवाई ने मिर्जा के केंद्र होने का समा-चार सुनकर फट उन सबको हटा दिया। मिर्जा के सम्मान की रज्ञा के लिए इसे छुट्टी मिल गई। यादगार ने वादशाह के आने का समाचार पाते ही बहुतों को घाटी में भेजकर उसे दढ़ कर लिया परंतु **चीर गण थोड़े युद्ध पर शबु**खों को हटा उस प्रांत में घुस गए। यादगार कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से निकल कर हीरापुर चला आया । मिर्जा के नौकरों का झुंड घात में लगा हुआ था श्रीर श्रर्द्ध रात्रि में बादशाह के पहुँचने का शोर कर इसके पड़ाब पर घावा कर दिया ख़्रीर लहने लगे। वह घवड़ा फर कनान से निकल कर जंगल में भागा तथा यृगुफ परस्तार के सिया फिनी ने साथ नहीं दिया। इसकी घोड़ा लाने को भेजा। इसकी अनुपरिधति से अकित होकर आदमियों ने मृमुक को शिकते में टाल दिया। श्रंत में इसके वतलाने से वह पकड़ा गया नया मार टाला गया। शैर-

> याग में कहरू सरों के साथ सिर उठाये, अर्थात् १स प्रकार सर उठाना नहींरी हो।

( ६४४ )

श्राकाश जानता है कि सरो और कद्दृ क्या हैं। स्वयं सिर सर्दारी का दंड है।

कहते हैं कि एक दिन जब इस दुष्ट के उपद्रव का समाचार मिला और उसकी माँ नुकरा अपने पुत्रों की बदकारी से साहस नहीं रखती तब अकबर ने यह शैर पढ़ा। शैर—

यह हराम का बचा मेरा द्वेपी हो, यह मेरा भाग्य है। हराम के बच्चे को मारने वाला यमन के सितारा सा श्राया।

कहा कि मेरे विचार में आता है कि इस उपद्रवी का मारा जाना श्रीर यमन के सुहेल सितारे का निकलना संबंध रखता है। ज्योतिपियों ने कहा कि तीन महीने में दंड को पहुँचेगा। कहा कि चालीस दिन से कम श्रोर दो महीने से श्रधिक न चलेगा। कुल इक्यावन दिन बीते थे श्रीर जिस दिन वह मारा गया उसी दिन यह यमन का सितारा निकला। वादशाह जव कश्मीर पहुँचे तव मिर्जा यूसुफ ने जमा बढ़ाए जाने पर भी उस प्रांत को स्वीकार नहीं किया। इसपर खालसा का ख्वाजा शम्सुदीन खाफी को तीन सहस्र सवारों के साथ उस शासनपर नियत किया। इसके अनंतर शाहजादा सुलतान सलीम की प्रार्थना पर फिर मिर्जा यूसुफ को जागीर में मिला। ३६वें वर्ष में मिर्जा तोपखाने का दारोगा नियत हुआ। उसी वर्ष सन् १००२ हि० में कुलीज खाँ के स्थान पर जोनपुर की जागीर पर नियत हुआ । ४१ वें वर्ष में गुजरात प्रांत जागीर-तन में पाकर दक्षिण का सहायक नियत हुआ। जव सादिक खाँ हरवी ४२ वें वर्ष में मर गया तव मिर्जा शाहजादा मुलतान मुराद का श्रमिभावक नियत होने पर फ़र्ती से श्रपने

जागीर के महाल से वरार के खंतर्गत वालापुर आकर शाहजारे की सेवा में पहुँच गया। उक्त सुलतान की मृत्यु पर श्रह्मामी शेख श्रवुल्फजल के साथ द्त्रिण में श्रच्छी सेवा की श्रीर श्रहमद् नगर के घेरे तथा अधिकार करने में शाहजादा सुलतान दानियाल के साथ सवसे वढ़कर प्रयत्न किया। यह वरावर दक्तिए में मन न लगने की प्रार्थना किया करता था ऋतः ४६ वें वर्ष के श्रारंभ में श्राज्ञा मिलने पर बुर्होनपुर में वादशाह की सेवा में पहुँचा जय बादशाह श्रागरे को लौटे तव शाहजादा दानियाल वड़े २ सर्दारों के साथ नर्मदा से विदा हुआ। मिर्जा भी उसके साथ नियत हुन्ना। इसी वर्ष सन् १०१० हि० में शाहजारे ने मिर्जी को मिर्जा रुस्तम सफवी के साथ शेख अबुल्फजल तथा खान-सानों की सहायता को वालाघाट में नियत किया। मिर्जा जमादि ज आखिर महीने में शुल की पीड़ा से जालनापुर में मर गया। इसके शव को मशहद ले गए। सुलतानपुर इसके देश के समान था। बहुवा रुहेले नौकर रखता था। वेतन महीने महीने देता था। जब महीना बढ़ाता था तब ड्योढ़ा कर देता था श्रीर इसकी बराबर एक वर्ण का जोड़कर देता था। इसके पुत्रों में मिर्जी सफरिकन यो लहकरी था, जिसका वृत्तांत छलग दिया गया है। दूमरा मिर्जा एवज था, जो गद्य बहुत । श्रच्छा | लिखता था। संमार का हाल लेकर एक इतिहास लिखा, जिसका नाम चमन रसा । तीमरा निर्जा श्रकलातृन अपने भाई के साथ रहता था। अवग्या के अतिमकाल में यह विहिश्तावाद सिकंदरा के मुतवली का पद पाकर वहीं सर गया। इस**का दामाद मीर** श्रद्धक्व

#### ( ६४६ )

शाहजहाँ के समय में डेढ़ हजारी ४०० सवार का मंसव पा चुका था। कुछ दिन थरूर का अध्यत्त भी था। प्रवें वर्ष में मर गया।

# हाजी यृसुफ खाँ

पहिले यह मिर्जा कामराँ का श्रमुयायी था। श्रकवर के राज्य फाल के २२ वें वर्ष में यह किया खाँ के साथ मिर्जा यूसुक खाँ की सहायता की भेजा गया, जो कन्नीज दुर्ग में घिर गया था श्रीर जिसके श्रात पास श्रलो कुली खाँ विद्रोह मचाए हुए था। १७ वें वर्ष में गुजरात पर अधिकार हो जाने के बाद यह इबाहीस हुसैन मिर्जा को दंड देने के लिए खान आलग के साथ नियत हुआ। जय बादशाह की आहा मेनाओं को लीटने की हुई तब सरनाल युद्ध में यह भी शाही सेना में आ मिला और १६ वें वर्ष में खान खानां मुनद्ग गाँ के साथ चंगाल भेजा गया। गुजर युद्ध में इसने अच्छा प्रयन्न किया। २० वें वर्ष में बंगाल के गीड़ नगर में, जो अपने मराय जल नायु के लिए प्रसिद्ध है, इस समय जय न्यानत्वानां मुनइम रखाँ वहाँ छावनी डाले हुए था और महामारी पैत रही थी तथा बहुत से सरदार मर गए थे बह भी सन् ६५३ हि॰ (सं० १६३२) में फाल फबलित हो गया। यह पाँच सदी मनसपदार था।

# यृसुफ सुहम्मद खाँ कोकल्ताश

यह खान आजम अनगा का बड़ा पुत्र था। यह शक्वर के साथ द्ध पीने का संबंध रखता था। जब इसका पिना सेना सहित दरवार भेजा गया कि पंजाव की श्रोर जाते हुए वैराम खाँ को सार्ग में पकड़ ले तब यह भी बारह वर्ण का होते हुए पिता के साथ नियत हुआ। युद्ध के दिन सैनिकों के साथ अगगल तथा मध्य में इसे भी स्थान मिला। जब श्रातगा खाँ ने दाहिने श्रीर वाएँ की सेनाश्चों के श्रस्त व्यस्त होने पर श्रवसर पाकर वैराम खाँ की सेना पर धावा किया तब यह भी पिता के आगे आगे रहकर उद्योग करता रहा। इसे खाँ की पद्वी मिली। जब इसका पिता अदहम खाँ कोका के हाथ मारा गया तत्र यह अपने साथियों के साथ सशस्त्र हो कर अद्हम खाँ श्रीर माहम अतगा की पकड़ने गया पर वादशाह के द्वारा अदहम खाँ को जो दंड मिला उसे सुनकर इसे कुछ मांत्वना मिली । इसके खनंतर यह तथा इसका भाई श्रजीज मुहम्मद् कोकलतारा वरावर वादशाही कृपापात्र रहकर युद्ध तथा रागरंग में सेवा में रहे। १० वें वर्ष जब म्वामि-हैं।ही ऋली कुली खाँ खानजमाँ, वहादुर खाँ व इसकंद्र खाँ के उपद्रव का समाचार मिला तव वादशाह उसे दमन करने के लिए साहस कर छागरे से वाहर निकले। गंगापार करने पर सूचना मिली कि द्यभी इसकंदर खाँ लखनऊ में द्यपने स्थान ही पर है इसलिए बादशाह ने उस प्रांत के प्रबंध का निरुचय किया। स्राज्ञा

हुई कि उक्त खाँ शुजाश्रत खाँ श्रादि कुछ वीरों के साथ एक पड़ाव श्रगाल रहकर श्रागे श्रागे चले। श्रकवरी कृपा की साया में रहते हुए यह पाँच हजारी मंसव तक पहुँचा था कि यौवन ही में मिंदरापान की श्रधिकता से वीमार हो ११ वें वर्ष सन् ६७३ हि॰ में मर गया।

यद्यपि श्रंगूर के (उपदेश) पानी को हकीमों ने मानव मित्ति की शिक्ति को वढ़ानेवाला तथा श्रन्य बहुत से मुणों से युक्त पाया है श्रोर उसके सेवन के लिए उसकी मात्रा श्रादि निर्चय कर दो है पर बह बुद्धि को श्राच्छादित करने वाला तथा श्रामेक बीमारियों का पेदा करने वाला भी है इसलिए उसके बहुत पीने को कड़ाई के साथ मना भी किया है। इसलिए यह सब श्रथे पुरतकों में रपष्ट लिखा हुआ है। इस्लाम की शरीश्रत में (श्रर्यी में एक कलमा उपदेश का श्राया है) इसी हानि को दृष्टि में रखकर इसके थोड़े या श्राधिक सेवन की श्राद्या नहीं दी है श्रीर थोड़े लाभ के लिए श्राधिक हानि को नियमित नहीं माना है। फिर एक कलमा है।

# युसुफ मुहम्मद खाँ ताशकंदी

ताशकंद फर्गानः प्रांत का एक नगर है, जो पाँवची इकलीम में है श्रोर ज्ञात संसार की सीमा पर स्थित है। इसके पूर्व में काशगर, पश्चिम में समरकंद, दिच्ण में बदस्याँ के पार्वस्य प्रांत की सीमा श्रोर उत्तर में यद्यपि इसके पहिले कई नगर थे जैसे अलमालीग, अलमातू और वानकी, जो अतगर के नाम से प्रसिद्ध था पर अब उजवेगों के उपद्रव से रम्म रिवाज आदि का कुछ चिन्ह नहीं रह गया। पश्चिम छोर के सित्रा, जिधर पहाड़ न थे, श्रन्यत्र कोई उतार नहीं है। मेहून नदी, जो खुजंद नदी के नाम से प्रसिद्ध है, उत्तर-पूर्व के बीच से इस प्रांत में आकर पश्चिम की ओर वहती है। खुजंद के उत्तर तथा फनाकत, जो शाहरुखी प्रसिद्ध है, के दक्षिण होती हुई तुर्किस्तान के नीचे वालू में गुम हो जाती है। इस शांत में सात बस्तियाँ हैं। द्चिए में पाँच खंदजान, खोश, मार्गीनान, खसफरा खोर खुजंद हैं तथा उत्तर में आखमी और शाश। ये दोनों पुराने नगरों मे से हैं, पहिले ये प्रसिद्ध थे और अब ताशकंद् तथा ताशकनीयन नामों से प्रसिद्ध हैं । यहाँ का लालः पुष्प बुखारा के गुलेसुर्व की तरह प्रसिद्ध है और विशेष कर सप्तरंगी लालः इस श्रीर का खास फुल है।

जय यृषुक मुहम्मद गाँ अपने देश से हिटुम्तान में आया तय कुछ दिन अब्दुल्ला खाँ फीरोज जंग के साथ व्यतीत किया। श्रंत में भलाई तथा सीभाग्य से शाहजादा शाहजहाँ की सेवा में पहुँचा श्रोर श्रपनी सेवा तथा वरावर की हाजिरी से सम्मानित हुआ। यात्रा या दरवार में सेवा कार्य करता रहा। शाहजहाँ की राजगदी पर दो हजारी १००० सवार का मंसव, डंका, भंडा, घोड़ा, हाथी और पंत्रह सहस्र रूपए पाकर प्रसन्न हुआ। मांडू के पास इसे जागीर भी मिली। ४थे वर्ष दक्षिण की चढ़ाई में दैवयोग से विशेष घटना में वह पड़ गया अर्थात् वहादुर साँ महेला के साथ आदिलशाही सर्दार रनदीला वाँ के युद्ध में बड़ी वीरता दिखला कर घायल हो युद्धस्थल में गिर पड़ा। शबु भारी सफलता समम इसको बहादुर खाँ के साथ उठा ले गए। बहुत दिनों तक यह बीजापुर में केंद्र रहा। जब ४ वें वर्ष यमीनुद्दीला श्रासफ स्वाँ ने बीजापुर तक धावा करते र्थार ल्टते <u>ह</u>ए वहाँ पहुँच कर उसे घेर लिया तब आदिलशाह ने दोनों को यमीनुहोला के पास भेज दिया। जब ये सेवा में पहुँचे नग गुराषाही बादशाह ने शाही कृपा से, जो ग्वामिभक्त सेवकों के लिए सुरचित थी, जांच करना छोड़ दिया । हर एक को खिलछत, सुनहने मीना-कारी के साज सहित नलवार तथा डाल, वेहा खाँर हाथी दिया। यूमुक मुह्ममद खां का गंमच बदकर नीन हजारी २००० सवार को है। गया छौर हैका तथा वीस नहस्र रुपए पाकर सम्मानित हुन्ना । इसके बाद ठट्टा का स्वेदार नियत हुन्ना ।

पहिले यह न्यान के सुगलों को नीकर रायता था पर जब इस पटना में खाशा के बिकर इनकी फुनझना नथा बेबफाई देखी कि प्रवित्त स्वामी को शब्द के हाथों में छोड़ कर सुद्ध से साफ निकल पर प्रवित्त जामीर के महानी की नने गए खीर इसके पिता के विकद्ध, जो काम छोड़ कर फकीर की तगह गहता था, उपद्रव कर बहुत सा धन वेतन में ले लिया। उस कारण यह मुगल को हेय दृष्टि से देखता छोग हिंदुम्तानियों को बहुधा नौकर रखता। इसके बाद यह भक्तर का फीजदार नियन हुछा। जब ११ वें वर्ष कंधार दुर्ग बादशाह के छाधकार में चला छाया तब उसके प्रबंध होने नक यह सिविम्तान के फीजदार के साथ वहाँ की रच्चा पर नियत हुछा। वहाँ के स्वेदार छलीज खाँ के माथ यूमुफ खाँ ने बुम्त दुर्ग लेने में बहुत प्रयत्न किया। १२ वें वर्ष में भक्तर की फीजदारी से बदल कर यह मुलतान का स्वेदार हो गया छोर इसके मंसव में एक सहस्त्र सवार बढ़ाए गए। इसी वर्ष सन् १०४६ हि० में इसकी मृत्यु होगई।

इसके दो पुत्र मिर्जा रुहुझा आंर मिर्जा वहराम थे। पहिले को २५ वें वर्ष के अंत में डेढ़ हजारी ५०० सवार का मंसव और मांडू की फोजदारी तथा जागीरदारी मिली। किसी कारण से दंडित होने पर एक हजारी मंसव वहाल गहा। इसके बाद कांगड़ा का यह फोजदार तथा दुर्गाध्यक्त नियत हुआ। औरंगजेब की राजगद्दी के आरंभ में शत्रु के कुछ कार्यो पर बादशाही इच्छा से मंसव तथा जागीर से हटाए जाने पर यह एकांत में रहने लगा।

इसके पुत्रगण खानः जादी के होते हुए भी वादशाह छोरंगजेड के मिजाज विगड़ने से मंसव न पा सके छोर कुछ दिन खानजहाँ वहादुर कोकल्तारा के साथ व्यतीत किया। इसके बाद मिर्जा छाट्दुला शाहजादा मुहम्मद छाजमशाह की सरकार में कोरवेगी नियुक्त हुछा छोर छपना सम्मान तथा विश्वाव बढ़ाया। मीर छातिश होने पर जाजक के युद्ध में निमक का हक छादा करता हुम्रा उस शाह के साथ रह कर मारा गया। इसका पुत्र मिर्जा फतहुल्ला छोटा था। श्राजमशाही सर्दार वसालत खाँ सुलतान नम्न ने मित्रता तथा एक श्वामी के नौकर होने के नाते इसके पालन करने का भार उठाया। उसकी मृत्यु पर श्रासफजाह निजामुल्मुल्क की सरकार में नौकर होकर दीवानखान: तथा हरकारों का दारोगा नियत हुन्ना। ऐसी ही छुपा से उस बड़े सर्दार ने इसे पिता का मंसव तथा पदवी देकर सम्मानित किया। लिखते समय जीवित था श्रीर इसके लेखक से मित्रता तथा प्रेम था।



# अनुक्रम (क)

# (वैयक्तिक)

ञ श्रंबर, मलिक २१, २४-७, १३६. श्रजीन कोका ५०, १७१, ३३७, २४६-८, २४४-४, २२८, ४४७-४११, ५८१, ५४८, ५६२.३, ८, ५६८, ६३६-७, ६४३ अजीज खाँ नहेला श्रंबर, सीदी ६४१ श्रजीन वेग बद्ख्शी १३२ अक्षर २-६, ३५, ४७, ४६, अजीज, मिर्जा ४६५ ५२, ५४, ८७-६, १०६, १३४, अजीबुदीन १३८, १५१, १६६, १७७, अर्जाबुदीन देखिए वहरःमंद खाँ २७५ 200 १८१, १८४, २०३, २१३, अजीनुना २८५-इ,२२४, २२६-७ २४३, अजीउमा लॉ 933 २७८, २८१. २८५, ३२८६, ध्रजीह्रमा, मीर हेहेर, हेहेह, ४४२-हे, १८०, अभीतुरसान ४३१, ४४७, ५६७ 3 इटर, ४११, ४३८-४० ४४२, अतगा ली ५०१, ५२४, ५२६ ५४५-६, अताउलाह 150-2 प्यहे, प्रह, प्रह०, प्रह२-४, अवली हरहे, हरहे, हरहे, हथे अवस्म मा २-४, ४१, १४७, 50 Eyş खंदनः, शाहनाता १६, १५४७, १५०, १७६, ५४७, ६२३, इहह ५००, ४०४ वर्ष ६४⊏ व्यवस्थान्त्री मान धनक शाह गृहता ण-इदीना गोगली عسر جوج

ग्रबुल् इसन तुर्वती ५५६ २३५ ग्रनुस खाँ श्रफ़जल कायनी मौलाना 0,3 अवुल् इसन, मुलतान १४३, ४०१-ग्रफ़जल खाँ (दिक्खनी) ६२५ २, ५७३-५ स्रवू तालिव खाँ 383 श्रफजल खाँ शाहजहानी ६२४ श्रवू तालिव खाँ २२०-१ २६३ ग्रफरासियाव, मिर्जा ग्रवू तालिव वद्ख्शी ग्रफलात्न मिर्जा ४५७ ६१५ ग्रवू तालिव २५१ **त्र्रबुल्** कासिम १७५ श्रवू तुराव, मीर 23 ग्रवुल् फजल २५, ४५, ५४, श्रवू नस्र खाँ ७०,६३५ ८६, प्रद, ६०८, ६५३, ६५५ स्रवू मईद मिजा सफवी 308 808 त्र्रबुल् फल्ह श्रवू सईद सुलतान 855 ४३६ त्र्रावुल् फरह ग्रवू हाशिम ख्वाजा ग्रबुल् फल्ह ग्रफगान ४५७, ४६० 308 त्रवुल् फल्ह कानिल खाँ **६६,** ७३ ग्रब्दुन्नवी खाँ मियानः ४१८ ग्रब्दुन्नवी देखिए वहादुर खाँ उजनक ग्रबुल् फल्ह वेग त्रवुल् फत्ह, हकीम ४**५,२**२५,५**२**५ ग्रब्दुन्नवी सदर, शेख ३४२-३ श्रव्दुर्रजाक, मौलाना त्रवुल् फत्ह, मीर २७५ २२४ श्रवुल् मंसूर खाँ देखिए सफदर जंग श्रव्दुर्रहनान खाँ मशइदो ७१ ग्रब्दुर्रहमान दोल्दी १६७ € 3 त्रबुल् मत्राली खवाफी ३<u>६</u>३ ग्रब्दुर्रहमान, सुलवान १०४, ११५ ग्रवुल् मग्राली तिमंजी ५०१ ग्रब्दुर्रहीम खाँ 933 ग्रवुल् मत्राली शाह ४६, ३३४, ग्रब्दुर्रहीम 90 ग्रव्दुर्रहीम खाँ खानखानाँ ४५-६, **4**50 ग्रवुल् मुख्तार ग्रल्नकीय ३७२ ६२, ८६, १८६, १६६, २४५, ग्रवुल् रसूल हन्शी २८८, ३८०, ४७०, ५५६-७, २२ ग्रवुल् हसन कुतुवशाह **२६८-७१** ६४३, ६५५ ग्रवुल् इसन ख्याजा २४५, ३५९ ब्रब्दुर्रहीम खाँ मराहदी હ ર

| •                            |         | **                            |        |
|------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| श्चन्दुर्रहीम वेग            | ४५३     | श्रव्दुला खाँ                 | १६३    |
| श्रव्दुल् ग्रजीन त्रकनरावादी | १८      | ग्रब्दुला लॉ                  | प्रपू  |
| श्रव्दुल् श्रजीज खाँ २३५     | ५०⊏     | ग्रन्दुला खाँ उजवेग १         | ₹, ⊏७, |
| भ्रन्दुल् भ्रजीन राख         | ६१४     | १०४-७, ११०, १३८,              | १५१,   |
| श्रद्धुल् करीम शेख           | ६२८     | ३७२, ४१०,६०४                  |        |
| श्रव्दुल् करीम मीर           | १४३     | श्रव्दुला वाँ कृत्वुल्मुल्क ७ | १. ६२, |
| श्रव्दुल् करीम मुजतिसत खाँ   | ४२८     | १६६, २३६, २७६,                | 302,   |
| अञ्डल् कादिर बदायूनी ६१,     | १४७     | 41E                           |        |
| अन्दुल् खालिक खवामी          | ४६९     | श्रब्दुला खाँ फीरोज जंग ⊏०    | , १२४, |
| श्रन्दुल् लालिक ख्याजा       | 33\     | १२७, १४१-२, १७२               | , २०१, |
| श्रन्दुल्गनी कश्मीरी         | प्रथ्   | २४५-६ ३७४, ५६⊏-६              | , ६६०  |
| श्रव्हुल् गनी                | ४५७     | श्रन्दुला सौ नारहा २७०        |        |
| श्रब्हुल् चक                 | ६४७     | श्रन्दुला देलिए मीर सम्ल      |        |
| ध्रन्दुल् मजीद खाँ           | ४५७     | श्रन्दुहा विहानी              | १७३    |
| शब्दुल् मावृद खाँ            | ४६३     | श्रन्दुला, मिर्ना             | ६६२    |
| श्रन्तुल् मुक्तदर            | ४७४     | श्रन्दुला, मीर                | ६५५    |
| श्रव्दुल् मोमिन खाँ १०५      | , १०७,  | श्रन्तुना मीर मानूरी          | २७५    |
| १२०, ११८                     |         | श्रन्तुला सदर, कानी           | २३५    |
| श्रद्रुल् रद्न               | २५७     | श्रब्दुरसमः मुना              | ४६८    |
| शब्दुल् वशब गुनराती          | २६७     | श्रन्दुसलाम मुला              | २६५    |
| भव्दुस्तीक कनवीनी            | 12:     | प्रश्रुन्सुव्हान, निर्वा      | εξ     |
| भन्त्यभीम बुद्दिनप्री        | 980     | ग्रन्थम, ग्राह ६, ६३,         | १०६,   |
| घन्दुल् ६६ मीर घटल           | 388     | १११, ११३, १६६,                | , २४४, |
| मन्तुन् रमीः नाहीसे          | EĘ      | २८४, २१४, ३२३-४,              | , ३२७, |
| शबुक्तः बुदुन्याह १५,२३      | -       | ३७२, ४८६-७, ४८६-              | £0     |
| देवदेवद, देहह, ध्रः          | =, ५.२६ | प्रस्थात मुल्लान              | ? 0=   |
|                              |         |                               |        |

ग्रमरसिंह राणा ६२, ७७, ३५६ ग्रमानत खाँ ७१ श्रमानत खाँ मीरक मुईनुद्दीन १६. You श्रमानत खाँ मीर हसेन पुद्ध ग्रमीन खाँ दक्खिनी ४१६, ४६१ श्रमीन खाँ बहादुर 385 श्रमीना १७० श्रमीनुद्दीन, मीर ४७० श्रमीर खाँ १०२, १२१, ४१५ श्रमीर खाँ पू २पू श्रमीर खाँ कावली 777 श्रमीर वेग ६५. ५⊏१ ऋरच दस्तगैव २४८ ग्ररव बहादुर २८२, ३८३, ६२३ श्चरव मिर्जा खवाफी 4.0 श्चर्जन गौड़ **%**=0 ग्रर्शद खाँ प्र३४ त्र्यर्सलाँ ग्राका હય श्रलकास मिर्जा सपावी 888 ४२६ श्रलयूम ग्रलद्दाद खाँ ३४ श्रलहदाद खाँ खेशगी ४१५ श्रलाउद्दीन विलजी 220-2 श्रलाउद्दीन ख्वाजा १७७ श्रलाउलमुल्क त्नी मुल्ला ६६-०

त्रालावदी खॉ २०१, २६३ ग्रली 300 श्राली श्राकवर सैयद ४७६ ग्रला ग्रादिल शाह २६४ श्रली कली कलीन १६२ ग्रली कली खाँ देखिए खानजमाँ २६१. ६५७ अली कुली खाँ तुर्कमान 485 त्राली कुली खाँ शामलू ४८६-६ ग्रला कुली शैवानी 378 श्रली कुली वेग प्र० त्राली खाँ 840 श्रली खाँ चक ६४७ त्रली वेग एहतशाम खाँ ४८३ त्रलीम सलतान 208-4 ग्रालीमर्दान खाँ ६, ११४, १२७ श्रलीमदीन खाँ श्रमीरल् उमरा ८४, ४७६ श्रलोमर्दान खाँ हैदराबादी 840 श्रलीमुहम्मद खाँ रहेला ५६१-२ श्रली रजा सैयद ४७६ त्राली शक वेग भाग्लू १७४, १७८ ग्रल्लइयार खॉ ३१६ ४३ ग्रल्लाहयार खाँ 484-6 ग्रव्याचक १३६ ग्रशरफ खाँ

( x )

ग्रहमद खौँ नियाजी २८६, ४४६, पूट्र પૂપૂદ حترية ٥ ग्रशर्फ खाँ ग्रहमद् टह्वी, मीर १०१ ग्रशरफ नौ ब्रह्शीडल्तुल्क पूहरू-र ग्रहमद खाँ वहेला २५ ४७०, पृह्७ ग्रगरम खौ मीर ग्रातिश ग्रगरफ खाँ मीर मुंशी ४२८, ४४५ ग्रहमद्वेग खाँ हर्इ बू४७ ग्रहमद् मिजों ३०६ गरफ़र्दीन हुसेन **५६२** ग्रहमद् मीर पूह्र् हि३० ।सग्रद् खौ ३२२ ग्रहमद शाह 484 त्रसस्य खाँ 1-2, 820 ग्रहमद् मुलतान 205 ग्रसकी, मिनां ६४, प्२३ ग्रहमद, वेयद ग्रसद् खाँ **ગ્**ગ્ર 528 ग्राकाहुतेन ख्यानसारी ग्रसद् खाँ ख्वाना ग्रसर् खौँ जुम्जतल्युल्क ४१, १०१-દ્યુ ع, ۲۲۶, عِلمَدَ تَدَدُ، لاعِد، স্থানা স্থনন্ত 454 ग्राक्ति खीं खवाफी ميتو وه યૂદ્ધ, પ્રદૃદ ग्राक्ति हुसेन मिजां 330 ग्राजम सर्वे १२४५,२००,२५४, ग्रसर् लो तुकमान १५८ सदुई।न ग्रहमद <sub>४६२,</sub> प्रय, ६२६ 85% रसदुल्ला खाँ, मान्री =2 १३-१६ श्रावम लो कीका ग्रसहुल्ला खी मंद मीरान न्त्राजमग्राह, सुहत्मद् १८, २६, ७३, ટ્રેટ્ટ EE, १४४, २२०, २३६ २६८, ध्रसदुल्ला मीर પૂર્ધ-ર 3 £1.3, 408, 403, 404. श्रसलम लॉ, मुहम्मइ इंट्रंड 484, 480, 42E-88, 480, ग्रयलम हाजी રૂ १૬ بره ٢٠٥٤, بر ٢٠٤, بر ٣٠٤ بر يوجيد ग्रद्धंद्वार खाँ 22.4.4. E, 4:79-7, 457, 674, ग्रसालन म्यों मीरवस्त्री १२८-ट 455 દેશના દદ્ધ शहमद श्रद्ध, मीर व्यानिय स्त्री रोजविहानी you द्यान्य प्रवासी मीर **२**२३ सहसर भी देगरा

श्रादम गक्खर ३३३ श्रादिल खाँ बीजापुरी २४६-७,३०६ श्रादिल शाह २३, ४५, १९६-०, ३०८, ३४०, ५५०, ६३६ श्रापाराव 830 १२०, ११३ श्राय खानम श्रालम श्रली खाँ २२१-२, ४१६, 382 श्रालम खाँ ४२८ श्रालम शेव २३५ त्रालम सैयद बारहा १६७, ३१४ त्र्यालह यार खाँ ३५६, ४६५. श्रालह वदीं खाँ ३५६ श्रालीजाह 408 श्रासफ खाँ १२ श्रासफ खाँ, श्रवुल् इसन ८४ त्रासफ खाँ त्रब्दुल् मजीर ५८१, ६२१ ग्रासफ खाँ कजबीनी २३० त्रासफ खाँ जाफर ८६, ६१, १८७**,** 270 श्रासफ खाँ फतहजंग ३४३, ३७६ ग्राफफ खाँ यमीनुदौला १००, २४५ २४८-५१, २५३-४ ग्रासफ जाइ, नवाव १६, १६३, २२१-३, २७६, ३४७, ३४६,

४१६, ४२१, ४२५, ४२७, ४३६, ४४७, ४५४-६०, ४६३-४, ४७६, ५०८, ५११-३, ५१६-२०, ५३१, ५६३, ५८३, ६६३ त्र्यासफ़दौला १०२ 3 इंद्रमणि धँघेरा 280 इखलास खाँ २६४ इख्ततास खाँ खानजमाँ 885 इंक्तियाचलमुलक ५६२-३ इंज्जत खाँ 283 इनायत खाँ खवाफी १५३, १५७ इनायतल्ला लाँ ३५२ इनायतल्ला खाँ कश्मीरी ४५१. ४५६, ४६२-३ इनायतुल्ला, निर्जा ওও इनायतुल्ला यज्दो 888 इफ्तखार खाँ ३५६ १५३, ६२४ इफ्तखार खाँ ६४ इपनखार नज्मसानी ४०, ३०७ इत्राहीम श्रादिलशाह 23% इब्राहीम उजवक इब्राहोम किमारवाज २६८ इवाहीम खाँ ३६६ इब्राहीम खाँ जैक ५७६-८०

| ( 0 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>द</b>                      |
| - 245 YV0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५ ५४६                         |
| ब्राहीम खाँ फत्हलंग ३५६, ४७०, ईदर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २८०                           |
| 11 E 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| ्रिक न्ये पापल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६                            |
| इत्राहीम लौ शामलू मरहमत लौ ईसा खौ मीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्१६                          |
| इत्राहोम सोर देखिए मरहमत खाँ ईसा खा मार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (11e                          |
| बहादुर ईसा तरखान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रचल, ६०४, ६०E               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ઉ                             |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | राजा २४३-४                    |
| इत्राहाम मुलताप<br>इत्राहाम हुसेन मिर्जा २२६, पूटर, उन्जीनया, उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रूप १                         |
| इब्रह्म हुसेन मिजा २२६, रूप्तर,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ्र <sub>े</sub> ५००           |
| प्रह-६२, ६५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मिजा                          |
| क्रमायकती स्त्री १०४, १०६० पातल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ह्यीय (सा )                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ल्लीन (पर्वेष )               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| इरादत खाँ मीर सामान हरेरी उपाँ शी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | त्रभा<br>ग मिजो (चगत्ताई) १६६ |
| इरादत स्ता मार साना<br>इसकं र स्वाँ देखिए सिकंदर स्वाँ उत्तुग वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | म् भिना ५००० ५०००             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इस वरुष                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | खाँ खरागा                     |
| इसलाम स्वा पराहरी ७१, २६३, उसमान<br>इसलाम स्वा मशहरी ७१, २६३, उसमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | र हा रहेला                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न जा लोहानी ६२४               |
| ४५०<br>इसटाकार्यो मोतिनित्दीला ६२०-३१ उसमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35                            |
| इसहारूया नाता उर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | シミソ                           |
| इसहाह पाहको, शेख २८० जन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | चीदान २५३                     |
| रक्षाइल वर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | र्धा गम                       |
| क्लारस हिन्दाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्                            |
| सिना सत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न्हस                          |
| The second of th | AI                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ज्ञ माँ                       |
| 356 Acz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | न्होंसे, शिक्ष <sup>्ति</sup> |
| क्रमास स्वी अलाव्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ताह गो पत्रमधारो ५३७          |
| कृत्यास गर्ने धरमयो हर हेन्स् पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |

| एतमाद खाँ           | પૂ          | ३७९, ३८६, ३९             | ३, ४०४,           |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| एतमाद खाँ           | પ્રહદ્દ     | ४१४, ४१६-७, ४२           | ۲-E, ४४७ <b>,</b> |
| एतमाद खाँ गुजराती   | १३, ५६०     | 808, 80E-0, 80           | =₹, <i>४</i> ٤३,  |
| एतमादुदौला          | ६५, २४४     | ५०४-७, ५११, ५२           | १-२,५२६,          |
| एतमादुदीला देखिए कम | ।रुद्दीनखाँ | પ્રેર, પ્રેર પર          |                   |
| एवादुल्ला सुलतान    | ११०         | પ્હર-પ્, પ્હહ, પ્        | ८५, ६२८,          |
| एमाद                | ४४१         | ६३३, ६४४, ६६२            |                   |
| एरिज खाँ            | २३३         | क                        |                   |
| एरिज, मिर्जा २५, २  | ८८, ६४३     | कजहत खाँ                 | २४६, २५१          |
| एरूम जी             | <b>८</b> ७  | कतलक सुलतान              | ११४               |
| एवज खाँ बहादुर ४१   | १६, ४२१,    | कतलू लोहानी ५२३,         | २७६, ३६०          |
| ४६०                 |             | कमरुद्दीन खाँ एतमादुद्दी | ला २३७            |
| एवज, मिर्जा         | ६५५         | कमाल खाँ गक्खर           | ३३३               |
| ऐ                   |             | कमालुद्दीन खाँ           | १५६               |
| ऐशन खाँ कजाक        | १११         | कमालुदीन रहेला           | १६१               |
| स्त्रो              |             | कमालुद्दीन हुसेन मुल्ला  | 03                |
| श्रोगली वेग         | ६०६         | करा वेग कोरजाई           | ४१०               |
| श्री                |             | करा यूसुफ                | १७४               |
| श्रौरंगजेब २८, ३८,  | ४२, ६३      | करा सिकदर                | १७४               |
| ६६, ⊏५.६, १११-२     | १२६-0,      | कर्दी                    | ४३२-३             |
| १४२-४, १५४-५        | , १७०,      | कलमाक                    | २८०               |
| १८६, १६१, १६        | ७, २१६,     | कलावा                    | ४३२               |
| २३२-३, २३६, २६      | -           | कल्यायमल, राजा           | १८०               |
| न, २७३, २७६, २८६    | •           | काका पंडित               | २६०               |
| प्र, ३००, ३०४, ३०   |             |                          | ३६८               |
| ३५७, ३६२, ३६५       | ।, ३६९,     | काचुली बहादुर            | <b>⊏</b> ७        |
|                     |             |                          |                   |

| काजी यली            | ६५१-२       | कियामुद्दीन खों सद्र         | ३५६         |
|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| कान्हो जी भोंतला    | ४६१         | किवामुद्दीन खाँ              | <u>५</u> ६६ |
| काविल खाँ मीर मुंशी | હરૂ         | कीरत सिंह                    | २⊏६         |
| कामगार खाँ          | ६९          | कृपा                         | ३०३         |
| कामशर खाँ           | 883         | कुचक ख्वाजा                  | 3.00        |
| कामवरूश शाहजादा     | १०२, २३६,   | कुतुत्र श्रालम               | ₹₹=         |
| ३००, ४१७,           | ४३०, ४५१,   | कुनुव शाह १३६, २४५           | ૭, પ્રર,    |
| પૂડરું, પૂડદ્       |             | कुत्वुल्वुल्क, सुलतान        | ६२४         |
| कामयाव खाँ          | <b>२</b> २० | कुतुबुल्द्रहरू सै १६ श्रह्मा | ४१८,        |
| कामरौं, मिर्जा ४६,  | १७६, ३३३,   | પ્રફુ હ                      |             |
| य०१, प्रथ्र.        |             | कृत्हद्दीन खाँ               | ५६२         |
| कायम खाँ बंगश       | ५६०-१       | कुतुबुद्दोन खाँ मुहम्मद र    |             |
| कायमा, मीर          | રૂપૂછ       | ३४, ३३३-४,५८२, ६             | (२३         |
| कास्तल्य स्वॉ       | २३३         | ङ्ख्युद्दीन मुलवान           | २१०         |
| कालामहाङ् (दक्ति    |             | <b>इद्र</b> त्त्वा           | 25-30       |
| कालायहाड् (बंगाल    |             | <b>कु</b> बाद                | २८०         |
|                     | , ((,,,)    | कुर्वान श्रलो                | ४८३         |
| ₹७ <u>≒</u>         | 5 .14       | कुलीज खाँ ग्रदीजाभी          | શ્દ્ર,      |
| मासिम कोका<br>      | ६०४         | प्रभः, ६५४                   |             |
| कासिम खाँ           | ६१६         | कुलीन खोँ श्राविद खोँ        | २३्५        |
| कातिम खाँ असलाँ     | _           | कुलीन सौ त्यानी ह, १०        | ७, ६६२      |
| फातिम क्षी मीर वह   | र ६०२,      | कुलीब न्यों दागरिकोधी        | ५.६         |
| £'s='Lo             |             | र्फ्डवाद सुरच्छ्रीन          | २१०         |
| मासिम मीर           | १३          | कोरतवारा खो                  | प्रहर-७     |
| काष्ट्रिम धैयर      | <b>२</b> ३१ | को स गाँ                     | ५, ह. इ     |
| कांतम धैवर बारहा    | २३३-४       | भेक्या                       | २०१         |
| स्या गौ             | ६५.७        | कीय भी                       | 4,4,2       |
|                     |             |                              |             |

ख खंजर खाँ २४७, ४७८ खदीजा बेगम १३८ खलीफा सुलतान ३५६-७, ५६६ खलीलुङ्का खाँ १६०, २०८, २५१, ३६४, ३६४ खलीलुल्ला खाँ बरुशी (इखिनी) ३६२, ४०१ खलीलल्ला मीरतुजुक ४८५ खवाफी ग्वाँ १५७, ५६⊏ खवास खाँ १९३ खान ग्रहमद गीलानी २२४ खान ग्राजम कोका १३, ३६, ४६, प्र, ७६, ८३, ५७१ खान ब्रालम देखिए बरखुरदारमिजा खानग्रालम ४४७, ६५७ खानकलॉ १३, ५४७ खानलानाँ देखिए श्रव्यर्हीम खाँ खानखानाँ बहादुरशाही ४६२, ५७६, ५६७ खानजमाँ शेवानी ७, १३३-५,१५६, २१५, २२६, २७६, ४४०, ५०२, ५५४, ५६०, ६२१ खानजमां २४३, २५४-६, २५८, २६३-४, ३७६, ३६२, ४६८ खानजमाँ 832

खानजमाँ शेख निजाम ४४७ खानजहाँ कोकलताश २६६, ४५२, ६४०, ६६२ खानजहाँ बहादुर १६, ८३, १६३, ४७५, ५७१ खानजहाँ बारहा १८८, २५६, ३८६ खानजहाँ लादी ६६-७, ६७, १२४-५, १३८, २४८, २५४, २६३, ३६०, ३६१-२, ६३७, ६४६ खानदौराँ ख्वाजा हसेन ४१८ खानदौराँ नसरतजंग २३२,२५६-७, २५६-६०, २८६, ३७६-७, 803 खानदीराँ बहाद्वर १२७, ३६६ खानदौराँ लंग १६ म्बानबाकी खाँ १उ६ २६१ खानम 438 खानम सुलनान २६५ खानमुहम्मद खाँ खानः जाद खाँ ४३६, ५६८ खानः जाद माँ खानजमा २४८, २४८, ३४५, ४६७ खाँ कीरोज जग ४५२, ५६३, प्रध्य १६० खालडी खाँ

| खि <b>जिर खाँ पन्नी</b>  | २६६             | गदाई कंबू       |                         | R          |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------|
| विडमत वाँ                | ७३              | गनी खाँ         | ४३६, ४४६, ६०            | 8          |
| खुदादाद खाँ              | ४१७             | गनी वेग         | યૂદ્                    | <b>,</b> ३ |
| _                        | <b>≂</b> ৬, ই⊏ই | गयूर वेग काबुल  | જ્ઞી રેક                | , Ę        |
| खुदाबंदः खाँ             | १८              | गशांत्य मिजां   | २६                      | 3          |
| खुदाबंदः खाँ इच्सी ३     | ३१, ६३६         | गाजी वेग तर्खा  | न ३६                    | \$.        |
| खृहुला मुहम्मद ग्राक्तिल | १५⊏             | गालिव खाँ या    | दिलशाही २६              | ٥,         |
| लुर्रम, बुलतान ६२, ४     | १२, ६४६         | ই্ড০            |                         |            |
|                          | २०२,२१०         | गालिय खाँ वद    | ख्यो ४५७, ४६            | ٥          |
| •                        | દ્ય, १७४        | गिजाली          | 70                      | 38         |
| खुसर, मुलतान ५५-६,       | -               | गियासवेग देखि   | त्रष्ट्र मुहम्मद् गियार | वाँ        |
| २⊏६                      | •               | गियामुद्दीन चल  | भिन ३१                  | 0          |
| खुसरू सुत्ततान १०४       | ११४-५,          | गिरधर बहादुर    | , राजा ५६               | O          |
| <u>५</u> ७०              | ,               | गुलवर्ग वेगम    | १ए                      | <b>5</b> ≒ |
| खरियन खाँ                | २५६             | गुलरंग वान्     | ર્ંઃ                    | 3,         |
| र्विक सोडी               | ६४०-४२          | गुलक्ख वेगम     | યુદ્ધ, પુદ              | ્પૂ        |
| ख्याजा ग्रहमद            | ४६२             | गुलाम मुहम्मव   | , मीर १५                | 15         |
| ख्याजा कला वेग           | द्रं००          | गूजर गाँ हिर    |                         |            |
| করাজাল <b>ে</b>          | ३९१             | गेख्. मीर       | Ę,                      | O          |
| ग्याभा महसूद गाँ         | ६४३             | गरन खाँ         | ₹,                      | \$ 0       |
| म्बाजा गुरम्मर देविए     | मुबाग्ब लाँ     | र्गरत न्यों दनस | ती २५                   | 30         |
| ग                        |                 | र्गरत गाँ वार   | हा १६५, २               | े ७        |
| गहनगर भीता               | ६२०             | गीसुल् नक्ली    | नि, हजस्त १६            | ξY         |
|                          | યુંદ, રેરેરે,   |                 | ঘ                       |            |
| EEZ                      |                 | चंगेब गा        |                         | ⊏७         |
| महें हम, रह्य            | रूसर            | चंगेत भी गु     | जगनी १५१, ५६०           | ) - i      |
|                          |                 |                 |                         |            |

રપૂ

785

२१७

चंगेज हब्शी जरीफ, मीर देखिए फिदाई खाँ 28 64, 5? चंपतराय १२७, १४१-२ जलाल खाँ ग्रफगान ४१६-७ चाँद शेख 7£5 जलाल मखदूम जहानियाँ ३३८ चाँद मुलतान 38 जलाल सैयद ११६, ३३८-४१ चिंतामिंग, राजा ६१० जलालुद्दीन खाँ चुडामन जाट १६६ जलालुद्दीन (बंगाल ) 🥊 ४४१ ज जलालुद्दीन ममऊट जगतसिह, राजा ٤, ٣? जलालुहीन महमूद खाँ ४६२ १२८ जगता जगदेवराय जादून जलालुई।न मूर ४६१ जफर खाँ रोशनुद्दीला जलालुद्दीन हुसेन सलाई ३२३ 309 जवाद ग्राली खाँ जब्बारी काकशाल 450 २१६-७ जब्बारी वेग जवाली ३६१ १५६, २८० जसवंतसिंह, महाराज ३२, १५३, जमशेद खाँ शीराजी 338 १६०, २३३, २६६, २७३, जमानः वेग देखिए महावत खाँ ३६२, ३६४, ३६७, ४१५, खानखा**नाँ** ४७७, ४६३, ५२२, ६३३ जमाल खाँ २८१ जहाँग्रारा वेगम १४० जमाल चेला 405 जहाँगीर ५४-७, ६० ६६, ७६, जमालुद्दीन खाँ सफदर खाँ ४०० Ex, Eq, ?35-E, ?55-E, जमालुद्दीन मीर श्रजदुद्दीला ४७० १७१, १७८, १६६, २१३, जमील वेग १३५ २२७, २३८-६, २४३-५, जयव्यज सिंह 328 २५१-२, २५४, २८०, २८५-जयपा सीविया પ્રદ્ ६ ३२४-५, ३३८-६, ३४१, जवसिंह, मिर्जाराजा ३३, ४१, ३४५, ३५२, ४७२, ४६७, १२१, २६४, ३८७, ३६५, ५०७, ५२६, ५५६-७ ५६५, 440-2, 455 प्रह्म, ६१७, ६२५

| जहाँगीर सैयद                    | ४७५-६                                             | जिक्सिया खाँ घहेला                    | <i>३१</i>     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| जहाँदार शाह ६=                  | , ३००, ४१८,                                       | जियाउद्दीन हुसेन इर                   | लाम खाँ ४=०   |
| ४३५, ४५२,                       | ૪૫૪, પર્ <b>દ</b> ,                               | जीननुन्निसा वेगम                      | ४०६, ५११      |
| <b>५</b> ८३                     |                                                   | जीवन, मलिक                            | રૃદ્ધ         |
| जहाँशाह भिर्जी                  | १७४                                               | जीवन, मुला                            | પ્રશ          |
| जाकृष्ट बलांस, अर्म             | रि ५१३                                            | नुभागसिह बुंदेला                      | ६७, १२४,      |
| जादोदास दीवान                   | ६२४                                               | १२७, १४० १                            | 33            |
| जादोराय                         | २४७, ४६७                                          | जुनेद किर्रानी                        | ४४५, ६११      |
| লাঁৰাল লা                       | ४२७                                               | जुल्कद्र सौ                           | १३१           |
| जान निसार खाँ                   | ४३ ६६, ४७६                                        | चुल्किकार खाँ नसर                     | त जंग ६८,     |
| जान निमार खाँ श्र               |                                                   | २१६, ३०१,                             | ३८६, ४३३,     |
| जानी खाँ                        |                                                   |                                       | ४८१, ५७६,     |
| जानी बेग ह                      | २ ४११, ५५७                                        | ५८४, ५८६, ५                           |               |
| जानी मुलतान                     | १०४-०६                                            | बुल्न्न् श्रमीर                       |               |
| जानितपार खाँ तुव                | र्हमान २४७                                        | जैन खाँ कोका                          | •             |
| जानसिपार खाँ वा                 | शबुर दिल २२०,                                     | ४११, ५२४,                             |               |
| રૂં હયું,                       |                                                   | वैनुद्दीन श्रलों, भी                  |               |
| जारत श्रली खी                   |                                                   | <b>4</b>                              |               |
| जारार खाँ उमदत्                 | ल्मुल्क १००,                                      | भजार वॉ इब्छो                         |               |
| ર્દળ, પ્રરૂર                    |                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |
| णागर माँ                        | 2,3                                               |                                       | ४४, २८१,      |
| यात्तर वेग                      | २४२                                               |                                       | देदरे, ४४३-४, |
| जारर वैथर<br>जाहिर भौ कोस       | ξ <b>γ</b> ξ<br>⊑1                                | **                                    | , प्रुप, ६२३, |
| વાહિક આ ધારા<br>જાદિક કરવી, મેં |                                                   |                                       | ,             |
| कार्य रच्या, स<br>विद्याहरीन    | 17 X 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 |                                       |               |
| (५) अवस्थ                       | 0                                                 | e areas in 1919                       | त्म अस्तिक्   |

तकर्व खाँ हकीम दाऊद प्र२७ थ तकी, मिर्जा 373 ਫ਼ਾ तरिवयत खाँ दयालदास भाला 750 तरिवयत खाँ वर्ष्या दरिया खाँ दाऊद जर्ड १२४-५ 28 तरवियत खाँ मीरग्रातिश ४० २२० दलपन उन्जैनिया 83 तरवियत खाँ **৬**ৠ टाऊट खाँ किरोनी २१६-७. तरसन मुहम्मद्खाँ १३ ४४१-४, ५५४, ५⊏२ तरसून सुलतान १०८ टाऊट खाँ करेशी 322 तदांबेग खाँ 305 दाऊद खाँ पन्नी ६६. ३६७, ४५४ तसून खाँ २८१, २६८, ६०८ दानियाल, मुलनान ३३२ तवककुल खाँकजाक १०७ दानिशमंद खाँ ५०८, ५२२ तवामकव्त खाँ <u>⊏</u>७ दाराव खाँ सब्जवारी १०२, ३७५ तहमास्य खाँ जलायर १६७ दाराव खाँ २६० तहमास्प, मिजां २६७ दारात्र, मिर्जा 82 तहमास्प, शाह ११, ६०, २२४, दाराशिकाह ६३, ८१, ८५, १००, २३२, ३२३-४, ३७३, ४०८, १२०-१, १६३, १६०, १६७, ४८६, ५०१ २३३-४, २७३, २६३, २६५, तहमास्य सफवी, मिर्जा ४११ ३०८-६, ३६२-३, ३७०, तहीवर खाँ देखिए बादशाहकुली खाँ ३७७, ३८७, ३६४-५, ४८०, तहीवर खाँ 808 ४६४, ५२२-३, ५२६, ५७०, तहीवर दिल खाँ ४१६ ५८७-८, ६२८-६, ६३३ ताज खाँ किर्रानी ६५ २५० 822 दावरवख्रा ताज खाँ महेला ३४ दिग्रानत खॉ 52 ३७८ दिश्रानत खाँ लंग ताहिर खाँ २२७ २१० दिलावर ग्राली खाँ, सैयद २२२, तुगलक शाह तेन्र, ग्रमोर ⊏७, ६३, १६६,५५३ 4,६२

| दिलावर खाँ           | ४६३    | नजीवः वेगम              | પ્રહર્         |
|----------------------|--------|-------------------------|----------------|
| दिलावर खाँ विरंज     | 5      | नज्र बहादुर खेशगी       | ४१४            |
| दिलावर खाँ चहेला     | र३१    | नज्ञ मुहम्मद खाँ १०४, १ | 08-20,         |
| दिलावर खाँ हन्शी     | २४२    | ११३-६, १२६, १६१         | , ४६७,         |
| दिलेर खाँ दाऊदजई १२१ | , १५६, | प्रदूप, पूछ्क, ह३२,     | ६४३            |
| રૂશ્વ, રૂચ્ય, પ્રયુષ |        | नवी मुनीवर खाँ          | ३४⊏            |
| दिलेर खाँ वहला       | ४५३    | नयावत खाँ               | २⊏२            |
| दिलेर हिम्मत         | २६३    | नवलराय                  | ५६१            |
| दीन मुहम्मद खाँ      | 803-00 | नवाजिश म्यौ             | ६२, ८५         |
| दीन मुहम्मद सुलतान   | 450    | नवात्र शहे              | १५४            |
| दुर्गादास            | ્પૂપ્  | नतीय ख्याजा             | ११३            |
| दुर्गावती, रानी      | १४६    | नसारी खाँ खानदीराँ      | 388            |
| दुर्जनसिंह हाड़ा     | ३७≍    | नसीरी खाँ सिपहदार खाँ   | Y00,           |
| दुश चंद्रावत, राव    | १९३४   | Rox                     |                |
| दोस्त काम            | 5,30   | नादिरशाह १६६-७, १७      | ०, ५३१,        |
| दोस्त मुहम्मद चहेला  | ४५३    | तं <i>ई</i> ०           |                |
| दीलत वा              | ३०     | नातिरजंग शरीद           | ሂጳፎ            |
| दौलत खाँ             | १४=-६  | नासियल् मुलक            | ४०२            |
| हारिकादास बख्यी      | 3,8    | नाहीद वेगम              | ह <i>०४-</i> ३ |
| ध                    |        | निवामशाह २४१, २५        | ક, દુરુદ્-૩    |
| धर्मसन               | ३१५.   | निज्ञाम हैदगदारी        | 3.35           |
| न                    |        | निजासुरीन यली पर्तीर    | त ६०३-४        |
| नांम ना              | ४३५    | 4.                      | ६०३            |
| नजर वेग मामा         | ११३    | निय मुद्दीन १२मी, गाम   | श २८४,         |
| नवादत गाँ, सेनासी    | ₹36-4, | ₹₹%                     |                |
| इंट्र ३०७            |        | निकसुर्तना प्राप्तकराह  | 34.8           |

| ४२१, ५०६, ५३             | ર, પ્રરૂદ, | परीक्तिन, राजा ३४५      | ।, ५६५       |
|--------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| प्र४१                    |            | पर्वेज, मुलतान ६४, ७७,  | द-७          |
| निजामुलमुलक दिवस्यनी     | રયૂર,      | २४५-≍, ३५३, ३५६         |              |
| २४६ ७, २५⊏               |            | पायंदः न्यॉ मोगल        | 8-5          |
| नियाजवेग कुलीज मुह्मम    | ट ४१६      | पायंदा भृह्म्मद मुलतान  | 30%          |
| निसार मुहम्मद खॉ शेर है  | शंग १६७    | १०७                     |              |
| नूरजहाँ वेगम ७६, १३      | 5, 866-    | पीर ग्राली वेग          | १७%          |
| પ, રપ્ર-ર                | ,          | पीर मुहम्भद खाँ १०७-८   | , ???        |
| न् रहीन                  | २२७        | पीर मुहम्मड ग्वॉ शरवानी | ३- હ         |
| न्रहीन                   | १७७        | १५०-१, १८०              |              |
| न्रहान मुहम्मद           | ?          | पीर मुहम्मद् मुलतान     | १०८          |
| न्रहीन, हकीम २२४         | , २२६-७    | पीरान वैसः              | ३१ट          |
| नूरुनिसा वेगम            | પ્રદ્ય     | पीरिया नाय ह            | ५१५-६        |
| न्रुला, काजी             | ६५१        | पुरदिल म्वॉ             | <u>८-१</u> ० |
| न्रहा, मीर न्र खाँ       | १६, ३६६    | पुरित याँ ग्रफ्यान      | ₹ 0          |
| नेग्रमत खाँ मिर्जा महम्म | द हाजा     | पेशरी खॉ                | ११-२         |
| २२०, ३६८, ५.२८           |            | पृथ्यीराज बुदेला        | १४१-२        |
| नेग्रमतुल्ला, मीर        | १६         | प्रताप उज्जैनिया 🗠 🗢    | , ३७४        |
| नेकनाम महेला             | १२७        | प्रताप, रागा २          | , ६१८        |
| नेत्जी भासला             | ५५०        | प्रेमनारायगा ३१४-५      | , ३२२        |
| नोजर, मिर्जा २६          | ١٩, ४१३    | দ্দ                     |              |
| नारग खाँ                 | પ્રદર      | फकीर मुहम्मद            | 815          |
| प                        |            | फक्तीकला न्याँ          | 10           |
| पत्रदास, गय              | २६ १       | फ़्त्यम मिर्जा          | ६१४          |
| पथाम, राजा               | ३२१        | फखुईान यालाे खाँ मात्री | २७५          |
| पग्च ग्वॉ                | 103        | फखुद्दीन स्वाँ          | ४२६          |
|                          |            |                         |              |

प्रमुद्दीन शेख १३ परीद बखराी, शेख ३६,४११, ६५३ पत्युद्दीन समाक्री, मीर फरीद बुलागे रोख ३४१, ५७१ इ२इ पत्नुल्मुल्क इन्सी फरोइशेख मुर्तजा ५२-६१,६५,११**८** કુદ્દ पजनुला खाँ फरेटूँ नाँ वर्लास ६२, ५५५ **५६**४ फजलुलाह म्बॉ बुम्बारी 27-10 फजलुलाह खाँ मराहदी पर्काय न्या ७१ फर्म्यकाल, मिर्जा फ़जायल खाँ मीर हादी १८-२° ३३७ पर्क न्विसियर ७१-२,६२,६८,१५८, पानील वेग **₹**⊏३ ४३७**,** ४३६ प.ज्ल श्रली वेग १६४, १६३, २२०, २२२, **⊼**≓3-8 पतह लॉ<sup>\*</sup> २१-७, २५५-=, ६३७ ??E-0, ?0=, ?00-? 8?=, रुइंत हत्र, तरंहर रहहें पतहन्त्रौ श्रपनान 5%0 पतह खाँ पहनी X⊏8 ६५१ फाविर वाँ **प**तहजंग २२१ क.जिलन्त्री इस्तहानी ६५-६८, २४८ 63-4, 840 फतहजंग न्यों करेला ३१-४,३११ पत्तहतंग मियाना पानिल मा २=-३० फाजिल माँ सुरागुरीन ६६-७२ <sup>फतहुला</sup> त्यौँ त्रालमगीरशाही३⊏-४४ 230 पानिल भौ शेख मलदून ७३ पतहुला चौ बहादुर १०२ पनहुला काना १४-७, ४६४ धनहुना मित्रो तिदाई मी कोता २११, २१२,२६४ 825 ६६३ पत्तहुमा शीरामी िताई भी मुह्म्मद् सातिह ==३ 84'-पतिया, रोग निदाई माँ मीर ह्यातिया ४५१ रन, मां धरमान ३५२ हिंदाई म्यो मीर जगेह ७४-इ ४७३ िताई लो दिसानतुना - ७७-८२, रस्त्राम इंहें छ राज्य स्वी 40 पदम न्त्री नीय माँ द्वायानम 经收款 विरोज जंग, गामीडचीन को ४=, न्या मा १४६, स्हथ, २७४, ४६६ :

वेशम वेग ४३७ मकरमत खाँ १६६-०१, २०६, वैरम वेग तुर्कमान १८६-७ २०८ बेगम खाँ खानखानाँ ३, १३३, मकसृद् १७४-८५, २२६, २८८, ३८०, मकसद खाँ ४३७-८, ५०८, ६५८ भ

भगवंतदास, राजा २, ६१२ भवः बुलारी, सैयद 388 भारमल, राजा २४६, ३५६ भावसिंह हाड़ा 30€ भीम, राजा २४६, ३५६ भ्रवतदास गोड़, राजा २६६ भेर जी १५१, ३८८

# मंस्र खाँ बारहा ₹<u>८८</u>-€0 मंसूर ख्वाजा शाह 353-8 मंसूर (दास ) 3\$\$ मंसूर बदख्शी, मीर 240 मसूर, मिर्जा 456 मस्र, मुहम्मद ६३२ मंस्र, सैयद ३८६ मसूर, हाजी ६३२ मकरम खाँ खानजहाँ ४६०, ४६२ मकरम खाँ मीर इसहाक १६१-५ मकरम लॉ. शेख ३४५-६ मकरम खाँ सफवी, मिर्जा १६६-८

२८२ 233 मकसूर वेग कदर ग्रांदाज खाँ ६३४ मकरम जान निसार खाँ, ख्वाजा

240 मखसूम खाँ 223-8 मजन् याँ काकशाल १५६, २१५- $\equiv$ मतलव खाँ बनी मुख्तार 883 मतलव खाँ मिर्जा मतलव 285-२१, ४६२ मदन्नाद्विगंडित २६८-६, २७१ मनोचेह मिर्जा 770 मरहमत खाँ बहाद्दर २२२-३ मर्जान, सीदी २६० मलंग, मीर ५७३ मलिक मूमा या मुस्तफा १४८-३

मुजफर जग कोकलताश ) ३२ मल्लू ग्वाँ कादिर शाह १४८ मल्दार राव होलकर प्दर 422 मसऊद

मलिक हसेन मीर (देखिए

763 मसऊद ग्वाँ ममजद मीदी 33

मसऊद हुसेन मिर्जा **४**६२ मसीहुद्दीन हकीम श्रञ्जल्क्ट २२४-महम्मद् श्रारीक मोतिमिद् ली २३८. महम्मद शेख किरांनी महमूद एराकी महम्मद् सईद देखिए बहादुर 853 १६५ महन्द खाँ बारहा, संयद खाँ शैंचानी -355 35, 852-6 महम्मद् समीत्र नसीरी खाँ ४००, महमूद खौं चहेला पहमूद जानदीराँ संयद २३२-४ ध्हर 808 महम्मद् सादिक देखिए फतहुंसा महम्द्, मलिक ४०६-१० महमूद शाह य्यालीमगीर साही ३३८ महलदार लाँ महन्द्र मिर्जा वुलतान १७५ 585-5 महन्द्र, नुन्तान २५८, २६७, महलदार लॉ चरिक्स महाबत खाँ खानखानाँ २३, ५६, ६०५, ६०७, ६०६ मरम्र, मुलतान १७५, २३८, ५६० ६०, ६५.६, ७७-६, १८६, १६६ £88, 585.€8, 500-0€ महमूह, गुलतान १७= महमूर वृत्ततान वायकरा ५८६ देहर, देहह, ४६८, ४७२.३, महमूद, भेषद ४८८, ४१०, ४६६, ६३७.८ नरम्मद श्रमीन ग्रौ चीन वहादुर Y54 महाबन याँ मिजी तहरास २६४००, ६३५-७ प्रवृह महस्मा व्यवस्त महाबन स्त्री हैदराबादी । २६०७२ महम्मर इसी माँ वर्तान २८० मान, राह्य गहमार मा निवासी मानिवह देवहा, गत , \$. \$. \$. २=२ ५५६-६ मानमिद, राजा ५५, २११, २८०, महम्मः चन्त १८० । १६०, ४४८, ६१८ महस्मह द्वांचा ग्री मान्तर समित Ęą मानारो भीवला ξξ. महास को कांचुली ११७, १५६-

६०, २१७, २७८-८१, ३३०, 358 मासूम खाँ फरनखूदी ₹58-3 मासूम भक्तरी, मीर् २८४-७ माह पुचक वेगम ४३६-४० माहबान् वेगम प्र७३ माहम अनगा १३३, १४७, १७६-८०, ६५८ मामूर खाँ १५५ मामूर खाँ मीर त्रवुल्फजल २७३-७ मालदेव, राजा १७६, १८० मित्रसेन, राजा १७५ मिनहाज, शेख 359 मिजां ग्रली इपतखारुद्दीला ६३१ मिर्जा जान मुल्ला 03 मिर्जा मुराद इल्तफात खाँ १६० मिर्जा सुलतान सफवी २६३-४ मिसरी, हकीम 🕡 ३५२ मीर खाँ 205 मीर ग्राली ग्राकवर 230 मीरक इस्फहानी सैयद 883 मीरक खाँ सैयद પુરૂર मोरक टीवान ख्वाजा ११३ मीरक मिर्जा रिजवी २६१-२ भीरक मुईनुद्दीन अमानत खाँ 4,33-8

मीग्क शेग्व हरवी २९५-६ मीर खलीफा गृह ७ मीर गेम् खुरासानी 3-039 मीर जमला शहरिस्तानी २३६-४०, ३२३-२७ मीर जुम्ला खानखानाँ ३००-०२ मीर जुम्ला मुग्रजम खाँ देखिए मुख्रजम याँ खानखानौँ मीर नज्म गीलानी 230 मोर मुर्नजा मञ्जवारी ३३१-२ मीर महम्मद खाँ उजवेग १०७ मीर मुहम्मद् खाँ खानकलाँ ३३३-७ मीर मुहम्मः खाँ लाहीरी ३६८ मीर मुहम्मद जान देखिए मुह-तशिम याँ बहादुर मोर मुहम्भद मुंशी Y35 मीर नोमिन ग्रस्नावादी ३२३ €.3 भीर शाह, मलिक मीरान मुहम्मद शाह फारूकी પૂ मीरान सदरजहाँ पिहानी ३४२-४ ४७२ मीरान हुसेन, शाहजादा 358 म्ब्रह्मन खाँ २१७ मुग्रजम खॉ खानखानाँ ३२-३, २६३, ३०३-२२, ३६३, ३८६-७, ५०८, ५२१-३

मुग्रजम खाँ फतहपुरी २४३ मुखलिस खाँ मुग्रजम खाँ शेख वायजीर ३४५-६ नुग्रजम खाँ सपनी ४०३ मुश्रजम, मुहम्पद १४३, २९३-४, ३८७, ३६८, ४२८, ५०५, प्रथप, प्रदार सुरव्युल्मुल्क मीर १३४, ३२८-३० मुहज्जुहीन, मुहम्मद शाहजादा १४४, १९८, ४०६, ४८४, ५३४ प्रदेतदीन खाँ श्रकवरी २⊏१ बहुनदीन खाँ ख्याजा ५.३१ सकर्रव खाँ ३४७-५१ सकर्य खाँ। २१ सकर्व स्वौ হ্যু ০ मुक्तव व्यो रोलहसन १५२% मृजपक व्यो हिम्मत ल्यो ४००-१, सकर्म खाँ E0 सधीन मिजां ६०४ सुकीन हरवी, न्याजा २६७, ६०३-Y. 500 सुवृद्ध अव **छ**होटेनिर राहा ं ४=० सुलागर मैयद प्राप्तित गाँ मुगलवेग ४३% मुप्तस्य हुत्तेन मिर्पा नक्ती ४०=-ग्रमितमार्गः १४२, ३५६-६१ सन्धतिन स्वी हैनानी । ३५६ = मेरादिन गाँ मार्ग दियम। २३, ३६२-३, ६३३

106 मुख्नार खाँ पुरुष्ट मखनार खाँ कमचदीन ३६४-मस्तार खाँसङ्जवागी २१६, ३६६, 307-4 मगल नाँ 308-0 मगल लाँ थरव शेल ३०:-६ मजनकर खाँ ५०, १५६-०, १२४, २ ज्यन्ह, २६१, ५ ४०, ६११ मजरकर खाँ तुर्वती ४४-६, २१८, P-075 मजनगर वर्गे नियाजी ४४६ मजररार लॉ बारहा ३=६-६ म्बरसर लॉ मामूरी १६०-२ 805-08 सद्यस्य जग कोक्लनाश ३६३-You, AEE ६९= स्यासार मुलवान ३३= 7.3 मुज्यस हुनेन निर्मा ३४, ४६२. YEY. स्वतर हमेन शीर \$3\$

मुजाहिद खॉ १५६ मजाहिट खॉ ६०५, ६०७-०८ मृतहोवर खाँ खेशगी ४१४-२७, ५०२ मनइम खॉ खानखानाँ २, ४०-१, १८१, २१६-७ ५८५ ६५७ मनइम खॉ खानजमॉ ५८५ मुनइम खाँ खानखानाँ बहादुर शाही २२०, ३६७, ४२८-३६ मनइम वेग खानखानाँ २२६, ४३७-४६, ५४७, ५५४, ६०१ मनाजिबुद्दीन जरवरूश २६ म्नौवर खॉ कुतवी 830 मनौवर खाँ शेख मीरान 880-5 मुबारक कश्मीरी सैयट ६४७ मुगरक खाँ खासखेल ६०६ मबारक ग्वाँ नियाजी ४४६-० मेशारक खाँ लोहानी १८२ मवारिज खाँ एमादुल् मुलक १६, २२१, ३७४, ४२१, ४३५, ४५१-६४, ५११ मवारिज लॉ मीर कुल ८६५-६ मवान्जि म्वाँ घहेला ४६७-६ मराट ग्रली मनारक खाँ ४७६ म्राद काम देखिए मकरम खाँ

सफवी ६२७ मगद खाँ ७४ मराद बख्श, शाहजाटा ११४, १२८-६, १८६, ५०७, ६३२ मराद मुलतान २१३, ३३२, ६५४ मगरी पंडित २५६ मरागे दत्त ६३८ मृतजा कुली खाँ दर्नाक ८८७ मृर्नजा खाँ मीर 38 मुर्तजा खाँ मीर हिसामुहीन ४७०-२ मर्तजा ग्वॉ सैयट निजाम २५३-८, ३४४, ४७२-४ मर्तजा ग्वॉ सैयद मबारक खाँ ४७५-६ मुर्तजा खाँ सैयद शाह महम्मद 160-5 मर्नजा खाँ सैयद १६६ मृतंजा निजामशाह २१-२, २५, 339 मशिद कुली लॉ ۲? मशिद कुली म्वॉ खुगसानी ४७६-538 62 मशिद कुली माँ तुर्कमान ४८५-६१ मशिद कुली माँ महम्मद हुसेन ५७३ मिराद कुली म्यॉ शामलू लिला 855-60

मुशिद शीराजी मुला 33\$ मलतिकत खाँ इ५७, ३७≒, 8E 2-8 मुलतफित खाँ मीर इब्राहीम हुसेन ४६५-६ मुसाहिब वेग प्००-२ मुस्तका खाँ कारा। ५०३-०६ मुस्तफा लाँ खवाफी ५०७-०६ मुस्तका लाँ मीर ब्रह्मद ५०८ मुलका वेग तुर्कमान खाँ ५१० मुद्दतवी खाँ कश्मारी પ્રરૂહ मुद्दतशिम खाँ १५५ मुहतशिम खाँ बहातुर ५११-३ मुहतशिम खाँ मीर इब्राहीम ५१४-७ मुशतशिम खाँ रोख कासिम ३४५, प्रश्= मुस्तराम खौ शेख मीर 4.88 मुदम्मद श्रकतर देलिए मुहम्मद श्रकरम नुहत्मद घरतम 430

मुह्ग्मद् श्रमीन खाँ २६६, ३७०, ४२=, ५६६ मुहम्मद ग्रमीन, मीर देखिए सम्रादत खाँ बुहानुलम्लक मुहम्मद् श्रली खानसामौ ५२७ = महम्मइ त्रली खाँ मक्स्म खाँ ५०६ महःमद् ग्रली खाँ सालार जंग 838 मुहन्मद खली खाँ मुहन्मद वेग ५२६-३० म्हम्मद श्रली भिनी , महम्मद् श्रसगर मुहम्मद श्राजम देलिए मुहम्मद श्रसगर मुहम्मद् इनायत खाँ बहातुर ४५७-5 मुहम्मद् इब्राहीम 284 मुहम्मद् काकशाल महम्बद् काजिम ल्यौ 📉 ५३३-४४ मतम्मद कासिम न्यों ददगर्शी ५४४५-६

| याकृत खाँ हव्शी, सीदी | ६४०-२          | यूमुक मुहम्मद खाँ ताशकंदी | १२६,       |
|-----------------------|----------------|---------------------------|------------|
| याकूब कश्मीरी शेख     | ६४७            | ६६०-३                     |            |
| याकूब खाँ कश्मीरी     | ६४७-८          | र                         |            |
| याकूब खाँ बदख्शी      | प्रप्र७, ६४३   | रजी, मिर्जा               | ३२३        |
| यादगार ग्राली सुलतान  | तालिश          | रत राठौड़                 | ふこ。        |
| <i>६३-</i> ४          |                | रत्न, राव १८६, २४६-       | 3, YYE     |
| यादगार वेग            | 3-225          | प्रह⊏-ट, ६३७              |            |
| यादगार मिर्जा         | ६५१-३          | रलसिंह चंद्रावत           | ४५२        |
| यादगार रिजवी          | ३६             | रनदौला म्वाँ १२६, २४१     | , રપ્રપ્ર- |
| यार ऋलो मिर्जा        | ४५१            | ६, ६३⊏, ६६१               |            |
| यार ऋली वेग, भिर्जा   | ६४४-५          | रफोग्र, मिर्जा            | ३२३-४      |
| यार वेग               | १७४            | रफीउद्दर्जान्             | २३०        |
| यार वेग खाँ 💙         | ७०९            | रफोडश्शान, सुलतान १६      |            |
| यार मुहम्मद इस्फहानी  | १३७            | रशीद खाँ                  | ३२२        |
| यार मुहम्मद खाँ १०    | ४-६, १०८-६     | रसूल                      | ફ રૂ       |
| यासीन् खाँ            | ξo             | रहमत खाँ देखिए मुतहीवर    |            |
| यूसुफ खाँ मिर्जा      | ዚሄ=            | रहमतुल्ला मीर             | १६         |
| यूसुफ खाँ कश्मीरी     | ६४७-६          | रहमानदाद खाँ खेशगी        | ४१५        |
| यृमुफ लाँ टुकड़िया    | ६४६            | रहीमदाद                   | ४२५        |
| यूमुक खाँ रिजनी       | ३६, ६१७,       | रहीम वेग                  | ११३        |
| ६५०-७                 | •              | रहीमुल्ला खॉ वहादुर       | प्रदृ      |
| यूसुफ खाँ हाजी        | ६५७            | राजसिंह                   | १५३        |
| यूसुक परस्तार         | ६४३            |                           | 1, ४०३     |
| यूसुफ मत्ता           | ६१२            | राजे ग्रां वाँ १२, ४      |            |
| यूसुक मुहम्मद खाँ को  | <b>क्</b> लताश | राजे सैयद् मुत्रारक       | ६०         |
| £4 <b>८</b> -⊱        |                | राज्ञ्कत्ताल, शाह         | २६         |

| राज् मियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ঽ৻৻          | रुहुल्ला मिजी ताराकं  | ी ६६२             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| राद ग्रदाज लाँ ४७७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५७०          | ल                     |                   |
| राणा उदयपुर २४४, २४८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | રૃષ્ફ        | लश्कर खाँ १६१,२४७     | ,२८८, ४६७         |
| रामचंद्र सेन जादून राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३५०          | लश्कर खाँ             | ३२६               |
| रामचद्र, राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | र्१५         | लश्कर खाँ             | ४६६               |
| रामराजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ಕ್ಷದ         | त्तरकर खाँ बारहा      | ३⊏६-€             |
| रामसिंह, राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २६६ ं        | लश्कर मुहम्मद ग्रारिप | , शाह ५१४         |
| रायसिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रहप्र      | लश्करी, भिजां         | ३६०, ६५३          |
| रायसिंह सीसौदिया, राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २६५ .        | लहरास्य २५६, २        | ६४-७, ६३८         |
| रिजकुल्ला पानीपती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | इंत्र        | नुस्फल्ला खाँ         | १०१, १५६          |
| नकना हकीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270          | लुत्फुल्ला इकीम       | ঽঽ৽               |
| चसुद्दीन कोरला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १६१          | त्तुत्फुल्ला दकीम     | २२७.⊏             |
| रुत्तम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | કે કે        | लोदी खाँ              | 835-5             |
| रस्तम कंचारी, मिर्जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 355          | लीहर चक               | ६४७               |
| रस्तम खाँ फीरोज जंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२१          | ন্ন                   |                   |
| रुस्तम लाँ बीजापुरी २६५,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 583          | वजीर खाँ              | २८३, ५६४          |
| मस्तम गर्वे शेगाली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १८६          | वर्जार खाँ            | १८७, ४,३३         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2-30         | वजीर खाँ मीर हाजी     | १⊏, २२,           |
| हरत्म सपयी, मिर्जा ६६.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | प्र                   | ·                 |
| ६६१, ४०६-१०, ४४६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | द्रपूष्      | यजोहुई।न              | 335               |
| क्लम, मुलवान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 554          | गजोहुर्गन मा बारहा    | \$ <b>==</b>      |
| रंगमती १४६-५०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | वजीहुर्वन शाह         | <b>4.</b> =       |
| The state of the s | ₹ <b>०</b> ₹ | वलीनुहामद स्त्री १०   | 4-1, 200,         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,02         | そっとうとう                |                   |
| महुल्या ग्रीवाच्यी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 223          | यालाबाह, साहबाहा      | <b>२</b> ६६, ४३१, |
| महत्त्वः विश्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33           | Kot                   | *                 |

| विक्रमाजीत               | ६२४             | शम्मुद्दीन मुहम्मद् खाँ ग्रातगाः | १२६,  |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|
| विश्वासराव               | ३३२             | ३३३, ४३⊏, ५५३, ६५                | 5     |
| वृंदावन दोवान            | १४३, २७०        | शम्मुद्दीन मुहम्मद् ख्याजा       |       |
| वैस, मिर्जा              | ५८६             | 9. 9                             | २१०   |
| वैसी ख्वाजा              | પ્રદુપ્         |                                  | ३५६   |
|                          |                 |                                  | ३३-४  |
| श                        |                 |                                  | १००   |
| शंकर मल्हार              | 37,8            |                                  | ३७३   |
| शभाजी ३८ २६              | , 338,-00,      | शरफुद्दीन हुसेन मिर्जा           | ३्⊏५  |
| ४४७, ५५०                 |                 | शरीफ चहला                        | રૂ રૂ |
| ,                        | १६५, ३०७        | शरीक खॉ ग्रमीवल्डमरा             | યૂદ્  |
| शत्रुसाल बुंदेला         | पूद्            | शरीक खाँ सद्र                    | ७३    |
| शफीग्र खाँ हाजी          | ६१६             | शरीका ४७                         | ३०-१  |
| शफी उल्ला वर्लास         | १८८             | शहबाज खाँ १२६, १३५, १            | પ્રદ, |
| शमसेर खाँ तरी            | પૂર્            | २१३, २१६, २८०-२                  |       |
| शमशेर खॉ मुहम्मद         | याकूब १६१-२     | शहबाज लॉ कंबू ५५६, ५             | ٤٤,   |
| शम्स चक                  | ६५०             | ६११, ६५०                         |       |
| शम्मुद्दीन अली अर्म      | ोर प्रथम ३७२    | शहवाज रहेला                      | 5 5   |
| शम्मुद्दीन ग्राली ग्रामी |                 | शहरयार, मुलतान ६६, ७६,           | 54,   |
| शम्मदीन ग्रली ग्रमी      |                 | २५०-५१, ३५६                      |       |
| शम्मद्दोन खवाफी ख        |                 | शहाबुद्दीन ग्रहमद लॉ ४६, १       | 30    |
| इद्धर ३, ६५४             |                 | २०३, २⊏५, ५ <b>⊏१,</b> ५६०       |       |
| शम्मुद्दोन खाँ खेशगी     | ો ૪૧૪-ત્ર       | शहाबुद्दीन खॉ                    | ८३    |
| शामुद्दीन मिर्जा         | યું             | शादी खाँ                         | ५६२   |
| शम्मुद्दोन मुख्तार ख     | ॉ ३ <b>६</b> ४, | शायस्ता खाँ ८३,१६३,३             | ξ₹,   |
| રૂદ્દ-હર, રૂડ્ય          |                 | ३७०, ४६३, ६१५                    |       |

ર્પ્ शाह ग्रली शाह ग्रालम १४३, १५४-५, १५७८, १६८, २६६, ५३१, ६३१ शाह ग्रालम सेयद ३३८-६ शाह कुली खाँ महरम २८१, ६१२ शाह कुलो सलावत खाँ चरितस . ३३१ शाह कुली मुलतान ४०⊏ शाहजहाँ = २६, ६५-७, ७४, हह, ११५, ११६, १२४, १२६, १३८, १४१, १६६, १७१-२, १८६-८, १६६-७, शाहिन १६८, २०१, २०३, २०६, २०८, २४१, २३८६, २४४-४६. २५३-४, २५८, २६०, २७३, २८०, २२५, २२८, ३५३, ३५६, ३७६. ३८७. Your, you, you, you, प्रेर्, प्रम, प्रप्, प्रकट. दर्शस्, ६३२, ६६१ शाहनवाज गर्गे ५५७, ६४३ शाहनपार भी नहती १६४, ४६७-E, 528 शाह येग सर्

शाह वेग खाँ अर्गुन शाह वेग खाँ खानदीराँ · १७= शाह वेगम शाह मिलों वैकरा ५=६०, ५६२. 484 शाह मुहम्मद कीका P शाह मुहम्मद खाँ 233 शाह रख मिर्जा १६६, ३७२,६४८ शाह वली 358 शाह शरफ पानीवती 具变变 शाद हुसेन भिन्नां श्रग्न ४३७. 303 3 शादिम त्याँ जलायर ११७, ४८८ शिवगम गीड शियाजा २३३, २६६-७, ३८७. ३६६, ५५०-१, ५८८, ६४०-१ शुष्टाश्रत को बुद्धनद बेग । ५०७ शुनाव्रत लॉ स्र १४= श्रुवायत गो भैयद । २५६, ६५६ श्वाध, शाहनाश 🖁 ३२-३, ६७. १२१, १६३, १६७, २३४. २५८, २६०, २८०, ३०८ ३०६, ६४९-३, ३८७, ३६४, शाह दिद्वा गर्रे १३४, १२६ ४७१, ४२२-३, ४२६, ४६५. 

| सुइराव तुर्कमान      | प्रह               | हमीदा चान् वेगम        | २⊏३    |
|----------------------|--------------------|------------------------|--------|
| सूरजमल, राजा         | पू६०               | हमोदुद्दीन खाँ         | ४१     |
| सैफ ग्राली वेग       | १७४                | इमीदुला खाँ            | ४६४    |
| सैफुल्ला खाँ         | २१६                | इयात खाँ जन्नर्स्त खाँ | રૂર્   |
| सैयद ग्राली          | ३⊏६                | इर्जुला खाँ            | ३५०    |
| सैयद ग्राली रिजवी खं | <b>१४</b> १        | हर्जुला खाँ            | ५४७    |
| सैयद ग्रली हमदानी,   | मीर ७७             | हशमतुल्ला खाँ          | પૂરફ   |
| सैयद कुली उजवेग      | ३१४                | हसन ग्रली खाँ          | २७१    |
| सैयद फाजिल कासिम     | नसायः ३७३          | इसन ग्रली              | પ્રરૂ⊂ |
| सैयद महबूब           | प्रइ               | हसन श्राका कवीलू       | १७४    |
| सैयद मुहम्मद देखिए   | मुख्तार खाँ        | इसन खाँ                | ५१०    |
| सब्जवारी             |                    | हसन खाँ खजांची         | १५१    |
| सैयद सुलतान करवला    | <del>ई</del> प्र२६ | इसन खाँ कुलीज          | १६२    |
| सैयदुन्निसा वेगम     | १६८                | हसन खौ खेशगी           | १९७    |
| सोमसिंह              | 4,१६               | हसन खाँ हब्शी          | ६३६    |
| ह                    |                    | इसन स्वाजा             | १७७    |
| इकीम ग्राली ४६       | ३५२, ६४८           | इसन नक्शबंदी ख्वाजा    | २७=,   |
| इकीम मिश्री          | ४६                 | ३३४                    |        |
| हबीब श्रली खाँ       | ६१२                | हसन पानीपती शेख        | ३५२    |
| इबीबुला खाँ काशी     | રમ                 | हसन वेग                | १८७    |
| हमजः वेग जुल्कद्र    | 308                | हसन वेग शेख उमरी       | १०७    |
| इमजः वेग तुकमान      | <u> ሂ</u> ሄፍ-ይ     | हसन, मिर्जा            | ६०४    |
| इमजः मिर्जा सुलेमान  | १ ४६१              | इसन, मीर               | ५८०    |
| इमोद खाँ             | १३६                | •                      | ५⊏६    |
| हमीद खाँ इव्शी       | २१, ६३६            |                        | ४४१    |
| हमीदा बानू           | ३७६                | हाजित्र                | २६६    |
|                      |                    |                        |        |

| हाजिम खाँ                | २०४            | २१५, ३३३, ३६५, ४          | <b>ડ</b> રે७-⊏, |
|--------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| हाजी खाँ २१              | પ, <b>૨</b> ૨૬ | ४०१, ५२६, ५४४,            | પૂપ્રરૂ,        |
| हाजी वेगम                | ६०४-५          | यम्ह, ६०३-४, ६१०,         |                 |
| हाजी मुहम्मद खाँ         | ३५७            | ६२०                       |                 |
| हाजी मुहम्मद खाँ कुदसी   | ३३१            | हुसेन ग्रली खाँ ७१-२, ६   | २, ६८-          |
| हाजी मुहम्मद खाँ कोका    | १-२            | E, १६५, २२१-२,            | २३६-७,          |
| हाजी मुहम्मद खाँ सीस्तान | શે ૪૪૫         | २७६, २०१, ४१८,            | ४३५,            |
| हातिम वेग किसायत खाँ     | २७५            | ४५४, ४७६, ५१६, ५          | 3,5             |
| हादीदाद खाँ              | २⊏६            | हुसेन कश्मारी             | 4.3=            |
| हामिद खाँ                | ४७७            | हुसेन कुलो खाँ            | 4.80            |
| दान्                     | <u>યૂરદ</u>    | हुसेन कुली खाँ खानजहाँ    | १⊏३,            |
| हाशिम खाँ                | ६०१            | प्रहर                     |                 |
| हाशिम सैयद               | २३०            | हुसेन कुली खाँ गुलकद      | ३३६             |
| <b>दि</b> दाल            | ş              | हुसेन कुली वेग            | १८०             |
| हिंदूगव                  | 3==            | दुसेन कुलीज खाँ           | ₹६              |
| हिदायतुल्ला कादिरी       | २ृह्           | हुसेन खाँ चक              | ६.३व्य          |
| हिदायतुः लौ              | इं०१           | हुनेन खाँ टुकड़िया        | ६४६             |
| हिटायतुला मा देखिए       | तिदाई खाँ      | हुसेन खाँ देखिए परहर्जग ( | नेपाना          |
| व्हिष्तुला भिनां         | ড <del>=</del> | हुतेन ख्वाजा              | 233             |
| हिम्मत स्वौ              | ६६३            | हुसेन निजामशाह            | २२-३            |
| दिम्मत लॉ बहादुर         | १५८            | हुसेन वेग माँ             | ¥1,0            |
| दिसाम दोग्र              | १८२            | <b>√0</b>                 | ६५१-२           |
| दिसादुदीन                | 386            | Ψ.                        | ४६१             |
| ***                      | १२८, १२७       |                           | 305             |
| हुमार्ग् १-२, ११,        |                |                           | \$ 2X           |
| १७४-७, १⊏३,              | ₹१०-१,         | हरी चेगम                  | =1              |

## ( ३६ )

हैदर ग्राली खाँ शाह मिर्जा ४२६ 'हैदर मिर्जा सफ्ती ४११-३ हैदर कश्मीरी ६४७ हैदर मुहम्मद खाँ ग्राख्ना वेगी हैदर कासिम कोहबर ४४० ६०१ हैदर मिर्जा ६६ होशदार खाँ ३७०, ४६४ हैदर मिर्जा मुलतान ३२३-४ होशियार खाँ २५२

## च्यनुक्रम (ख) (भौगोलिक)

|                                          |                          | •                       |                  |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
|                                          |                          | श्रमरोहा                | २३०              |
| . স                                      |                          |                         | ६०, १७४          |
| श्रंदल्द्                                | १०६, १२६                 | ग्रद्य                  | 330              |
| •                                        | ६६०                      | ध्रस्य परगना            | , १६३            |
| ्श्रद्धार<br>श्रुवर कोट. २५६             | , ४७६, ६३=               | ग्रंशकान                | ३०३              |
|                                          | રરૂપ                     | ग्रदिस्तान              | ६६०              |
| ग्रवायाः<br>ग्रकपर नगर (देखो             | राजमहल )                 | ग्रलमान्                | ६६०              |
| ग्रुक्तमर पर १                           | पूह्ण, ६३४               | <b>ळलमाली</b> ग         |                  |
|                                          | ¥=0                      | ग्रवध १३८, १            | EU, २११, २६४,    |
| श्रक्षर पुर                              | ં પ <u>્ર</u> દ્મપ્      | च्⊏१-२, २⊏              | ह, प्रथ, प्रश,   |
| ध्रगराबाद<br><sub>ध्र</sub> जनेर ३५, ६६, | 208 288.                 |                         |                  |
| स्त्रज्ञमर २%, ४८,                       | १६३, १७१                 | , श्रदास                | પૂ, १६           |
| \$4.5, \$2.4,                            | २२६, २४५                 | ' श्रहतः।               | ६६०              |
| \$E2, \$66,                              | £, \$00 \$00             | . अधारात्र<br>अस्तरात्र | २१, २४, १०१,     |
| च्यूद-४, २२१                             | t; του .<br>- νακ± 41.23 | * %(42.70°              | s, २६६, २८८.६०   |
| ಕ್ಷಲವ್ಯ ಕ್ಷಕ್ತಿಸ                         | , १४७=, ५२३<br>इ.स.      | ٠٠                      | इह्य, ३६३, ६४४   |
| े धूर्ध, धुरू⊏,                          | . ५५४<br>२५१, ४३         | इन् <i>र-</i> न्द्र,    | was the poly.    |
| स्रदक                                    | £ £                      | थ्र <b>इस्टाया</b> ट    | ४६, ५८, २०५,     |
| -शानगर                                   |                          | १५                      | ७८, ३४०, ३६४     |
| चर्धनी                                   |                          | . પ્રદેશના              | , ३६१, ४४२, ४२३, |
| स्यनेदी                                  |                          | ee 4.55.                | AGX-2, AEC-X,    |
| सम्माग                                   |                          | इंह पहुंह, प            | हेह, हर्क, हर्प  |
| सम्बद                                    | 7                        | •                       |                  |

श्रा

आखनी ६६० आगरा १८, ५६, ६३, ६७, ८३. ६६, ११६, १४२, १४४-५, १५१, १६५-६, १७६, १६६, २११, २४२, २५५, २६०, २७३, २८५, ३३६, ३३६, ३५३, ३६२-६, ३७०, ३८५-६, ३८८, ३६४, ४०३, ४२८-६, ४३१-२, ४३८, ४४०, ४४२, ४४२, ४४७, ४८५, ५६६, ५००, ५८५, ५६१-३,

त्राजर बईजान **E**४, १७४ श्रामनेरा ४६३ श्राश्टी ४४६, ५५६ श्रासाम ३१४, ३१६-७, ५१८. ५६५ श्रासीरगढ़ ५, १२, ३६६, ४७०,

६१८, ६२१, ६३३, ६५५,

६५८

इ

४७५, ५६५

इंदोर ३०६ इंद्रप्रस्थ २१०-१ इटावा १३४, ३३० इराक देखिए एराक

इलाहाबाद ३१, ५४, ६२, १०३, १२०-२, १६३, १६७, २२३, २३३-४, २४३, २४५-७, २५६, २६०, २६६, ४०४, ५१५, ५६१-२, ६२६ इस्फहान १११, २०६, २८५, ३२३, ३२५-७, ६१४

इस्लामपुरी इस्लामाबाद १२७, १४१, ४०४

ई इंरान ६-११, ८७, ६०, ६३, ६५, १०६, १३३, २२४, २२७, २८५, २६४, ३२३, ३२६, ३५६, ३७३, ४००, ४१०, ४१२, ४३५, ४३७, ४८५-६, ५७८-६, ५६६

ਢ

उजैन १३, २३६, ४५२-३, ४५७, ४८०, ४६४, ५८१, ६३३

उड़ीसा ५२, ६३, १३७, २१३, २१६, २३४, २७५-६, २७८, ३०४, ३८४, ४४१, ४४३-५, ४७१, ५५४, ५६५, ५६७,

६००, ६२५

|                |                               | •                                     |         |                        |                   |                      |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------|-------------------|----------------------|
|                |                               |                                       | 2       | 340.                   | ३७०, ३६           | ۲,                   |
| जगार           | १७१, १६२,                     | ३७⊏,                                  | 200,    | ~~°°°                  | ^58° ,8           | <b>પ</b> ર           |
| <b>उद्यपुर</b> | :                             |                                       | 400°    | 88E, .                 | ४२१, <sup>४</sup> | =0.                  |
| પ્રપ્          |                               |                                       | 818,    | ४५७-६,                 | <b>४६७, ४</b>     | 00                   |
|                | <b>3</b> 5                    | - 10/2                                | 11 aV   | 409.                   | પૂર્ય, ર          | 100                  |
| <b>ऊट्गिरि</b> | ३६६, ३७१                      | ç, 85C                                | પૂરૂર્, | प्३८-६,                | પૂપ્ર, ય          | ્દ્ર <del>ર</del> ૂ= |
| ऊरगंज          | १०                            | ૪, રર્ધ                               | ~ · · · | ७६, ५८०                |                   |                      |
|                | ष्                            |                                       |         | ,                      |                   | ६६०                  |
| e=====         | २, ८७, ६०,                    | ११२-३,                                | ग्रीश   |                        | રપૂ.              | 35.K                 |
| एराक           | , १७६, २४४,                   | ३२३-४,                                | ग्रीसा  | -                      |                   |                      |
| ં રહેર         | , 204, (32)                   | ٧== E.                                |         | क                      | •                 | ३६४                  |
| <b>રૂ</b> રૃદ  | , ३७२, ४३७,                   | -,                                    | कंगीरी  |                        |                   |                      |
| <b>ፈ</b> ሄ:    | ३,, ६१८, ६२१                  | 20.20                                 | कंद्रज  |                        |                   | १७४                  |
| एरिन           | ?                             | २४, २६०                               | इंसार   | 2.3, 2                 | ०, =१, १          | ٥٤,-٣,               |
| <b>ए</b> लकंद  | ल                             | १६, ३४८                               | 99      | - 220                  | , १३१,            | શ્રુષ્ટ્ર,           |
| एलवर           | ī                             | २५६                                   | 6.5     | - 919E+                | ७, १८३,           | २३२,                 |
| <b>ए</b> लिच   |                               | २८६, ३३२                              | 13      |                        | , २८६,            | ३६ <b>२</b> ,        |
| <b>Q</b> (0) - | हे .                          |                                       | মৃষ     | (13 <sub>3</sub> 4 m s | ورسار وا          | Y88.                 |
| 2              | •                             | ४६५                                   | 3,8     | ध्यं, ४०८              | -१२, ४३८          | , 20m                |
| <b>ऐ</b> सा    |                               |                                       | X.      | દેકું, પ્રાવધ          | १, हर्श           | الميين               |
|                | श्रो                          | 335                                   | . દ્    | ६२                     |                   |                      |
| ग्रीह          | Ţ .                           | د د د د د د د د د د د د د د د د د د د | وجحش    | ( ( द्विग्             | का) १३            | प्, २४६              |
| म्ब्रीह        | :पुर                          |                                       | •       | देग                    |                   | કે <b>દ</b> ત્       |
| • ग्री         | <b>्षा</b>                    | १२४, १४                               |         | ,<br>ही दुर्ग          |                   | ३१७                  |
| छो।            | fec :                         | યૂર                                   | Τ,      | लो चन                  | 5                 | २७, इर्र             |
|                | ৰ্ম                           |                                       |         | का मण<br>स्वीत ह       | c = v.4           | 155-50               |
| <b>#7</b>      | <b>ि</b> या                   |                                       |         |                        |                   | (કરા, જજ             |
| •              | Mantata S                     | 3=, 40, E                             | र, कट   | रहे.                   |                   | ্র<br>পুরুত          |
|                | ्र्यूश्, स्ट्र <sup>ह</sup> , | इहह इंड                               | 1. G    | ट्रवा                  |                   | 2,20                 |
|                | र्टर, रहरे-४                  | 202, 30                               | ६, ए    | <u> </u>               |                   | * (0                 |
|                | المرتبية المرتبية             | 7,                                    | -       |                        |                   |                      |
|                |                               |                                       |         |                        |                   |                      |

| कन्नीज १, १       | २६, १३१, १७५,          | कानुल २, ४३, ८१,      | ६७, १०७,    |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| ં રૂ૪ર, પ્રદ      | ४, ६५७                 | ११६, १२०-१,           | १२८-३०,     |
| कमर्द             | २६०                    | १६१, १७६, १८          | =४, २१३,    |
| कमायूँ            | २११, ४७७               | २२५, २२७, २           | २६, २४०,    |
| करगाँव            | ३१७-२०                 | २४३-५, २४⊏-६          | દ, રપ્રર,   |
| करद               | २३६                    | <b>२</b> ६४, २६६, २६४ | , ३३३-४,    |
| करनाल             | १६६                    | ३४२, ३६२, ३७          | व्द, ३८६,   |
| करान              | ११८                    | ४१५-६, ४२⊏, ४३        | ८-६,४४६,    |
| करीबाड़ी          | ३१४                    | ४५०, ४५६, ४६५         | ८-८ ५२३-    |
| कर्णाटक           | ३०३, ४२१, ४५७,         | ४, ५३१, ५४५, ५        | ४८, ५५३,    |
| ५०८               |                        | ५६०, ६०१, ६२३,        | ६४३         |
| कन्नोल            | ४५७                    | कामराज                | ६५०         |
| कर्शा             | ११२                    | कामरूप ३१४,           | ११⊏, ३२२    |
| कलानौर            | <i>પ્રદ, દપ્ત, १७७</i> | कायक                  | १०४,        |
| कल्याण            | ३२, २३३, २६४-५,        | कालना १६, ३           | ६, २४१-२    |
| ३०७, ३५           | .१, ३६३                | कालपी १२४,            | १२६, १३१    |
| कवाल              | ४६३                    | कालाकोट               | २५६         |
| कश्मोर ३          | ६, ७०, ७५, २२५,        | कालिंजर १             | ०३, २१५     |
| २३८-६,            | ४२८, ४५१, ५०७,         | काशगर                 | ६६०         |
| <b>પ્ર</b> ३७, પ્ | ४८, ६०१, ६१२,          | किरान                 | ३२७         |
| ६४७, ६५           | .०, ६५२-४              | <b>किला</b> त         | 308         |
| कहतान्न           | १६३                    | किवारिज               | २ <b>⊏२</b> |
| कौंगड़ा ५         | ७, ५६, ८०, २८८,        | कोराना                | ३५३-७       |
| ४७६, ५६           | ७, ६६२                 | कुंजी कोटा            | ५०८         |
| कागजीवाड़ा        | २५६, ६३⊏               | कुंभलमेर              | १७१         |
| कावा              | १४४, ३८१               | कुतुव खाँ इलाका .     | ₹⊏१         |
|                   |                        |                       |             |

(88) ४८६, ४८८, ५०७ लानदेश २, १५-६, ३१, ३४-६, खवाक हर, २२३, ३१०, ३६६-०, ४६३, ४८२, ४६३, ५६३ ४, १७४ **₹**म कुद्सान. पूर् 45%, 4E%, 4E% الاتاع 258 <u> कुलकुला</u> १०४ १९१ कुलावा खावस्त खालूरा घाटी कुहिस्तान २१७ ર્પુદ ३१४-६, ३२२ ३१५, ३२२ क्च . खासपुर રૂજ્ય, પૂદ્ધ २०३, २११ क्च विहार खिजिर पुर うっこ कुच हाजू ११६ खिज्ञाबाद <sub>५८१</sub> १२१ विस्की २७, २४६, २५५, ४६७, क्रीक्य वियावी कीर्यः २२१, ५७५, ५७७, ५८० कोड़ा पू६२ पूपुण عُغُون कोल जलेसर . ६६० २२१ लियी गुजगत . ३२७ कोल पाक खुजंड २१= ग्तुलन गाँव 308 ८७, १०५-६, १५६, कोशक १३=, १५०-१, १६५., १६७ गुरासान 5,00 कीइतन 3.07, 420, 1825-, 827 २३८ गंजार कृष्य नंता 800 कृष्णा नही 2:23 होलना दुर्ग , ४१-२, १०२, २३ ह्या ुर्द्य, प्रेह, प्रेर म <sub>३३</sub>८, ३५३, ५६२ त्त्वता ३२, १६७, ३८७, ३८५, विक्र वाध नंमान २११, ३<sup>२६</sup>, ACCT. 8 ta, 63 5 208 -দ্রান্স इस्ता है। नाम्यस

३६१, ३६६, ४३०, ४५१-२, स ४५४, ४५६, ५४७, ५७१, गंगादास पुर 883 गंगा २११, २१७, २६१, ३१०, ५७६-८१, ५६१-२, ५६४, प्रह्, ६२०, ६२३, ६३३, ३१२, ४४२, ६५८ गंजाब ६५४, ६५७ 800 गंडक गुलवर्गा २६५, ३०८ ३⊏२ गक्खर प्रांत 400 गुलशनाबाद 333 गजदवाँ गोंडवाना ६४६ १३७ गजनी गोरखपुर ८०-१, २१६, २४२, २⊏०, ४६७, ५०१ गढ़ा (कंटक) १२७, १४७, 360 गोलकुंडा १५, ६०, २८६, ३०३, १४६, ५८१ ६२१ ३०५, ४०२, ५२८, ५७४-५ गढी ३८२ गर्ज गोवर्धन नगर ४८६ ५०१ गोविंदवाल गर्मसीर 40 80<u></u> गाविलगढ़ गौड़ १, १६०, ४४५, ६५७ ३३२ गौहाटी ३१४, ३१६-८, ३२१-२ गिरभाकवंद 50 ग्वालिश्चर २३-४, ६७, ८३, गीलान 228 १७५, २३३, ३८८, ४२६ गुजर ६५७ घ गुजरात ४, १३, २३, २५, ४६, રૃદ્ય ५५, ५७-६, ६७, १२०, १४०, घाघर घोड़ाघाट २, १५६, २१६-७, १५१, १५६, १७२, १७५, ३१४, ३१६, ४४५ **१**८०-१, १८६, २१३, २१६, २२१, २२५, २३०, २४०, च ४१, १०२ चंदन २४८, २५३-५, २६६, २८४, ५६? चंपानेर ३३६, ३३८-६, ३४१, ३५३४, १६६ चटगाँव ३६४, ३६६, ३६६-०, ३७७,

|                                                                                                                                                                                            | ( ,,                                   | •                                                                                                              |                                                                |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ३६२. ३६८<br>चीतल दुर्ग<br>चुनार गढ़<br>चीपरः<br>चीसा<br>छुन्नद्वार<br>छुन्नद्वार<br>छुन्नद्वार<br>छुन्नद्वार<br>छुन्नद्वार<br>छुन्नद्वार<br>उपदीरापुर<br>जन्नीय<br>जन्मरनगर<br>प्रसूद्ध, अ | الان الان الان الان الان الان الان الا | जुनेर २१, व<br>३२८, व<br>जुन<br>जुनागड़<br>जुगारः<br>कैतपुर<br>१ कैतलगर<br>१ कैतलगर<br>१ कैतलगर<br>जोवपुर<br>उ | ३२, ३००,<br>५३३, ६३<br>१०<br>१८५ मीड<br>२५, ६६, २१<br>१६१, ६२५ | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| जनगणद<br>जमानिया<br>अमीडायर                                                                                                                                                                | र<br>४<br>१३३, ४०६<br>प्रस्ता ४⊏६, ४   | 30<br>हह<br>=-ह ऋषि।                                                                                           | ₹ <u>5</u>                                                     | १४१, १६६<br>६१०<br>७=, =४                                |

## ( ४६ )

| ३७६, ४६७ ८, ४७२, ४७५,    | नागौर १५१ <b>, १</b> ८०, २२६, ३३६, |
|--------------------------|------------------------------------|
| ४८५, ५१०, ५६२, ६३७-८     | પ્પ્રર, પ્રદર                      |
| ध                        | नानदेर २५, ३५०, ३६०, ३७०,          |
| घँघेरा २४०               | ४१६-२०, ४५७                        |
| धना ३२२                  | नारनौल २१५                         |
| धरूर ६५६                 | नासिक ३६, २५३-४                    |
| धारवर ५५१                | नीमदत्त ५८५                        |
| धुनक नदी ३१७             | नीरा नदी २६                        |
| न                        | नीलंगा ३२                          |
| नंदगिरि ४१               | नीलतक ३६३                          |
| नगर कोट ५६२              | नूरगढ़ २०१                         |
| न्गज १२१                 | नेग्रमताबाद देखिए तयाली            |
| नगोदर ४०४                | नैशापुर १६५                        |
| नजफ त्रशरफ ३७२, ३६०      | ч                                  |
| नजरवार ४१५, ४७५          | पंचरतन ३१६                         |
| नदरवार ५६४               | पंजशेर ४६५                         |
| नदीना १२२                | पंजाब ५७, ६५, १०७, १७७,            |
| नरवर ६७,३५६              | १८०, १८४, २६६, २७१,                |
| नर्बदा नदी ६७, १५१, १८६, | २८८१, ३०१, ३३०, ३३३,               |
| १९६, २७३, २७६, २८७,      | ३३६, ३८०, ४२८, ४५१,                |
| ४७०, ४८०, ५११, ५५३,      | प्रक, प्रह, प्रहर, ६४७८,           |
| प्र⊏र, प्रहर, ६३३, ६५५   | ६५८                                |
| नल दुर्ग ३६७, ५१५        | पखली २३८, ६४८                      |
| नवरस तारा देखिए परली     | पटना १००, १२७, १२१, १६७,           |
| नहरवाला देखिए पत्तन १८१  | २२३, ३००-१, ३५६, ३७३,              |
| नौंदगढ़ १०२              | ३८२, ४०४, ४४२, ६१५                 |

| पटान कत्वा         | <b>પ્</b> હ          | फराह -              | $\boldsymbol{\varepsilon}$ |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| पचन १३, १८         | दश, ३३६, <b>५</b> ६२ | फर्गानः             | ६६०                        |
| पथली गढ़           | १५८                  | फडांपुर             | ३४, ३६८, ४५५               |
| पनहट्टा शाहजहाँपुर | र २६५                | <b>फर्म्याबाद</b>   | ५६१-२                      |
| पनार हुर्ग         | १३६                  | <del>फारत</del>     | ८७, १३८, १७४               |
| परनाला ४०          | -१, १६३, ३५६,        | फुलमरी              | २९३                        |
| ४५१, ५५०,          |                      | <u> भ</u> ूलकरी     | ४३७                        |
| यरली दुर्ग         | ₹£-0                 |                     | व                          |
| परिंदा ३३, २५८     | , २६०-१, २०≔,        |                     |                            |
| ३७०, ४६४           |                      | चंक्रापुर<br>चंगलोर | इङ<br>४०५                  |
| पलोल               | २११                  | वंगशार<br>वंगश      | १६२, ४११                   |
| पानीपत             | ्र इंप्र्            | •                   | ११, ३३, ५२, ५५,            |
| पायौँ घाट          | ४६८, ४६३             |                     | , १५६-६१, १ <u>८७,</u>     |
| विद्यानी           | ३४२, ४७२-३           |                     | •                          |
| पोर पंजाल          | २३⊏                  | *                   | ७, २२४, <b>२</b> २७,       |
| पुर सहर            | <u> </u>             |                     | ६, २४⊏, २७६,               |
| पुष्कर             | યૂર્                 |                     | २६१, २००, ३०४              |
| पृष्णं नदी         | 318                  | ३१०, ३१             | प, ३१⊏, ३२१,               |
| पेयावर ४३, २       | हर्, ४१७,४२६,        | રંજન, રંધ           | .દ, રેલપ, રેઇરે,           |
| ४६५, ४६६           | , प्रथ, प्रथम,       | ₹ <b>=</b> ४, ₹£    | o, xox, xxo-3,             |
| પ્રુપ, પ્રવ્ય      | Ļ                    | ४६३, ५१             | ८, प्रदे, प्रकार,          |
| <b>पै</b> परी      | ξ¥                   | યુપુર, યુષ          | ८६, ४६४, ५६८,              |
| वीग्रस्य           | रप्रह                | ६००, ६१             | १-२, ६१६, ६२४,             |
|                    | <del>ማ</del>         | દ્રૅરે-૪, દ         | ५०, ६५७                    |
| पलस्पुर मीहरी      | €0, ₹=1,             | चाः।ः               | ૩૫, ૨૦૬-૭                  |
| <b>प</b> रेंद्रागद | ५८२                  | बगलाबाट             | 212                        |
|                    |                      |                     |                            |

| वगलाना १६, १५१, २२१,        | बहादुर पुर ३६⊏                 |
|-----------------------------|--------------------------------|
| २२३, २५४, ३६८-६, ५६३-       | बाकर पुर ३१०                   |
| ४, ५८२, ५६५                 | वाखरज ४८६, ४८८,                |
| चड़ौदा ६७                   | वाजीर १६२                      |
| बद्रुशाँ ३८, १०८, ११३, ११५, | बानकी ६६०                      |
| १२८, १७४, ३३३-४, ४६५,       | बामियान १६१                    |
| ४७६, ४६३, ५४५, ६३२,         | वारहा २३०                      |
| <b>६६</b> ०                 | वालकंद ४२०                     |
| बदायूँ ५६१                  | बालका ३६३                      |
| बनारस १, १३४, १८७ २३४       | बालकुंडा ३४७                   |
| बयाना २६४, २८३, २८८         | बालाबाट २६, ३१, २४७, २५५,      |
| बरार ३०, १३६, २७६, ३३१-     | ३०३, ३७६, ४५७, ४६⊏,            |
| २, ४४७, ४५७, ४६३, ५३८,      | ४७६-०, ४६२, ५०७-८, ६३७,        |
| પૂર્વદ, પ્રદેર, દર્પપ       | ६५५                            |
| बरीपठ ३१५                   | वालापुर ६५५                    |
| वरैली ८३, ४८५               | बिदनोर १६२                     |
| वर्दवान १८७                 |                                |
| बलख १५, ६८, १०४-६, १०८-     | <i>६६, १००, ११७,</i> १२१, १५६- |
| E, ११३-६, १२८-E, १६१,       | ६०, १६३.४, १८७, १६७,           |
| १७४, १⊏६, ३६२, ३७३,         | २१६, २२४, २४२, २७८,            |
| ४५१, ४६७, ४७२, ४६३,         | २८१, ३१३, ३३०, ३५३,            |
| पूह्पू, ६३२-३, ६४३          | ३६५, ३७४, ३८४, ४२१,            |
| बलगैन ४६५-६                 | ४४०-३, ४४५, ४७०, ४७२,          |
| वसरा ७५                     | प्पूप्र, ६१०-२, ६४६-०          |
| बहरा . ४६५                  | Die                            |
| बहराइच २६४, २८३, २८८        | बीजागढ़ ५, २७६                 |
|                             |                                |

| त्रीजापुर १८, २३-४, २८-६, ३३,      | द्युत्त दुर्ग    | ६, ६६२                         |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                    | ब्ँदी            | ३७=                            |
| २०१, १२६, १४३, १ <i>६६,</i>        | वैलतली           | <b>ગ્</b> ર્                   |
| २४७, २५६, २५८, २६४-५,              | वैजापुर          | २४१, ४५२                       |
| २६८-६, २७१, २७५, ३०७-              |                  | , ३६५, ४१७,                    |
| स, ३२४, ३३१, ३५६, ३६२,             | ४२५, ४७३         | -                              |
| • इहंप्र, इद्धद-द्य, इद्धह-७, ४०३, | •                | , ત<br>૨१६ <b>.</b> =, પ્રપ્રદ |
| ४३०, ४६३, ५३३, ५५०,                |                  | नाबाद) ४०४, ५३३                |
| ५७४, ५७६, ५८% ६३८,                 | Rugu (Reur       | भार/ ०००, ८२२<br>भ             |
| ६४०, ६६१                           | automate SS.44   | •                              |
| बीहं १६, १२५, २४७, ५५१             |                  | ८, ४३७, ४३४,                   |
| बीदर १५, २३३, २४७, २७०,            |                  | ०८.६, ६६२                      |
| २७५, ३०७, ३७६, ३६३                 | <b>म</b> ड़ोच्   | 4.E0-?                         |
| बीर गाँव १२६, २३३                  | भद्राइनि         | ३३६                            |
| बुंदेलखंड १२७, १४१                 | भागीरथी          | ३११-२, ४५७                     |
| बुलारा १०५, १०७१०, ११३,            | भादी             | २८०                            |
| २३५, ४७५, ४७७, ४०८,                | भाद्वरी          | श्स्य                          |
| ६६०                                | भूतनत            | ३१५                            |
| बुदानपुर ३०००                      | भोडपुर           | इंडर                           |
| बुहांनपुर पृ.६, ≈, २२-३, ३२,       |                  | म                              |
| ३४.६, ६७, ७०, ६६, ६६,              | <b>मंग</b> लभीदा | ሂሂ፥                            |
| <b>१५१, १७५, १</b> ८६-७, २२३,      | <b>नेटनग</b> र्  | ४१                             |
| २४४-६, २४८, २४४, २४८,              | मंद्रलपुर        | ሂሂያ                            |
| रहत्त्, रहत, ३२४, ३३२,             | संदेन            | <b>१</b> ०२                    |
| ३७०, २६१, २६४, ३६५६,               | मंदर             | ४१५                            |
| ४४६, ५१६-२१, ५३२, ५६८-             | मंद्रगद          | <b>\$</b> 36                   |
| ह, ६३६, ६५५                        | मंग्रा           | ६०इ                            |
| -1 3                               |                  |                                |

| मऊ             | · १२८            | मानकोट .        | - १३३                   |
|----------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| मक्का ६०,      | ४४०, ५०४, ६४५    | मानजरा नदी      | , શ્ર્પ, શ્રફ           |
| मछली बंदर      | ४५७              | मानिकपुर        | २१५, ३३०                |
| मथुरा          | २००, ४६६, ४८५-६  | मान्हीला        | ६०६, ६०८                |
| मथुरापुर       | ३्२०             | मामूगवाद        | . ३६०                   |
| मदारिया        | ५६२              | मारुचक          | १०६                     |
| मदीना          | ६०, ११४          | मार्गीनान       | ६६०                     |
| मरवानगढ़       | १०२              | मालवा २. ५.     | , ३३, १४⊏-५१,           |
| मर्व           | १०५, ५४⊏         |                 | र, २३ <b>२</b> , २३६,   |
| मशहद ६,०       | , ११८, १८३, २६१, |                 | , २५३-४ ३६४,            |
| ३२⊏, ३         | ७२, ४८७-८, ६१७,  |                 | ७०, ३८२, ३ <u>६</u> १,  |
| ६५०, ६         | <b>્પૂ</b> પૂ    | -               | ૭, <sub>૪૫૨,</sub> ૪૫૪, |
| महमृदाबाद      | ३१३              | •               | <b>७३, ५</b> ११, ५४७,   |
| महाकोट '       | २५६-७, ४७५       | •               | ०, ५६२, ५६७,            |
| महानदी         | ३१३              | ५⊏१, ५६०        | -२, ६२३, ६२५,           |
| महाराज         | ६५०-             | ६३३             |                         |
| महावन          | २००, ४८५         | मालीगढ़         | १२                      |
| महिस्ती        | र⊏३              | मियाँकाल        | १०८                     |
| महींद्री नदी   | प्रह             | _               | ३६९                     |
| मांडल          | १५३-४            | मिथ्र देश       | ৬४                      |
| मांडलपुर       | ৩৩               | मीरदादपुर       | ३१३                     |
| मांह ७८,       | २२२, २४५, २८६,   |                 | २४२, ३१०, ३७३           |
| २८६,           | ३६१, ४७०, ४६७,   |                 | १२२, ं २३६,             |
| <b>५</b> ⊏१, ' | ५६०, ६२०, ६६१    | ્પદ્દર, પ્ર⊏પ્ર |                         |
| माछीवाड़ा      | १७७, १८२         |                 | , ४४७                   |
| माजिद्रान      | ६५, ४२६          | मुर्तजाबाद      | ३६०, ३७६                |

|               |                                        |                 | • •            |
|---------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|
| ,मुलतान ११८   | , १२८, १३३, १३८,                       | रवात विरियाँ    | ं १०६          |
| १६२, १        | ६७, २११, २८७,                          | रस्लांबाद       | ं ३३८          |
| . ३६३; ३      | हर, ४१०, ४६६,                          | रहनगाँव         | े १५           |
| યુર્દ, યુ     | ૧૪-૫, યુરુંહ, પ્રયૂર,                  | राजगढ़          | ६४०            |
|               | ०५, ६०६, ६१२,                          | राजदुर्ग        | 3              |
| ` ६६२         |                                        | राज पीपला       | २५४            |
| मुहम्मद् नगर- | -( देखिए गोलकुडा )                     | राजमहत्त        | . ३२-३, १६७    |
| मुहम्मद्पुर   | र⊏३                                    | राजीरी          | १२५            |
| -             | (देखिए बीइर) ३६०,                      | राठ महोबा       | 3==            |
| ३७६           | , ,                                    | राम फेसर हुर्ग  |                |
| मेड्ता        | とらば                                    | रामदर्श         | . ৭৬४          |
| मेदक          | १६                                     | रामपुरा         | ४५२-३          |
| 'मेरड         | २३०, २६=                               | रामसेज          | . 800          |
| <b>मेवा</b> त | રહદ, ૨૨૨, પ્રશ્યે                      | राय चाग •       | . ३६४          |
| गैयाव.        | %0 <u>≂</u>                            | रायसेन          | . २३२-३        |
| गेइकर         | २६, ३३२,                               | रावी            | ६५०            |
| मीसल          | ७४-४                                   | गहिंग           | रह, इहह, ह४०   |
|               | य                                      | <b>को्लखं</b> ड | १६७            |
| दाः           | E0                                     | দ্ৰন            | ४३५            |
| यमुना नदी     | हत, २०२-३, २१०                         | रेवाड़ी "       | २११            |
| 44°           | Ye2                                    | शेहतान ५०.      | ८०, २४२, ३८२,  |
| • • •         | ₹                                      | ६२०, ६१         | •              |
| रंगामार्थ     | ************************************** | रोदनगांग        | <b>५.६</b> =   |
| रेसमें बर     | २१५, २ <i>४</i> =, ६२१                 |                 | स              |
| रहांत         | ₹₹₹-¥                                  | लंगरकीट         | 484, 465, 48 c |
| बस्प्सीर      | र, प्रहर, हरू                          | दसर्व           | 8,4,5          |
|               |                                        |                 |                |

| लखनंक १२२, १६६, २४       | , वाकिनकेस १३२, २१६, २३६,  |
|--------------------------|----------------------------|
| ३४२, ४१७, ४७३, ५०        | ૭, ૫૦૫, <b>પ</b> રપ        |
| ६२२, ६५८                 | व्यास नदी ५६, २३⊏, २४६-५०, |
| लखनौती १६                | ० २५२, २६६, ६५०            |
| लखनीर १७                 | <sup>प्</sup><br>श         |
| बलंग ३६, ५६              | ¥.                         |
| लानजी १२                 |                            |
| लाहरी बंदर ७४-           | प् शमशी २०                 |
| लाहीर २४, ४३, ४६, ५६, ५६ | ्, शरगान १२६               |
| ६३, ६५, ७०, ७५, १०       | tool amount                |
| १०७, १२१, १४२, १७        |                            |
| १६२, २०७, २२५, २२        |                            |
| २५२, २६४-५, ३३४, ३४०-    | शाहजादपुर ३६५              |
| ३६३, ३८६, ३६४, ४२१       | Urter cales                |
| ४७६, ४८४, ४६५, ५०        | 17713777 N. N. N. N.       |
| ५२३, ५३१, ५३५-६, ५३०     | TITTATATA B O              |
| प्रदंभ, प्रह०, ६२८, ६५२  | े शीराज़ ६०, १७४, २४३      |
| लुधियाना २११, ४३         | <sub>⊏</sub> शुस्तर ६३०    |
| लोहर. इ. ४३, ४३          | مناح لاحتمال               |
| लोहरी ६०७                | <u> </u>                   |
| च                        | शेरपुर ३६०                 |
| वंत्तु नदी १०६, १३       | ७ शोलापुर २६६, २७१, ३६४,   |
| वरग ३२                   | १ ४०४                      |
| वर्धा नदी ५५             | ६ श्रीनगर १२२, २⊏⊏, ३६२,   |
| वलबास ६४                 |                            |
| बहीद १३                  | ६ शोरंगपत्तन ४१८           |
|                          |                            |

| . स            |                | सानूगढ़ ६३, ३७०, ५२२, ६२८ |               |
|----------------|----------------|---------------------------|---------------|
| संगमनेर        | १६, २७६, ४५२   | सारंगपुर १५०-१,           | २४=, ३=२,     |
| मंभल ८६, १७५   | I, ३३९, ४१२,   | ४४३, ५१४                  |               |
| ४८६-०          | •              | साली                      | प्र्र, ह३०    |
| सक्तर २८       | १-६, ४३८, ६०८  | साहदेर                    | ₹€⊏-€         |
| नतलज           | २११, ३६४       | सिंघ ६०, १७६,             | ४३७, ४०१,     |
| सफेरून         | २०३            | प्प्रह, ६०९               |               |
| मन नवार        | ३३१, ३७२       | सिंघ नदी                  | કરૂર, રદ્ય    |
| नमामंद १०७-३   | ्, ११२-३, ६६०  | सिडनी                     | <b>प्</b> हं४ |
| सरकोव दुर्ग    | ર્પ્દ          | सिकदगमाद                  | ३७१           |
| न्रनाल         | ર્ગ્દ, દ્યું હ | सि*।कोल                   | ate aes       |
| सरम            | <b>স্</b> এ০   | सितारा                    | ર્≂દ          |
| नरवार          | ३२⊏            | तिनसिनी                   | ३६४, ४०३      |
| सर्हिट ४६, १७३ | १, १०७, १८८-६  | निरोही                    | ३३६           |
| ४२६, ५३६       |                | निर्गं म                  | २२२, ४५७      |
| मरा            | ¥\$=           | सिल्हट                    | યદ્ય          |
| मगहीर          | १•=            | मिविस्तान २=१,            | વર્ય, વવદ,    |
| सगदाला         | <b>१</b> २=    | ५८७, इहर                  |               |
| मराय विशासी    | २४=            | मिहोर                     | 73,5          |
| मन्यार         | <b>१३४</b>     | म <sup>्</sup> रः गड़ा    | १३६           |
| नहार-पुर       | 5.4.3          | मीलान                     | 2, 405-30     |
| सरावर          | प्टर, हर्      | मुल्लानपुर (देलिए         |               |
| न्धिः          | 63             | सुत्र गनपुर विल्हरी       | ₹=१, ₹8€,     |
| न्निः          | 53=            | A\$4                      |               |
| मानगरि         | XXX            | सुलवानपुर                 | 4,5           |
| मार्थेस        | ¥\$£           | मुनेबान परंत              | 4,12          |
|                |                |                           |               |

-सूती 35 सूरत १७५, २६६, २७६, ३५३, ४५२, ५०४, ५७१, ५६१-२, प्रह् सूली ३११-२ सेमलः दुगं ३१७ सेइवन ४३७ सैह्न नदी ६६० सोजत १५४, ४७८ सोन नदी ४४२ सोरट १७२, ५८७ सोरों ४५७ स्यालकोट 40? हॅडिया ' प्र, ६७, ३६३ ४०६, ५८६ इजाराजात 20% हमदान इरिद्वार १२२, १७५ इसन ग्रन्डाल १५४. १६१, २२५ ६, २६६, ५१४, ६१४ हाजीपुर ११७, २८३, ३८२, 883 ३१४, ४३१ हाजू हिंद कोह १३० हिंदुस्तान १३-४, ६८, ११३, ११८, १३८, १७७, २१२,

२७३, २६०, २६५, ३०५, ३०६-१०, ३२०, ३२२, ३३०, ३३४, ३३६, ३४०, ३७३, ३८२, ३८७, ३६०-१, ४१०, ४२१, ४३०, ४३५, ४३८-४१, ४४६-७, ४५१, ४५६, ४६५, ४७७, ४८२, ५००-१, ५०७. प्रर, प्४प-६, प्रर, प्र७०, प्रहर, ६०५ ६३० ६६० हिंद्न वयाना १६५ हिजाज ३६, ७४, ११८, १७५, 428 हिगत ६४, १०५-६, ३७२, ४८७, 328 हिसार २११, ५२६, ६२३ हीरनंद नदी 305E . हीरापुर ६५३ हसेनपुर प्रदर हैटराबाद १५, १६, ६२, १४३, २२१, २७१, २७५-६, ३२२, ३४७, ३५७, ३६६, ४०१-२, ४५४, ४५७ ५२१, ५२६, ५७६, ५७=, ६२४ ३६४ होलनका इध्इ होशंगात्राद